# GOVERNMENT OF INDIA ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 42480
CALL No. 355, 480954/Tha

D.G.A. 79

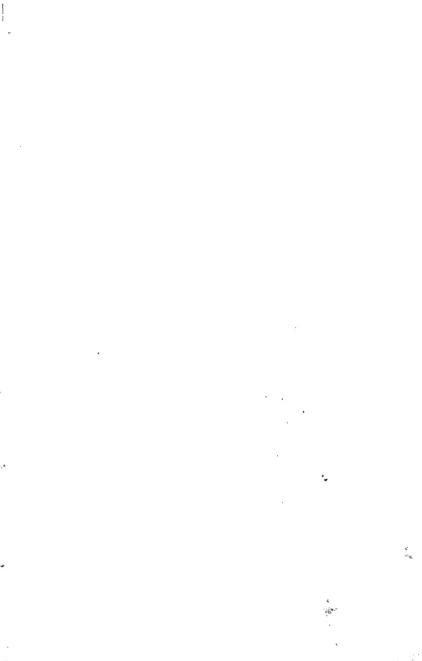

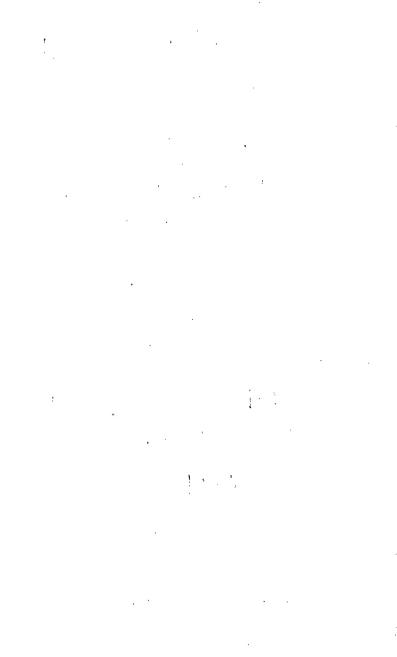

# भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ

[ ईसा से ३२६ वर्ष पूर्व से लेकर १८४७ ई० तक ]

FAMOUS BATTLES OF INDIA

ले खक

## श्री केशव कुमार ठाकुर

समाज, राजनीति, इतिहास श्रीर जीवन वरित्र श्रादि विविध विषयों के साहित्यकार



# श्रादर्श हिन्दी पुस्तकालय

४१६ ऋहियापुर, इलाहाबाद

दूसरा संस्करण ] फरवरी १६६४ WUNSHI RAM MANOHAR LAM Oriental & Foreign Book-Sellers,

P. B. 1165. Nai Sarak, DELHI-6.

प्रकाशक
गिरिधर शुक्ल
आदर्श हिन्दी पुस्तकालय
४१६ श्रहियापुरः
इलाहाबाद



100 No 42480
Date 23.4.1965
Coll No 355.480954/Tha

मुद्रक महेश प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद

# भूमिका

संसार में सदा युद्ध हुए हैं श्रीर सदा होते रहेंगे। युद्धों के फल-स्वरूप, किसी भी देश का उत्थान श्रीर पतन होता है श्रीर उन्हीं के कारण स्वाधीनता श्रीर पराधीनता प्राप्त होती है। इसीलिए प्रत्येक देश का उसके युद्धों के साथ श्रद्धट सम्बन्ध है। भारतवर्ष श्राज गुलामी की जन्जीरों को तोड़ कर स्वतन्त्र हो चुका है, इसलिए उसको यह जानने की जरूरत है कि उसका इतिहास क्या है।

वर्तमान भविष्य की रचना करता है ऋौर ऋतीत वर्तमान की रच्चा करता है, इसिलए हमको ऋौर हमारे युवकों को ऋपना इतिहास जानने ऋौर पढ़ने की जरूरत है।

इतिहास की सही घटनायें इसिलए भी हमको जानने की जरूरत है कि श्राज संसार पहले से भी श्रिधिक भयानक युद्धों में गुजर रहा है श्रभी थोड़े दिन पहले योरप का जो महायुद्ध समाप्त हुआ है, उसने विश्व के बड़े-से-बड़े शिक्तिशाली राष्ट्रों को श्रक्ष धारण करने के लिए विवश किया था। यह पिछला महायुद्ध उन समस्त महायुद्धों से श्रिधिक भयानक था जो उसके पहले हो चुके थे। इन महायुद्धों के प्रलयकारी दृश्य निकट भविष्य में कितने भयंकर होगे, भविष्य इसका उत्तर देने की तैयारी कर रहा है। संसार का कोई भी देश इन युद्धों से श्रलग नहीं रह सकता। जो जिन्दा रहना चाहता है, उसे युद्ध करना पड़ता है।

भारत की शक्ति और सामर्थ्य में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। लेकिन फूट, ईर्षा और श्रापस के द्वेष के कारण उसकी अवस्था ठीक उस मशीन की सी हो गयी थी, जिसके पुर्जे चलने पर श्रापस में टकराते हैं। एक देश में अनेक राजाओं का होना कभी भी हितकर नहीं होता। उनमें कलह का होना स्वाभाविक होता है। भारत की इन्हीं परिस्थितियों में विदेशी हमलों की शुरुत्रात हुई थी।

सामाजिक जीवन अव्यवस्थित होने के कारण देश में फूट और ईर्षा की वृद्धि होती है। उसको भारत में मिटाने का कभी कोई सामाजिक उपक्रम नहीं किया गया। बल्कि उसके कीटाणुओं को दबाने के लिए अहिंसा-धर्म का प्रचार हुआ। उसने फूट और ईर्पा में पड़े हुए देश के राजाओं को विलासिता का रोगी बनाकर सदा के लिए अयोग्य बना दिया।

संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है, जिसमें युद्ध की चमता को जाग्रत करने के लिए वीर साहित्य न हो। संसार के सभी उन्नत देशों में इस चमता को विकसित ऋौर जाग्रत करने के लिए समय-समय पर इस प्रकार के साहित्य की रचना की गयी है। हमारा देश इस साहित्य से सदा वंचित रहा है। हमारी इस आवश्यकता की पूर्ति महाभारत और त्र्याल्हा के काव्य-ग्रंथों के द्वारा हुई। उन ग्रन्थों के पद्यों को हमने भूम-भूम कर गाना त्रारम्भ किया। उनका प्रत्येक पद्य हमारे जीवन का श्रादर्श बन गया । महाभारत में राज्य के लिए भाई-भाई लड़े थे श्रीर उस युद्ध में कृष्ण ने ऋर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था। ऋाल्हा में छोटे-छोटे राजात्रों ने त्रापस में लड़कर देश का सर्वनाश किया था। हमने उन्हीं का अनुकरण किया। अहिंसा के द्वारा फृट के जिन कीटागुओं को दबाने की चेष्टा की गयी थी, वे दब न सके ख्रीर उस चेष्टा के फल-स्वरूप श्रहिंसा ने विलासिता का ऋौर फूट ने ऋापस की घृणा का भयानक रूप धारण किया। विदेशी शत्रुश्रीं के साथ लड़ने की शक्ति हमने खो दी त्र्यौर त्र्यापस में लड़ने की शक्ति हमने बढ़ा ली। उस समय से लेकर त्राज तक यही हमारा सामाजिक जीवन है। हमें वह साहित्य पदने को नहीं मिला, जिससे हम ऋपने देश के प्रत्येक भाई के साथ प्रेम

करना जानते, उसके ऋपराधों पर भी उसे च्रमा करना सीखते ऋौर विदेशी ऋप्रक्रमणकारी शत्रुऋों का संहार करने के लिए ऋपने जीवन की ऋन्तिम । घड़ी तक तैयार रहते।

हमें लज्जा के साथ मन्जूर करना पड़ता है कि हम अपने पतन के स्वयं हो कारण रहे हैं। विदेशी हमलों में, विदेशियों की अपेचा हम स्वयं अधिक अपराधी हैं। इतिहासकार जे० बी० बरी अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री आफ ग्रीस' में साफ लिखता है—

"सिकन्दर का इरादा भारत के विजय करने का न था। वह काबुल श्रीर सिन्ध निदयों की खाड़ियों से आगे भारत की तरफ नहीं बदना चाहता था। लेकिन भारत की बढ़ती हुई सम्पत्ति श्रीर फूट की खबरों ने भारत में आक्रमण करने के लिए उसे तैयार किया था श्रीर उसके श्राक्रमण करने पर यहाँ के राजाश्रों ने एक दूसरे का नाश करने के लिए उसका साथ दिया था।"

श्रनेक विदेशी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि विदेशी श्राक-मण्कारियों को परास्त करने की ताकत भारतीय राजाश्रों में थी, लेकिन श्रापस की फूट के कारण वे संगठित होकर शत्रुश्रों से लड़ न सके श्रीर उस दशा में उनका सर्वनाश हुश्रा।

देश की स्वतन्त्रता के बाद त्र्याण फिर हमारे सामने संसार का निष्ठुर संवर्ष है। श्रपनी स्वाधीनता की रचा के लिए भारत के स्वाभिमानी युवकों को उन संवर्षों का सामना करना है। इसके लिए जरूरी है कि हमकों श्रपने इतिहास का—श्रपने देश के युद्धों का सही-सही ज्ञान हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तुत पुस्तक 'भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ' श्रपने देश के स्वतन्त्रता प्रिय युवकों के हाथों में देने का मैंने प्रयास किया है।

इस पुस्तक के लिखने में मुभे जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उनमें केवल एक ही बात का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता

हूँ। इस देश के क्रमवद्ध इतिहास का ऋभी तक ऋभाव है। भारत के सम्बन्ध में ऋँगरेजी में जो इतिहास लिखे गये हैं, वे त्राक्रमण्कारी जातियों की उन पुस्तकों से प्रभावित हैं, जिनमें भारतीय शौर्य के प्रति भीषण उपेचा है। उन दिनों में इतिहास लिखने की प्रथा भारत में न थी । इसलिए यहाँ के धार्मिक प्रन्थों में ऐतिहासिक घटनात्रों को धार्मिल कर दिया गया था । उन प्रन्थों में त्र्यनेक स्थलों पर त्र्यतिशयोक्ति स्रौर श्रास्वाभाविकता है। हमारे इन प्राचीन ग्रन्थों में भारत की ऐतिहासिक सामग्री उसी प्रकार ऋरिच्चत रूप से मिली हुई है, जिस प्रकार दही में मक्खन रहता है । इसलिए उन प्रन्थों से ऐतिहासिक घटनात्रों के सही श्रंशों को निकालना श्रौर उनको ऐतिहासिक क्रम देने का कार्य बहुत कुछ श्रासाध्य हो गया है। मैंने शक्ति भर ईमानदारी से काम लेने की चेष्टा की है। यहाँ पर मैं यह भी स्वीकार करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के लिखने में मुक्ते अपने मित्र श्रद्धेय पिएडत गिरिधर जी शुक्ल से प्रेरणा मिली है श्रीर शुक्ल जी ने उदारता किन्तु कठोरता के साथ मेरे इस कार्य का निरीक्ष किया है। इतना सब होने पर भी सन्, समय, स्थानों स्रीर श्रानेक मौकों पर घटनाश्रों के मतभेदों ने मेरे सामने बड़ी कठिनाइयाँ पैदा की हैं। इन ऐतिहासिक मतभेदों ने मुक्ते अनेक स्थानों पर सुरिच्चत न रखा होगा, इसका मुभे भय है। इसलिए इसकी जो भूलें इतिहास के विद्वानों के द्वारा मुक्ते मालूम होंगी, उन विद्वानों के प्रति ऋतरु होकर, मैं पुस्तक के दूसरे संस्करण में भूलों का संशोधन करूँगा।

केशव कुमार ठाकुर

# विषय-सूची

-::0::--

| १—मेलम का भीषण संप्राम            | ***      | ••• | 3                |
|-----------------------------------|----------|-----|------------------|
| २—सिल्यूकस की पराजय               | •••      | ••• | 38               |
| ३—ग्रयोध्या का युद्ध              | •••      | ••• | 38               |
| ४—-ग्रवन्ती में शकों के साथ युद्ध | •••      | ••• | ६४               |
| ५—हूर्णों के साथ युद्ध            | •••      | ••• | <sub>ઉ</sub> પ્ર |
| ६—खैबर का कठिन संग्राम            | •••      |     | 58               |
| ७—तौसी नदी का युद्ध               | •••      | ••• | ११०              |
| ⊏—तरावड़ी का पहला युद्ध           | •••      | ••• | <b>१</b> २६      |
| ६—तरावडी का दूसरा युद्ध           |          | ••• | ₹४=              |
| १०चित्तौर पर अलाउद्दीन का अ       | ।।क्रमण् | ••• | १६८              |
| ११ मेवाड़ का संग्राम              |          | ••• | १६२              |
| १२पानीपत का पहला युद्ध            | •••      | ••• | २१०              |
| १३—बियाना का प्रबल संग्राम        | •••      | ••• | २२⊏              |
| १४लैचा का युद्ध                   | •••      | ••• | २४३              |
| १५कन्नोज का भयानक संहार           | •••      | ••• | २६५              |
| १६पानीपत का दूसरा युद्ध           | •••      | *** | २८०              |
| १७—पिंडोली का संग्राम             | •••      | *** | २६६              |

| १८—हल्दीघाटी का विकराल युद्ध                      | ***    | ••• | 当った                |
|---------------------------------------------------|--------|-----|--------------------|
| १६—सिंहगढ़ का समर                                 | * ***  | ••• | ३४०                |
| २०-देवारी का संग्राम                              | ***    | *** | ३५६                |
| २१करनाल के युद्ध का भयंकर                         | परिएाम | *** | ३⊏१                |
| २२ प्रासी की लड़ाई                                | ***    | ••• | \$35               |
| २३—पानीपत का तीसरा युद्ध<br>२४ं—ऊदवानाला का युद्ध | •••    | *** | ४१२<br>४० <i>३</i> |
|                                                   |        |     |                    |
| २६ — मैस्र की लड़ाइयाँ                            | •••    | *** | ४२७                |
| २७मराठों की लड़ाइयाँ                              | ***    | *** | £XX                |
| २८—स्वाधीनता का संग्राम                           | ***    | *** | ४५५                |

73

# भारतकी प्रसिद्ध लड़ाइयाँ

#### षहला परिच्छेद

### मेलम का भीषण संग्राम

[ ईसा से ३२६ वर्ष पहले ]

दो हजार वर्ष पहले भारत की राजनीतिक श्रवस्था—फारस वालों का इस देश में श्रागमन—सिकन्दर श्रीर यूनान—मध्य एशिया के देशों में सिकन्दर की जीत—काबुल नदी की श्रोर सिकन्दर—सिकन्दर श्रीर भारत—पोरस श्रीर सिकन्दर का युद्ध—सिकन्दर की विजय।

#### भारत की राज-शक्तियां

त्राज से लगभग दो हजार तीन सी वर्ष पहले यूनान के विजयी सिकन्दर ने भारत पर त्राक्रमण किया था और इस देश के छोटे-छोटे कई एक राज्यों पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। उन दिनों में भारत की राजनीतिक शक्तियाँ बहुत निर्बल हो गयी थीं। इस निर्बलता का प्रारम्भ महाभारत के बाद हुआ था। अपने जिस प्रताप और शौर्य के लिए इस देश ने ख्याति पायी थी, वह सब का सब महाभारत में ही च्य हो चुका था और उसके बाद, देश की शासन-सत्ता छोटे-छोटे दुकड़ों में बँट गयी थी।

देश में कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति न होने के कारण, शासन व्यवस्था लगातार गिरती जाती थी। प्राचीन राजवंशों के शूरवीर, देश के भिन-भिन्न भागों में ऋपनी-ऋपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ शासन कर रहे थे। इस प्रकार की शासन-शक्तियाँ देश में सैकड़ों की संख्या में थीं । हालत यह थी कि जो राजा राज्य कर रहे थे, उनमें से कुछ छोटे थे और कुछ बड़े । लेकिन किसी पर किसी का आधिपत्य न था।

भारत में सैकड़ों की संख्या में जो राजा ख्रौर नरेश शासन कर रहे थे, उनमें परस्पर बहुत द्वेष फैला हुद्या था। जो नरेश जिससे सबल होता था, ख्रपने से निर्बल के लिए वह घातक हो जाता था। सबल एक निर्बल को मिटा कर बड़ा शासक बनने की चेष्टा करता था। इस प्रकार का द्वेष-भाव सभी के बीच में चल रहा था। इसका परिणाम यह हुद्या कि देश के वर्तमान नरेशों में कोई किसी का सहायक ख्रौर शुभचितक न था। 以此一十五人 中國發於 養得學生養多為可以為心臟熱 行機的意思。

इन भयानक परिस्थितियों में ही देश में जैन धर्म श्रोर बौद्ध धर्म का जन्म हुत्रा था। जिस समय के राजनीतिक जीवन का वर्णन हम करने जा रहे हैं, उससे लगभग दो शताब्दी पूर्व भारत में श्रिहिंसा की शीतल वायु चल रही थी। जैन धर्म उससे भी पहले देश के प्रत्येक भाग में श्रपना प्रभाव डाल चुका था। दोनों ही श्रिहिंसा के प्रचारक श्रीर प्रवर्तक थे। देश में सम्पत्ति का श्रभाव न था, श्रिहिंसा की बदती हुई शिचा श्रीर दीचा में विलासिता का जन्म हुत्रा श्रीर देश के राजाश्रों श्रीर नरेशों ने विलास-प्रियता का श्राश्रय लिया। इसके फल स्वरूप राजनीतिक दूरदर्शिता श्रीर युद्ध कुशलता चीण होने लगी। श्रिहिंसा के प्रचार में श्रासानी के साथ सफलता मिलने का कारण यह हुत्रा कि फूट श्रीर हेष में पड़े हुए देश के शासकों को युद्ध की श्रपेचा शान्ति प्रिय मालूम हो रही थी। इस प्रकार की शान्ति में विलासिता की वृद्धि स्वाभाविक हो जाती है।

#### फ़ारस का बादशाह दारायु

एशिया के पश्चिम में उन दिनों एक शक्तिशाली देश फ़ारस था। ईरान श्रीर परिशया इसी फ़ारस के दूसरे नाम हैं। बादशाह दारायु ने अपने शासन-काल में श्रमेक देशों को विजय किया था श्रीर इस विजय के इरादे से ही उसने ईसा से पाँच सो सोलह वर्ष पहले अपने सेनापित स्काईलाम्स को भारत की ओर रवाना किया था। भारत में उसके आने के सम्बन्ध में कहीं पर अधिक विवरण नहीं मिलते। लेकिन इतना पता चलता है कि उसने सिन्ध और पंजाब के करीब भारत के कुछ स्थानों पर अधिकार कर लिया था। इस अधिकार के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्ट विवरण नहीं मिलते। केवल इतना पता चलता है कि जब सिकन्दर आक्रमण के उद्देश्य से भारत में आया, उन दिनों में सिन्ध नदी फारस और भारत के बीच की सीमा मानी जाती थी और पंजाब नथा सिन्ध में भारतिय राजाओं का राज्य था। इस अवस्था में इतना ही अनुमान होता है कि फ़ारस वालों ने भारत के बाहरी—जंगली और पहाड़ी स्थानों में जो अधिकार कर लिया था, उसे भारतीय राजाओं ने थोड़े ही दिनों में नण्ट कर दिया था।

#### सिकन्दर और युनान

सिकन्दर मक्दूनिया के राजा फिलिप का लड़का था। मक्दूनिया यूनान के अन्तर्गत एक छोटी-सी रियासत थी। वहाँ के निवासियों को प्राचीन भारतवासी यवन कहा करते थे। समस्त यूनान छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। यूनान के उत्तर में मक्दूनिया एक पहाड़ी देश था। यूनान के दूसरे राज्यों के निवासी मक्दूनिया के निवासियों को जंगली और असम्य कहा करते थे। लेकिन ईसा से चार सौ वर्ष पहले मदूक्तिया के राजा फिलिप ने सम्य यूनान के सभी राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था।

सिकन्दर छोटी अवस्था से ही समभ्रदार श्रीर लड़ाकू स्वभाव का था। उसका शरीर स्वस्थ श्रीर बलवान था। फुर्ती श्रीर तेजी के साथ साथ, उसके स्वभाव में निर्भीकता थी श्रीर श्रारम्भ से ही वह श्रायन्त साहसी था।

श्रारम्भ से ही सिकन्दर के स्वभाव में युद्ध करने का उत्कट

भाव था । वह पहले से ही संसार के दूसरे देशों के जीतने के लिए तरह-तरह की बातें किया करता था । ऋपने बचपन में वह जितनी बातें करता था, सभी करीब-करीब युद्ध सम्बन्धी होती थीं । वह विश्व विजय के स्वप्न प्रायः पहले ही देखा करता था ऋौर उसकी बातों को सुन कर लोग हँसा करते थे। उन दिनों में यूनान के उत्तर ऋौर पश्चिम मे जो योरप के देश थे, वे बिल्कुल जंगली थे।

#### सिकन्दर की विजय-यात्रा

बीस वर्ष की त्र्यवस्था में सिकन्दर मक्तदूनिया के राज-सिंहासन पर बैठा त्र्यौर राजा होते ही वह विश्व विजय करने के लिए निकल पड़ा। विशाल फ़ारस का साम्राज्य इन दिनों में बहुत निर्बल हो गया था।

यूनान के साथ फ़ारस की पुरानी शत्रुता थी । ईसा से चार सौ बानवे वर्ष पहले फारस के सम्राट मारडोनियस ने यूनान पर त्राक्रमण् किया था त्र्योर ईसा से चार सौ त्रास्ती वर्ष पूर्व यूनान को जीतकर उसने यूनान की राजधानी एथेन्स को जलाकर भस्म कर डाला था।

फ़ारस का साम्राज्य उन दिनों तक शक्तिशाली माना जाता था। सिकन्दर ने तीस हजार पैदल ऋौर पांच हजार सवारों की सेना लेकर फारस देश पर ऋाक्रमणा किया ऋौर उसको जीत कर उसने उस पर ऋपना ऋधिकार कर लिया।

फ़ारस के बाद सिकन्दर एशिया के प्रदेशों को विजय करने के लिए निकला। उसने एक-एक करके मध्य एशिया के कई देशों को जीतकर तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान और दूसरे कई राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके पश्चात् अपनी विशाल और विजयी सेना के साथ वह एशिया के पूर्व, सुदूरवर्ती देशों की ओर बदा और अफ़ग़ानिस्तान होकर बलाल से काबुल का सीधा मार्ग उसने पकड़ लिया और हिन्दू कुश को पार करता हुआ कोहेदामन की घाटी के पास पहुँचा। वहाँ से भारत के रास्ते पर चलकर जलालाबाद के पश्चिम की ओर एक स्थान पर सिकन्दर ने ऋपनी सेना के साथ मुकाम किया। यहाँ पर कुछ समय तक विश्राम करके सिकन्दर ने ऋपनी सेना का विभाजन किया ऋौर सेना का एक भाग देकर ऋपने दो सेनापितयों को उसने भारत की ऋोर रवाना किया ऋौर बाकी सेना के साथ सिकन्दर पीछे-पीछे, चला। रास्ते में मिलने वाले नगरों, राज्यों ऋौर पहाड़ी सरदारों के किले की सेनाऋों ने सिकन्दर के प्रभुत्व को स्वीकार किया और जिसने इससे इनकार किया, यूनानी सेना ने उसका विनाश किया। इस प्रकार भारत की ऋोर ऋगे बढ़ते हुए यूनानी सेना ने ऋनेक लम्बे-लम्बे पहाड़ी रास्तों, घाटियों ऋौर निदयों को पार किया।

मार्ग में त्रारनोस के करीब सिकन्दर ने अपना एक डिपो कायम किया और उसका अधिकार उसने अपने एक सेनापित को दे दिया। फिर वहाँ से चलकर यूनानी सेना त्रोहिन्द नामक स्थान पर पहुँच गयी। इधर बहुत दिनों से लगातार यात्रा करने के कारण यूनानी सेना बहुत थक गयी थी। इसलिए उसको विश्राम की जरूरत थी। यह समभ कर सिकन्दर ने उस स्थान पर तीस दिनों तक अपनी सेना को स्कने और विश्राम करने की आज्ञा दी। इससे यूनानी सेना बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूरी स्वतन्त्रता के साथ खेल-कृद एवम् आमोद-प्रमोद में तीस दिन ब्यतीत किये।

#### मारत में युनानी सेना का प्रवेश

सिन्ध नदी के कुछ फासिले पर तक्षिणा का राज्य था। राजा आम्भी ने कुछ ही दिन पहले इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया था। जिन दिनों में यूनान की सेना ओहिन्द में विश्राम कर रही थी, राजा आम्भी के एक प्रतिनिधि ने यूनान-सम्राट सिकन्दर से मुलाकात की और तक्षिणा की ओर से यूनानी सेना के स्वागत की सम्पूर्ण तैयारियों का उसने जिक किया। इसके पहले, तक्षिणा का स्वर्गीय राजा, जो आम्भी का पिता था, सिकन्दर के सेनापतियों से मिलकर आत्म-समर्पण करना स्वीकार कर चुका था। त्रोहिन्द में राजा त्राम्भी के प्रतिनिधि ने स्वर्गीय राजा के प्रस्ताव का समर्थन किया त्रौर तच्चिशला-राज्य की त्रोर से श्रेष्ठ सात सौ घोड़ों, तीस हाथियों, तीन हजार मजबूत बैलों त्रौर दस हजार भेड़ों के साथ चाँदी के बहुत से सिक्के उसने सम्राट सिकन्दर को भेंट में दिये।

इस मुलाकात में राजा आ्राम्भी के प्रतिनिधि ने सम्राट सिकन्दर को बताया कि राजा तक्षिला आ्रात्म-समर्पण करके यूनान के सम्राट की सहायता चाहता है। पंजाब के महाराज पोरस और अभिसार-नरेश के साथ राजा आप्राम्भी की शत्रुता चल रही है।

बसंत ऋतु का प्रारम्भ हो चुका था। मौसिम के ऋच्छे दिन सामने थे। तीस दिनों तक विश्राम करने के बाद, सिकन्दर ने ऋपनी सेना की रवानगी ऋौर सिन्ध नदी को पार करने का निर्णय किया। यूनानी सेना विश्राम करने के बाद फिर उत्साह पूर्वक तैयार हुई ऋौर एक दिन प्रातःकाल होते-होते उसने तत्त्रशिला के राजा की सहायता से सिन्ध नदी को पार कर भारत की पवित्र भूमि पर पदार्पण किया।

#### तचशिला-राज्य में सिकन्दर का स्वागत

सिन्ध नदी पार कर यूनानी सेना सीधे तच्चिशला की श्रोर रवाना हुई । जब नगर चार-पांच मील की दूरी पर रह गया तो सिकन्दर ने देखा, एक सशस्त्र सेना तेजी के साथ चली श्रा रही थी । उसके दृदय में श्राशंका उत्पन्न हुई । श्रमी तक सिकन्दर के सामने तच्चिशला के राजा का व्यवहार ही दूसरा था । उसका ख्याल हुश्रा कि श्रमी तक राजा श्राम्मी ने श्रपने प्रतिनिधि के द्वारा जो बातें की हैं, हो सकता है कि उनमें धोखा दिया गया हो श्रीर श्रवसर पर श्रगर तच्चिंशला की सेना का श्राक्रमण हो जाय तो यूनानी सेना बड़े खतरे में पड़ जायगी।

इस प्रकार की आशंका में सिकन्दर ने अपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और राजा आगमी की आने वाली सेना पर आक्रमण करने की वह तैयारों करने लगा। ऐसे मौकों पर आँखे मूँदकर विश्वास करना वह कोरो मूर्खता समभता था । वह बड़ी सावधानी के साथ सम्मुख आने वाली सेना की ओर देख रहा था । इसी अवसर पर तच्चिशला का राजा आम्भी अपने कई एक मंत्रियों के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा । उसने अपनी सेना को बहुत दूर पीछे छोड़ दिया था । राजा आम्भी ने आकर जाहिर किया कि तच्चिशला की सेना, यूनान सम्राट के स्वागत में सम्मान प्रदर्शन करने के लिए आयी है और राज्य की सम्पूर्ण सेना यूनान-सम्राट के अधिकार में है ।

राजा श्राम्भी की इन बातों को सुनकर सिकन्दर की श्राशंका दूर हुई श्रांर यूनानी सेना फिर श्रागे की श्रोर रवाना हुई। तक्षिशला नगर में पहुँचने पर सम्राट सिकन्दर श्रीर उसकी सेना का श्रम् त स्वागत श्रीर सम्मान किया गया। सिकन्दर के सम्मान में राजा श्राम्भी ने एक विशास उसव किया श्रीर उस उत्सव में उसने सिकन्दर को श्रपना श्रिपिति स्वीकार किया। इसके साथ-साथ उसने सोने श्रीर चाँदी के बहुत से सिक्के भेंट में दिये, जिनकी एक बड़ी कीमत होती थी। यूनानी सेना को राशन-सम्बन्धी सभी प्रकार की सामग्री उस समय तक दिये जाने की उसने श्रपने यहाँ व्यवस्था कर दी, जब तक वह तक्षिणा राज्य में मुकाम करे।

इस स्वागत श्रीर सम्मान के उपलच्च में सिकन्दर ने कम उदारता से काम नहीं लिया। फ़ारस की विजय में उसने सोने श्रीर चाँदी के बेशुमार सिक्के लूटे थे श्रीर वहाँ की बहुत बड़ी लूट की सम्पत्ति उसके साथ थी। उसी में से एक बड़ी रकम बदले में देकर सिकन्दर ने राजा श्राम्भी का सम्मान किया। यद्यपि उसकी यह उदारता, उसकी सेना के श्रिकारियों को समयोचित नहीं मालूम हुई। फिर भी किसी ने सिकन्दर का विरोध नहीं किया। इस उत्सव के समय सम्मान-प्रदर्शन में दोनों श्रीर से जो बड़ी-बड़ी सम्पतियाँ भेंट की गयीं, उनकी श्रालोचना करते हुए इतिहासकारों ने लिखा है कि इन भेंटों के श्रादान-प्रदान में जो सम्मान प्रदर्शन किये गये,

उनके मूलाधार में एक राजनीतिक दूरदर्शिता के सिवा श्रीर कुछ नहीं था।

#### अभिसार-राज्य में सिकन्दर का राजदृत

यूनानी सेना ने कुछ समय तक तच्चिशाला राज्य में विश्राम किया । राजा श्राम्भी ने उसके सुल श्रीर सुभीतों के प्रबन्ध में कोई कसर न रखी । सिकन्दर श्रीर उसकी सेना को प्रसन्न करने में तच्चिशाला राज्य की सम्पत्ति पानी की तरह व्यय की गयी । यूनानी सेना के श्रिक्षिकारियों श्रीर सैनिकों के ये दिन बड़े श्रामोद-प्रमोद के साथ बीते । यूनानियों के इस श्रद्भुत सत्कार में राजा श्राम्भी श्रपना एक श्रात्म-संतोष श्रानुमन करता था । यूनान के विजयी सन्नाट सिकन्दर के साथ इस प्रकार मैत्री करके वह श्रपने शत्रु महाराज पोरस श्रीर राजा श्रिमसार को श्रपनी एक महान शक्ति के संकलन का प्रमाण दे रहा था । देश के जिन शत्रु राजाश्रों को वह स्वयं कभी पराजित न कर सका था श्रीर जिनकी शत्रुता के कारण वह बार-बार नीचा देख चुका था, श्राज सिकन्दर के साथ श्रपनी मित्रता करके मानो वह उनको लिज्जित कर रहा था ।

तत्त्विशिला नगर में मुकाम करके सिकन्दर ने श्रास-पास के राज्यों पर श्रिथंकार करने का सूत्रपात किया श्रीर राजा श्रीभसार के पास श्रपने राजदूत के द्वारा श्रिथंनता स्वीकार करने का सन्देश भेजा। राजा श्रीमभी के साथ, राजा श्रीमसार की शत्रुता पहले से थी श्रीर सिकन्दर के भारत में श्रीने पर वह युद्ध के लिए तैयार था। महाराज पोरस की सहायता में श्रीपनी शक्तिशाली सेना भेजकर सिकन्दर को पराजित करके श्रीर भारत से उसे भगाने का उसने पहले से श्रीपना इरादा बना रखा था। लेकिन यूनानी राजदूत के पहुँचने पर वह श्रीसमंजस में पढ़ गया। इसके सम्बन्ध में महाराज पोरस की तरफ से क्या होगा, उसे इस बात के सममने का मौका न मिला। एक भयानक दुविधा में पढ़कर श्रीर यह सोचकर कि

これに、これには、これには、これのできることのできることできることできます。

तच्चिशाला का राजा आप्रामी सिकन्दर की मित्रता का लाभ उठावेगा, उसने यूनानी सम्राट के प्रति आत्म-समर्पण करना स्वीकार कर लिया।

प्रसन्नता पूर्वक अभिसार-राज्य से लौटकर राजदूत ने राजा अभिसार के आत्म-समर्पेग का पत्र सम्राट सिकन्दर को दिया। इससे सिकन्दर को बड़ी प्रसन्नता हुई। आत्म-समर्पेग की मंजूरी को यूनानी सेना के अधिकारियों ने अपनी विजय के रूप में अनुभव किया।

#### अधीनता के सन्देश में पोरस का उत्तर

त्रब सिकन्दर के सामने महाराज पोरस का प्रश्न था। उसने तत्त्विशिला में मुकाम करके पोरस के सम्बन्ध में ग्रानेक प्रकार की बातें मुनी थी, लेकिन सिकन्दर एक असाधारण योद्धा था। उसने अपने राजदृत को तैयार किया श्रीर नियमानुसार, राजा पोरस के पास जाकर मिलने श्रीर श्रात्म-समर्पण करने का उसने सन्देश भेजा।

महाराज पोरस का देश पंजाब में भेलम श्रीर चिनाव निद्यों के बीच में था श्रीर उसके राज्य में बड़े-बड़े तीन सी नगर थे। राजा श्राम्भी को छोड़कर दूसरे कितने ही राजाश्रों के साथ पोरस की मित्रता का सम्बन्ध था। पंजाब में श्रमेक राजा राज्य करते थे, लेकिन उनमें उस समय पोरस ही एक बड़ा राजा था श्रीर युद्ध में पराक्रमी तथा श्रूर-बीर था।

महाराज पोरस के दरबार में, अपने विजयी सम्राट सिकन्दर का सन्देश लेकर यूनानी राजदूत पहुँचा और अपना सन्देश सुनाया। राजदूत के मुँह से अधीनता स्वीकार करने और यूनानी सम्राट से जाकर मिलने का सन्देश सुनते ही भारतीय नरेश पोरस के सम्पूर्ण शरीर में बिजली दौड़ गयी। उसने अपने बड़े-बड़े नेत्रों से एक बार राजदूत की ओर देखा और मन ही मन कहा, इस देश के सभी राजा और नरेश, राजा आम्भी नहीं हैं। अधीनता! आत्म-समर्पण! इस जीवन में ! सिकन्दर ने समभने में भूल की है।

पोरस ने राजदूत को जवाब देते हुए कहाः ''मैं श्राऊँगा श्रौर श्रपनी सेना के साथ सीमा पर युद्ध के लिए तैयार मिल्ँगा।

पोरस का उत्तर लेकर राजदूत वहाँ से लौटा ऋौर स्रपनी सेना में पहुँचकर उसने सिकन्दर को पोरस का जवाब सुनाया। सिकन्दर ने सावधानी के साथ राजदूत के मुँह से पोरस के कहे हुए शब्दों को सुना। राजद्त उसके पास से चला गया । सिकन्दर ने समभ लिया, श्रब पोरस के साथ युद्ध होगा ऋौर भारत का संग्राम यहीं से प्रारम्भ होगा। उसने यह भी समभा कि राजा श्राम्भी श्रीर पोरस में क्या श्रन्तर है। पोरस के त्रान्त:करण में छिपे हुए शौर्य त्र्यौर स्वाभिमान को भी उसने त्रानुभव किया । तत्त्वशिला-राज्य में काफी समय तक रह कर, स्वागत-सत्कार के श्रपूर्व सम्मान के साथ कुछ दिन को विताकर सिकन्दर युद्ध की तैयारी करने लगा। पोरस के पास राजदूत को भेजने के पहलें उसका ख्याल था कि स्रभिसार के राजा ने स्रात्म-समर्पण करना स्वीकार कर लिया है। इस दशा में पोरस भी अधीनता स्वीकार करेगा और युद्ध के लिए वह तैयार न होगा । लेकिन पोरस के दरबार से राजदूत के लौटने के बाद श्रौर पोरस का उत्तर सुन लेने पर सिकन्दर का भ्रम दूर हो गया। भारतीय बीरों के स्वाभिमान का ऋन्दाज सिकन्दर को उन दिनों में नहीं हुआ, जब उसने यूनान छोड़कर एशिया के ग्रानेक देशों को पराजित किया था श्रीर भारत में त्राक्रमण करने के लिए उसने सिन्ध नदी तक के भयानक पहाड़ी रास्तों ऋौर नदियों को ऋपनी विजय के साथ पार किया था। तद्धशिला के राजा ग्राम्भी के ग्रद्भुत स्वागत-सत्कार को पाकर श्रीर अभिसार के राजा का त्रात्म-समर्पण सुनकर भी उसने स्वाभिमान से भरे हुए जिस भारतीय वीरता के गौरव का अनुभव नहीं किया था, त्राज सहज ही उसने भारत की बीर वसुन्धरा पर कदम रखते ही पोरस के शब्दों में उसका संस्पर्श किया।

#### पोरस की सेना में युद्ध की तैयारियां

पोरस को सिकन्दर का सन्देश मिल चुका था। उस सन्देश में

श्रुपमान श्रीर पराजय की चिनगारियाँ थी। उस सन्देश को सुनते ही पोरस ने सावधान होकर उसका जवाब दिया। लेकिन उसके बाद उसे सब कुछ युद्धमय दिखायी देने लगा। वह एक भारतीय नरेश था श्रीर श्रूर-वीर था। विजयी सिकन्दर के साथ युद्ध करने में उसका हृदय हतोत्साह न हुआ। वह जानता था, श्राज देश की शक्तियाँ सैकड़ों भागों में विभाजित हैं श्रीर सभी शक्तियाँ एक दूसरे से श्रालग हैं। फिर भी उसको देश की वीरता श्रीर श्रूरता पर श्रिभमान था। वह चित्रयोचित कर्तव्य का पालन करना जानता था। वह जानता था, एक वीर पुरुष को युद्ध करने में मुख मिलता है। उसे विश्वास था, श्रभी भारतीय वीरता का श्रन्त नहीं हुआ। सिकन्दर श्रीर उसकी यूनानी सेना के साथ युद्ध करने के लिए उसके श्रन्तःकरण में उत्साह श्रीर उमङ्ग की बाद श्राने लगी।

सिकन्दर के साथ युद्ध करने और भारतीय स्वाधीनता की मर्यादा को सुरिव्त रखने के लिए पोरस ने अपनी सेना में युद्ध की तैयारी आरम्भ कर दी। एशिया के अनेक देशों के बिजेता सिकन्दर के मुकाबिले में युद्ध करने के लिए आज पोरस का उत्साह बढ़ रहा था। यूनान की विशाल सेना को पराजित करने के लिए उसने अपने शूर-वीर सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। जिन वीर सैनिकों ने युद्ध की भयानक मार के सामने कभी मुँह न मोड़ा था और जो संग्राम में मारे जाने पर एक वीर पुरुप के मोव्ह पर विश्वास करते थे, इस प्रकार के चुने हुए वीर सैनिकों की उसने एक सेना तैयार की। उसकी इस सेना में चार हजार ऐसे सवार सैनिक अपने उछलते हुए घोड़ों पर तैयार होकर सामने आये, जो पोरस की सेना में प्रसिद्ध अश्वारोही सैनिक समभे जाते थे। युद्ध-वेत्र पर जाने के लिए दो सी भयानक लड़ाकू हाथी तैयार हुए, जिनको देखकर ही भय मालूम होता था। इन सब के साथ-साथ तीन सी रथों पर बैठकर पंजाब के वीर योद्धा धनुष बाण लिए दिखायी देने लंगे। युद्ध के जोशील बाजों के साथ बड़ी तेजी में सेना की तैयारियाँ

हो रही थी। श्रिधिकारी सेनापितयों ने श्रपनी तैयारी की सूचना दी उसके बाद श्रपने शक्तिशाली हाथी पर बैठकर पचास हजार सेना के साथ पोरस युद्ध के लिए रवाना हुत्रा।

इस रवानगी के पहले पोरस ने श्रपने विश्वस्त सेनापितयों के साथ युद्ध का नकशा तैयार किया था। पोरस ने भेलम के तट पर पहुँच कर मुकाम किया श्रीर नदी के दूसरी तरफ श्राने वाली यूनानी सेना पर निगरानी रखने के लिये उसने श्रपने सैनिकों का नदी के किनारे पर एक पहरा लगा दिया।

#### युद्ध के लिए यूनानी सेना की रवानगी

सिकन्दर ऋपनी विशाल सेना के साथ, ऋभी तक तत्त्रशिला में मौजूद था । यहाँ पर बहुत दिनों तक रह कर उसने ख्रीर उसकी सेना ने विश्राम कियां था । पोरस के साथ युद्ध करने के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी त्र्योर जिस समय वह तच्चिशला से रवाना हुत्र्या, उसके साथ सम्पूर्ण सेना के सैनिक एक लाख बीस हजार थे। इन सैनिकों में पचास हजार से ऋधिक योरोपियन सैनिक थे, तत्त्वशिला के राजा स्त्राम्भी ने भी पोरस को परास्त करने के लिए अपनी सेना दी थी और खुद भी वह सिकन्दर के साथ युद्ध करने के लिए गया था । जिन दूसरे राजात्रों श्रीर सरदारों ने श्रात्म-समर्पण किया था, उनकी सेनायें भी सिकन्दर के श्रधिकार में थी। इस विशाल सेना को लेकर सिकन्दर तन्नशिला से भेलम की श्रोर खाना हुआ। भेलम के तट पर जहाँ उसे पहुँचना था, तच्चिशला से उसका फासिला एक सौ दस मील का था। इस शस्ते को सिकन्दर ने पन्द्रह दिनों में पार किया ख्रीर भेलम के किनारे बाई ब्रोर जलालपुर के करीब उसने जाकर अपनी सेना का मुकाम किया। ठीक उसके सामने नदी की दूसरी तरफ पोरस की सेना का शिविर था। सिकन्दर को पोरस की सेना में, उसके युद्ध का एक भयानक श्रस्त्र, हाथियों का समृह दिखायी पड़ा ।

ईसा के तीन सौ छ़ब्बीस वर्ष पूर्व मई के महीने में जब अयानक

गर्मी पड़ रही थी श्रीर पहाड़ों से पिघल-पिघल कर श्राने वाली बर्फ के कारण भेलम नदी पूरी बाद के साथ बह रही थी, सिकन्दर ने भेलम के तट पर मुकाम करके समय श्रीर स्थान की परिस्थितियों का श्रध्ययन करना श्रारम्भ कर दिया। दोनों श्रोर की सेनाश्रों में इस समय फासिला था, फिर भी दोनों सेनायें, एक दूसरे को देख सकती थीं। भेलम के किनारे श्राकर यूनानी सेना ने पोरस की सेना पर दृष्टिपात किया श्रीर पोरस की सेना को भी यूनानी सेना का श्रा जाना मालूम हो गया।

#### युद्ध के सम्बन्ध में दो महान वीरों की दूरदर्शिता

पोरस का राज्य पंजाब में चिनाव नदी से लेकर भेलम तक फैला हुआ था और इस तरफ भेलम उसके राज्य की सीमा थीं। सिकन्दर के साथ युद्ध करने के लिए पोरस ऋपनी शक्तिशाली सेना को लेकर सीमा पर आ गया था। उसने भेलम को पार कर, सिकन्दर के साथ युद्ध करने का प्रयास नहीं किया । नदी की बायीं ऋोर ऋपनी सेना को रोक कर उसने सिकन्दर के सामने आक्रमण करने की जो भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी, सिंकेन्दर उसे बार-बार अनुभव करने लगा। वह खूब समभता था कि अगर यूनानी सेना नदी को पार करने की कोशिश करती है तो बिना किसी सन्देह के वह मारी जाती है। ऐसी सूरत में भारतीय सेना के साथ युद्ध कैसे हो सकता है श्रीर पोरस को पराजित करने में कैसे सफलता मिल सकती है, इन प्रश्नों को बड़ी गम्भीरता श्रीर तत्परता के साथ सिकन्दर सोचने लगा। भेलम के तट पर त्राकर उसने जरा भी जल्दबाजी से काम नहीं लिया, अपनेक दिनों तक अपने शिविर में रहकर युद्ध की समस्या को हल करने की वह कोशिश करने लगा। पोरस यूनानी सेना की चालों को सावधानी के साथ समभने की चेष्टा में था ऋौर सिकन्दर युद्ध की सफलता का सरल-मार्ग खोज रहा था। उसके साथ पैदल ऋौर सवारीं की एक बहुत बड़ी सेना थी। नदी के इस उमझते हुए गहरे प्रवाह को सेना के घोड़े पार न कर सकेंगे, इस बात को वह भली भाँति समभता था। वह यह भी समभता था कि अगर यूनानी सेना ने नदी को पार करने की कोशिश की भी तो पोरस की सेना नदी में ही उसका अन्त कर देगी। इसलिए उसको ऐसा रास्ता पैदा करना था, जिससे दोनों सेनाओं का मैदान में आमना-सामना हो सके। इसके बाद भी सिकन्दर के सामने एक और कठिनाई थी। पोरस की सेना में हाथियों का एक बड़ा समूह था। युद्ध आरम्भ होने पर उनकी मार भयानक होगी। उन हाथियों पर बैठकर जो भारतीय सैनिक वाणों की मार करेंगे, उसका सुकाविला करना कठिन हो जायगा। लेकिन इसकी रोक के लिए उसने पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी। इस समय उसको किसी प्रकार नदी पार करनी थी।

श्रपने शिविर में श्ररसे तक रहकर सिकन्दर श्रपनी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा था। भीषण ग्रीष्म के त्रान्त होने के पहले नदी के ऋगाध-जल के कम होने कीं ऋाशा न थी। इसलिए वह इन दिनों को व्यतीत करना चाहता था । उसके साथ युद्ध की जोरदार तैयारियाँ थीं । एक विशाल और शक्तिशाली सेना उसके ऋधिकार में थी। फिर भी भेलम के दूसरे तट पर युद्ध के लिए एकत्रित भारतीय सेना के साथ संग्राम करना सिकन्दर के लिए उस समय तक कठिन ऋौर भयानक मालूम हो रहा था, जब तक नदी को सफलता पूर्वक वह पार न कर ले। इसलिए उसको स्थानीय बातों की जानकारी की सबसे बड़ी जरूरत मालूम हुई। वह जानता था कि इसके बिना काम न चलेगा । वह यह भी समस्तता था कि स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने पर ही नदी के पार करने की समस्या हल हो सकती है। अनेक दिनों तक लगातार विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचा कि नदी को किसी प्रकार छिप कर पार किया जाय। इसके सन्बन्ध में सब से अब्छा तो यह होता कि अक्टूबर ग्रीर नवम्बर तक धेर्य के साथ अवसर की प्रतिचा की जाती ग्रीर उसके बाद नदी के जल के कम हो जाने पर उसे पार करने की कोई योजना

तैयार की जाती । लेकिन इतनी बड़ी प्रतीक्षा शक्तिशाली सिकन्दर को किसी प्रकार सहन न थी।

सिकन्दर ने राजनीति से काम लिया। उसने यह ऋफवाह फैलाने की कोशिश की कि यूनानी सेना मौसिम के बदलने का इन्तजार कर रही है। ऋने क उपायों से इस खबर को इधर-उधर फैलाने की कोशिश की गयी। सिकन्दर जानता था कि इस खबर का पोरस की सेना में पहुँचना ऋत्यन्त स्वाभाविक है। यही हुआ भी। भारतीय सेना में इस संवाद के फैलने पर स्वाभाविक रूप से शिथिलता उत्पन्न हो गयी ऋौर निकट भविष्य में सिकन्दर के ऋाक्रमण की ऋाशंका बहुत कुछ नष्ट हो गयी। सावधानी के लिए नदी के किनारे जो भारतीय सैनिकों का पहरा था, बह कायम रहां।

#### यूनानी सेना ने भेलम नदी को पार किया

कुछ दिन ऋौर बीत गये। वर्षा ऋतु के प्रारम्भ हो जाने से भेलम नदी में पानी की ऋौर भी वृद्धि हो गयी। एक ऋोर वर्षा के दिन चल रहे ये ऋौरदूसरी ऋोर सिकन्दर ऋनेक उपायों से नदी की स्थानीय परिस्थितियों के खोजने ऋौरसमभने का काम कर रहा था।

सिकन्दर श्रपने श्रन्वेष्रण में सफल हुआ। यूनानी सेना के शिविर से सोलह मील ऊपरकी तरफ उसे नदी में एक टापू मिला। यह स्थान जंगली वृद्धों से श्राच्छादित था। दूरसे श्रीर बिना गम्भीर छान-बीन के श्रासानी के साथ उस स्थान पर टापू होने का किसी को श्रानुमान न हो सकता था। इस स्थान को देखकर श्रीर उसके द्वारा मिलने वाली सुविधा को समक्त कर सिकन्दर बहुत प्रसन्न हुआ।

अपने शिविर में लौटकर सिकन्दर नें सेनापित के टरस के साथ बात-चीत की और नदी को पारकरने की एक योजना तैयार की। उस योजना में बे सभी बातें निश्चित हुई, जो नदी के पार करने से लेकर होने वाले युद्ध तक त्रावश्यक समभी गयीं । सम्पूर्ण योजना सिकन्दर श्रीर सेनापति के टरस तक ही सीमित रही ।

कुछ यूनानी सेना के साथ, तच्चिशला च्यीर दूसरे राजाओं तथा सरदारीं से मिली हुई फौज को दस हजार की संख्या में शिविर की रच्चा के लिये सेनापित के टरस के ऋधिकार में देकर सिकन्दर ने शिविर ऋौर मिले हुए टापू के बीच में थोड़े से सैनिकों को नियुक्त किया ग्रीर बाकी सम्पूर्ण विश्वस्त यूनानी ऋौर योरोपियन सवारों ऋौर पैदल सेना को लेकर सिकन्दर ने नदी को पार करने की चेष्टा की । कई दिनों के बादलों के समृह ने श्रासमान को श्राच्छादित करके दिन को रात बना रखा था। लगातार पानी की वृष्टि हो रही थी और तेज वायु के निरन्तर भयानक भोंकों ने रात श्रीर दिन को भयावह बना रखा था। टापू की श्रोर रवाना होने के पूर्व सिकन्दर ने एक दूसरी राजनीति का भी प्रयोग किया। रात के श्रारम्भ होते ही निश्चित योजना के श्रनुसार, शिविर के यूनानी सवारों ने नदी के किनारे अपने घोड़ों को पानी में उतारा और कुछ थोड़ी-सी गहराई में उसको ले जाकर, नदी के किनारे-किनारे, पानी में चलने की श्रावाज करते हुए, वे कुछ दूर तक इधर से उधर श्रीर उधर से इधर चलने लगे इसके साथ ही बाजों की एक ग्रावाज भी ग्रुरू हुई। नदी की दूसरी तरफ पोरस के पहरेदार सैनिकों ने ऋपने शिविर में जाकर यूनानी सेना के नदी पार करने का समाचार दिया। भारतीय सेना बड़ी तेजी के साथ युद्ध के ऋस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर तैयार हो गयी ऋौर पोरस उसे लेकर नदी के किनारे पर आकर डटा। बरसात का पानी किसी प्रकार इक न रहा था ऋौर तेज हवा के भोकों से ठंडक बढ़ गयी थी। समस्त रात पोरस ऋपनी सेना के साथ बरसते हुए पानी में नदी के किनारे मौजूद रह कर थूनानी सेना के नदी में त्रागे बढ़ने का इन्तजार करता रहा । सबेरा होते-होते भारतीय सेना ऋपने शिविर में वापस चली गई। दिन में फिर एक-दो बार वैसा ही हुआ और खबर पाते ही अपनी सेना के साथ पोरस नदी के किनारे पर आ गया, लेकिन यूनानी

सेना के आगे न बढ़ने पर भारतीय सेना वापस लौट गयी । रात शुरू होने पर फिर उसी प्रकार की घटना हुई और उसके फलस्वरूप, बरसते हुए पानी में सारी रात पोरस अपनी सेना के साथ नदी के किनारे पर मौजूद रहा। लेकिन कोई परिणाम न निकला।

इसी प्रकार, एक-एक करके कई दिन ऋौर रातें बीत गयीं। मौसम की भीषणता जरा भी कम न हो रही थी स्त्रौर स्त्रनेक रात-दिन बरसते हुए पानी में नदी के किनारे मौजूद रहकर पोरस की सेना बहुत थक गयी थी। उसे अन्त में यह मान लेना पड़ा कि यूनानी सेना इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करके घोखा दे रही है। जिन रातों में पोरस ऋपनी पूरी सेना के साथ, नदी के किनारे पर त्राकर यूनानी सेना के त्रागे बढ़ने का रास्ता देखता रहा, उन्हीं में एक रात को पानी की तीब्र वृष्टि ख्रौर भयानक आँधी एवम् श्रंधकार में सिकन्दर श्रपनी यूनानी श्रौर योरोपियन सेना के साथ उस टापू की ऋोर रवाना हुऋा, जहाँ से ऋपना उद्देश्य पूरा करने की उसने तैयारी की थी ऋौर रात के उसी ऋंधकार में टापू के मार्ग से ऋपनी सेना को लेकर सिकन्दर भेलम के दूसरे किनारे पर पहुँच गया। परन्तु स्त्रभी तक उसकी समस्या हल न हुई, दूसरे किनारे पर पहुँचते ही उसे मालूम हुन्ना कि वृध्टि के साथ न्त्राँघी न्त्रौर न्त्रंधकार में वह नदी की जिस धारा से होकर दूसरे किनारे पर पहुँचा, वहाँ से नदी के एक दूसरे प्रवाह को पार करने पर वह ऋपने ऋभीष्ट मार्ग पर पहुँच सकता था। परिस्थिति की भीषण्ता उसके सामने ज्यों की त्यों बनी रही। बड़ी तत्परता ऋौर सावधानी के साथ वह फिर किसी मार्ग की खोज का काम करने लगा। इसमें रात का बहुत सा समय बीत गया । लेकिन उसका प्रयत्न निष्फल नहीं गया। उसको वहाँ पर एक ऐसी घाटी मिल गयी, जहाँ से उसने ऋौर उसकी सेना ने फिर नदी को पार किया। उस समय रातं बीत चुकी थी ऋौर सबेरां हो रहा था।

#### युद्ध का स्रत्रपात्र

श्रभी तक सिकन्दर भारतीय सेना के शिविर में श्राक्रमण के लिए मार्ग की खोज न कर सका था। पोरस का लड़का अपनी एक छोटी सी सेना के साथ भेलम के किनारे मौजूद था । सिकन्दर की सेना का त्राभास होते ही, उसने त्रपनी त्राधिकृत सेना को श्रागे बढ़ाया श्रौर तेजी के साथ वहाँ पर पहुँचा, जहाँ पर यूनानी सेना आगे बढ़ने की कोशिश में थी। दो हजार सवारों श्रीर एक सौ बीस रथों के साथ ब्राकर भारतीय सेना ने यूनान की विशाल सेना के साथ युद्ध प्रारम्भ कर दिया । इस छोटी-सी फीज के सैनिकों को पराजित करने में यूनानी सेना को कितनी देर लग सकती थी। इतनी बड़ी सेना के सामने त्राकर युद्ध शुरू कर देने में भारत के इन थोड़े से सैनिकों के साहस की बात थी । सिकन्दर की सेना ने सामना करने के बाद थोड़े समय में ही उन भारतीय सैनिकों का विध्वंस किया । चार सौ स्रादिमयों के मारे जाने स्रोर समस्त रथों के नष्ट हो जाने पर भारतीय सैनिक पीछे हट गये श्रीर उनमें से बहुतों ने तेजी के साथ भाग कर पोरस की सेना के शिविर में सिकन्दर की सेना के आ जाने का समाचार दिया।

#### युद्ध-क्षेत्र में दोनों श्रोर की सेनायें

नदी को पार कर यूनानी सेना के आ जाने का समाचार सुनते ही भारतीय शिविर में तेजी के साथ तैयारी हुई । भेलम के उस पार पड़ी हुई यूनानी सेना के सामने, संरच्या के लिए एक छोटी-सी फीज छोड़ कर, पोरस अपनी सम्पूर्ण सेना को लेकर सिकन्दर का मुकाबिला करने के लिए रवाना हुआ । दूसरी तरफ से यूनानी सेना बादलों के समान गरजती चली आ रही थी । भेलम के तट से कुछ दूरी पर करीं के मैदान में भारतीय सेना जाकर इक गयी।

उस मैदान में पहुँच कर, पोरस ने युद्ध के लिए श्रपनी सेना की व्यूह-रचना की । सब से आगे उसने अपने दो सौ हाथियों की पंक्ति लगा दी श्रीर उन हाथियों को इस तरीके से खड़ा किया कि प्रत्येक हाथी का दूसरे हाथी से फासिला एक सौ फीट का रहे। भारतीय सेना का यह प्रमुख मोर्चा था । उन हाथियों की बगलों में उसने तीन सौ रथ श्रौर चार हजार सवार सैनिक खड़े किये। प्रत्येक रथ को चार घोड़े खींचने का काम कर रहे थे स्त्रीर प्रत्येक रथ में छः त्र्यादमी बैठे थे। उनके हाथों में धनुष बाण थे श्रीर जो भयानक बाणों की वर्षा करने वाले थे। हाथियों, सवारों श्रीर रथीं के पीछे पोरस की पैदल सेना थी। प्रत्येक सैनिक के एक हाथ में चमकतो हुई तेज तलवार श्रीर दूसरे हाथ में मजबूत ढाल थी। पैदल सेना के बहुत से सैनिकों के हाथों में लम्बे श्रीर तेज भाले थे। इस प्रकार ऋपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करके पोरस ने सिकन्दर की सेना की तरफ देखा । युद्ध को आरम्भ करके उन शतुत्र्यों के रक्त का वह प्यासा हो रहा था, जो उसके देश की स्वाधीनता का अपहरण करके अपना शासन कायम करने के लिए क्राये थे, श्राज वह इन शत्रुक्यों के साथ युद्ध करना चाहता था **।** पोरस साधारण शूर-वीर न था। उसका स्वस्थ स्त्रीर बलिष्ठ शारीर, उसके शक्तिशाली सैनिक होने का प्रमाण दे रहा था । उसका व्यक्तित्व उसकी शूरता का परिचायक था । साढ़े छः फीट ऊँचा शूर-वीर पोरस स्रापने लड़ाकू हाथी पर बैठा हुस्रा, जिस समय वह युद्ध-चेत्र में, श्रपनी सेना के बीच धूमा, उस समय वह युद्ध-चेत्र का एक दैत्य मालूम हो रहा था।

युद्ध के लिए आगे बदने से पहले ही सिकन्दर ने अपनी सेना को व्यवस्थित कर लिया था। उसके साथ यूनानी और योरोपियन लड़ाकू वीरों की एक अपार सेना थी। उसके सवार और पैदल सेना के सैनिक भयानक मार करने वाले थे। तलवारों, भालों से लड़ने के साथ-साथ, उसकी सेना में उन सैनिकों की बड़ी संख्या थी, जो वाणों की भीषण वर्षा करते थे। सिकन्दर स्वयं विश्व-विजयी हो रहा था। युद्ध में त्राज तक उसकी कहीं पराजय न हुई थी। उसका उत्साह त्रीर साहस बढ़ा हुन्ना था। अपनी सेना को लेकर युद्ध में वह सिंह की भाँति आगे बढ़ता था उसके सैनिक युद्ध शिद्धा में विर-अभ्यस्त, शक्ति और साहस में आदितीय और शत्रु को पराजित करने में अद्यन्त अंध्य थे। सिकन्दर अपनी इस सेना के साथ आगे बढ़कर करीं के मैदान में—पोरस की सेना के सामने पहुँच गया।

#### यूनानी और भारतीय सेनाओं का युद्ध

रण-स्थल में दोनों सेनात्रों का सामना हुन्ना। भारतीय सेना को देख कर सिकन्दर ने युद्ध की परिस्थिति का विचार किया। भारतीय सेनिकों के त्रागे दुर्ग के समान खड़े हुए हाथी उसे त्रत्यन्त भयानक मालूम हुए। इस बात के समभने में उसे देर न लगी कि युद्ध-त्रारम्भ होने पर यदि ये भीमकाय हाथी यूनानी सेना की न्नोर बढ़े तो उनका रोकना त्रप्रसम्भव हो जायगा न्नौर उसके परिणाम में हमारी पराजय होगी। इन हाथियों का मुकाबिला किसी प्रकार सामने युद्ध करके नहीं हो सकता।

युद्ध के लिए दोनों श्रोर की सेनायें श्रामने-सामने हो चुकी थीं। दोनों श्रोर से सैनिक कुछ श्रागे बदे श्रीर युद्ध का प्रारम्भ हो गया। सबसे पहले दोनों श्रोर से वाणों की वर्ष हुई। प्रत्येक दल के सैनिक एक-दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश करने लगे श्रीर घायल होकर वे लड़ाई के मैदान में गिरने लगे। हाथियों पर बैठे हुए सैनिकों की वाण-वर्ष के कारण श्रारम्भ में यूनानी सेना की हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। सिकन्दर इस बात को पहले से ही जानता था। वह समभता था कि भारतीय सेना को पराजित करने के लिए सामने का युद्ध श्रनुकूल न होगा।

युद्ध की बदती हुई भीषण परिस्थित को देखकर सिकन्दर के एक सेनापित ने अपनी सेना के कुछ सैनिकों को लेकर बाई श्रोर से भारतीय सेना पर आक्रमण किया। इस मौके पर पोरस की सेना के अवानक बहुत से सैनिक मारे गये। पोरस ने इस परिस्थित पर नियन्त्रण करने की चेष्टा की और अपनी सेना के कुछ भाग को उस अोर मोड़ा, जिधर से यूनानी सेना का नया आक्रमण हुआ। था। भारतीय सैनिकों ने यूनानी सेना के इस नये आक्रमण को रोका और अपने वाणों की भयानक मार से उनको आगे बढ़ाने का मौका न दिया।

युद्ध-चेत्र में दोनों श्रोर से भयानक मार हो रही थी श्रीर गाणों की वर्षा से एक भीषण तूफान का दृश्य उपस्थित हो गया था। घायल होकर गिरने वाले सैनिकों के रक्त से युद्ध-चेत्र की पृथ्वी रक्तमयी हो गयी थी। दोनों श्रोर के सैनिक श्रपने प्राणों का मोह छोड़कर जिस प्रकार की मार कर रहे थे, उससे मालूम होता था कि युद्ध का निर्णय होने में श्रब श्रिधिक देर न लगेगी।

सिकन्दर की सेना का जोर बाई स्त्रोर से बढ़ता जाता था। पोरस ने स्त्रपनी सेना को युद्ध के लिए जिस प्रकार व्यवस्था दी थी, उसमें स्त्रामने-सामने का ही युद्ध था। लेकिन सिकन्दर भारतीय सैनिकों की शक्ति को देखकर स्त्रपने युद्ध की दिशा ही बदल दी। सम्मुख युद्ध के साथ-साथ उसने स्त्रपनी शक्ति बाई स्त्रोर बढ़ा दी, जिसके फलस्वरूप, पोरस की सेना के सामने लड़ने को एक नयी दिशा पैदा हो गयी। युद्ध ने दोपहर का समय पूरा ले लिया लेकिन उसके निर्णय के सम्बन्ध में किसी प्रकार का स्त्रमुमान लगाना स्त्रभी तक स्त्रसम्भव दिखायी दे रहा था।

सिकत्दर ने जितनी आसानी के साथ पोरस को विजय करने का अनुमान लगाया था, उसका वह ख्याल अभी तक सही साबित नहीं हुआ। दोनों ओर के बहुत से सैनिक मारे गये। युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। बरसात के पानी की तरह युद्ध-तेत्र में वीर सैनिकों

का रक्त बह रहा था। लड़ाई के मैदान में सर्वत्र लाशें दिखायी देती थीं।

सिकन्दर की सेना का नदी की त्रोर प्रावल्य देखकर पोरस ने अपने हाथी को युद्ध में त्रागे की त्रोर बढ़ाया त्रौर त्रपनी सेना का पूरा जोर लगाकर उसने यूनानी सेना पर त्राक्रमण किया। भारतीय शूर्वीरों की भयानक मार के सामने कुछ देर के लिए यूनानी सेना पीछे हट गयी। लेकिन उसके पश्चात सम्हल कर वह फिर युद्ध करने लगी। इस समय दोनों त्रोर की सेनायें एक दूसरे के सन्निकट त्रा गयी थीं। वाणों की वर्षा के साथ-साथ, तलवारों त्रौर भालों की मार भीषण रूप धारण करती जाती थी।

तिकन्दर की जिस सेना ने ईरान को शिक्तिशाली सेना को आसानी के साथ पराजित किया था और जिस पराक्रमी सेना ने एशिया के अनेक देशों को जीत कर संसार में अपनी वीरता की पताका को फहराया था, आज उसी यूनानी सेना को पोरस की भारतीय सेना के सम्मुख युद्ध में लोहे के चने चवाने पड़ रहे थे। युद्ध-त्तेत्र में जिस प्रकार की भीषण मार हो रही थी, उसमें कभी यूनानी सेना पीछे की ओर हटती हुई दिखायी देती थी और कभी भारतीय सेना। तलवारों और भालों की भयानक मार से कट-कटकर और घायल होकर सैनिक धराशायी हो रहे थे। यूनानी सैनिकों के वाणों की मार से पोरस के हाथी भयानक आवाजों करते हुए बार-बार भागने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके महावत उनको नियन्त्रण में रखकर युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहते थे। कुछ हाथियों के सैनिक मारे गये थे और कुछ हाथियों के महावत घायल होकर पृथ्वी पर कराह रहे थे। वाणों के लगने से हाथियों के शरीरों में सैकड़ों जख्म हो गये थे और उनसे रक्त के फव्वारे निकल रहे थे। सैनिकों और महावतों के मारे जाने से कितने ही हाथी भागकर बाहर निकल गये थे।

खुद्ध की भीषणता ने अत्यन्त भयावह परिस्थित उत्पन्न कर दी थी। पौरस के बहुत से स्थ चूर-चूर हो गये थे, उनमें बैठे हुए सैनिक त्रीर जुते हुए घोड़े जख्मी होकर भूमि पर गिर गये थे। सवारों के मारे जाने पर दोनों त्रीर के सैकड़ों जख्मी घोड़े जमीन पर तड़प रहे थे त्रीर कितने ही युद्ध-दोत्र से भाग कर बाहर निकल गये थे। इस भयानक परिस्थिति में भी दो में से एक भी सेना पीछे हटने का नाम न लेती थी। पोरस का हाथी जिस त्रोर घूम जाता था, उसी तरफ भारतीय सेना त्रागे बढ़ती हुई दिखायी देती थी।

श्रचानक युद्ध की गति बदलती हुई दिखाई पड़ी | जिस समय दोनों स्रोर से विकराल युद्ध हो रहा था स्रोर मर कर तथा वायल होकर गिरने वाले सैनिकों के उस मैदान की जमीन पर चतुर्दिक ढेर दिखायी देते थे, इसी मौके पर भेजम नदी की दूसरी तरफ शिविर में पड़ी हुई यूनानी सेना के दस हजार सैनिकों को ले कर सेनापित कैं टरस ने भेलम नदी को पार किया श्रौर करीं के मैदान की तरफ बढ़कर उसने पीछे से पोरस की सेना पर भयानक त्राक्रमण किया । सिकन्दर की विशाल सेना ने भारतीय सैनिकों के चारों त्र्रोर से बेर लिया। इस संकट पूर्ण परिस्थिति को देखकर भारतीय वोरों ने ऋपनी पूरी शक्ति लगा कर मार शुरू कर दी। यूनानी सेना का जोर लगातार बढ़ता जा रहा था। इस भीष्रण मार-काट के समय पोरस के हाथी चिंग्वाइते हुए युद्ध के चीत्र से भागने लगे। उनके भागने में मित्र श्रीर शत्रु का कोई विवेक न रहा । सैकड़ों श्रीर हजारों सैनिक ह थियों की भगदड़ में कुचल ऋौर दब कर मर गये। हाथियों के भागने के समय शत्रु पत्त् की ऋषेत्वा, भारतीय सेना का ही ऋषिक नुकसान हुआ। अधिक संख्या में सैनिक जख्मी होकर गिर गये स्त्रीर इसके साथ-साथ, भारतीय सेना तितर-बितर हो गयी। इसी अवसर पर यूनानी सेना को आगे बढ़ने का मौका मिला और शत्रुओं की सेना ने भारतीय सैनिकों का ऋधिक संहार किया ।

परिस्थिति को प्रतिकृत देखकर पोरस ने श्रपनी सेना को एक बार फिर से सम्हाला श्रीर जोर के साथ श्राक्रमणकारी यूनानी सेना का मुकाबिला किया । इस समय भारतीय सैनिक बहुत कम संख्या में रह गये थे। शत्रु-सेना का जोर श्रब भी लगातार बढ़ रहा था। फिर भी पोरस ने एक बार भयानक मार की। उस मार में यूनानी सेना के श्रादमी भी बहुत मारे गये। श्रब भारतीय सैनिकों की संख्या श्रीर भी कम हो गयी। जो रह गये थे, वे भी युद्ध-चेत्र से भागने लगे। इस भगदड़ में यूनानी सेना ने श्रागे बढ़कर बहुत से भारतीय सैनिकों को कैंद कर लिया। युद्ध में सिकन्दर की विजय हुई।

युद्ध करते-करते पोरस थक गया था । उसके शरीर में वाणों के बहुत-से जल्म थे । उनमें नौ जल्म श्रिधिक गहरे थे, जिनसे श्रव भी खून गिर रहा था । युद्ध के श्रेतिम समय, जब भारतीय सेना तितर-िवतर होकर लड़ाई के मैदान से भागी. उस समय पोरस का हाथी, श्रपने गहरे जल्मों के कारण घायल होकर जमीन में गिर गया । पोरस उसी स्थान पर खड़े होकर युद्ध के हश्य को देखने लगा । उसने भागने की इच्छा नहीं की । श्रगर वह चाहता तो बहुत श्रासानी के साथ भागकर निकल जाता । जैसा कि ईरान का प्रसिद्ध वीर सम्राट दारायु दो बार युद्ध में पराजित होने पर भागकर श्रपने प्राण् बचा चुका था । लेकिन पोरस ने ऐसा नहीं किया । ऐसा करना वह एक वीर श्रात्मा के लिए श्रपमान पूर्ण समभता था । युद्ध के समाप्त होते ही सिकन्दर के भेजे हुए सैनिकों ने पोरस को जाकर घेर लिया श्रीर वे सैनिक श्रपने साथ पोरस को श्रपनी सेना में ले गये ।

#### युद्ध के बाद सिकन्दर

सिकन्दर उस वीर पुरुष पोरस से ऋत्यन्त प्रभावित हुऋा। सिकन्दर ने पोरस से पूछा : "िकस प्रकार का व्यवहार ऋापके साथ में हो ?" पोरस ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया : "एक राजा की हैसियतं में।"

सिकन्दर इस बात को सुनकर प्रसन्न हुन्ना। पोरस को उत्तर देते हुए उसने कहा, 'मैं वही करूँ गा।' इसके बाद तुरन्त सिकन्दर ने पोरस के साथ ब्रात्यन्त स्नेहपूर्ण व्यवहार किया ब्रौर जितना राज्य पोरस का था, न केवल पोरस उसका ब्राधिकारी रहा, बल्कि सिन्ध ब्रौर फेलम के बीच जीते हुए कई एक राज्यों को पोरस के ब्राधिकार में देकर सिकन्दर ने उसको ब्रापना विश्वस्त मित्र बनाया।

## दूसरा परिच्छेद

# सिल्यूकस की पराजय

### [ ईसा से ३०४ वर्ष पहले ]

पोरस के साथ सिकन्दर की मित्रता—पंजाब के दूसरे राज्यों की श्रोर यूनानी सेना की रवानगी—पहाड़ी स्वतन्त्र जातियों के साथ संघर्ष—यूनानी सेना का विरोध—भारत से सिकन्दर की वापसी—सिल्यूकस का भारत में श्राकमण श्रौर उसकी पराजय।

### सिकन्दर के स्मारक

युद्ध के बाद सिकन्दर ने पोरस को श्रपना मित्र बना लिया था। इस मित्रता की प्रतिष्ठा में सिकन्दर की राजनीतिक दूरदिशता थी। वह जितना ही वीर श्रीर बहादुर था, उतना ही वह राजनीतिश्र भी था। मनुष्य को पहचानने में उसे श्रद्भुत सफलता मिली थी। करीं (भेलम) के युद्ध के बाद उसे श्रागे बदना था श्रीर सम्पूर्ण भारत को विजय करने का वह स्वप्न देखने लगा था। इस विजय के लिए पोरस जैसे शूर-वीर भारतीयों की उसे जरूरत थी, जो श्रावश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता कर सर्वे। पोरस के साथ उसकी उदारता का इतना ही रहस्य था।

करीं के युद्ध के बाद सिकन्दर ने भेलम के निकट एक उत्सव किया। उस उत्सव में दोनों स्त्रोर के शूर-वीर योद्धा स्त्रोर सरदार शामिल हुए। इस सम्मेलन में स्त्रनेक भारतीय राजास्त्रों ने भी भाग लिया। सिकन्दर ने पोरस के साथ स्त्रपनी मित्रता की घोषणा की स्त्रोर इस सम्बन्ध को मजबूत बनाने के लिए सिकन्दर ने जीते हुए राज्यों का स्त्रिधिकार पोरस को दिया।

भेलम के पास से रवाना होने के पहले सिकन्दर ने दो नगरों के

निर्माण की नींव डाली। एक नगर उस स्थान पर बनाये जाने का निर्माय हुँ हुँ हुँ पर पोरस के साथ सिकन्दर का युद्ध हुँ हुँ शा था और दूसरे नगर की नींव उस स्थान पर डाली गयी, जहाँ से सिकन्दर ने भेलम को पार किया था। ये दोनों नविनिर्मित नगर किले का काम करेंगे। भेलम नदी के बायें हाथ पर — युद्ध-स्थल के सिन्नकट बना हुँ शा नगर सिकन्दर का विजय-स्मारक होगा छौर भेलम के दाहिने हाथ पर बना हुँ शा नगर सिकन्दर के उस प्रसिद्ध घोड़े का स्मारक होगा, जो युद्ध होने के कुछ ही पहले मर गया था छौर जिसने भेलम को पार करने में सिकन्दर की बड़ी सहायता की थी। सिकन्दर उस घोड़े के साथ बड़ा प्रेम करता था छौर वह प्रायः कहा करता था कि युद्ध के भीषण अवसरों पर यह घोड़ा ही मेरी रन्दा करता है।

भेलम के पास से रवाना होने के पूर्व इन दोनों नगरों के निर्माण की नींव डाली गयी श्रीर उनकी प्रतिष्ठा का कार्य सेनापित के टरस के श्रिधिकार में दिया गया। साथ ही, सेनापित के टरस की श्रिधीनता में एक सेना छोड़ कर सिकन्दर श्रिपनी विशाल सेना के साथ भारत-विजय के लिए श्रागे रवाना हुआ।

## पंजाब के दूसरे राज्यों पर सिकन्दर के आक्रमण

पोरस के सिवा, पंजाब में ग्रौर भी कितने ही भारतीय राजा राज्य करते थे। उनमें से कुछ राजाग्रों के साथ पोरस की शत्रुता थीं। करीं के युद्ध के बाद सिकन्दर श्रपनी सेना के साथ दूसरे राज्यों की छोर बढ़ा ग्रौर एक-एक राज्य को उसने पराजित करना श्रारम्भ कर दिया। उत्तर की श्रोर, काश्मीर की सीमा पर कुछ पहाड़ी जातियाँ रहती थीं ग्रौर उन पर एक पहाड़ी राजा का शासन था। सिकन्दर की विशाल सेना का वह सामना न कर सका श्रौर उसने बिना विरोध के श्रधीनता स्वीकार कर ली।

वहाँ से कुछ दूरी पर श्रमिसार लोगों की बस्तियाँ थीं श्रौर उनका

शासक अभिसार का राजा था। यह वही राजा है, जिसने करीं के युद्ध के पहले, यूनानी प्रतिनिधि के पहुँचने पर आत्म-समर्पण करना स्वीकार कर लिया था। उसके राज्य के निकट यूनानी सेना के पहुँचते ही, खतरे की सम्भावना होने पर राजा अभिसार ने आकर अधीनता स्वीकार कर ली और उसने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया।

इसके बाद सिकन्दर की सेना पहाड़ियों के किनारे-किनारे आगे बदी और उसने चिनाब नदी को पार किया। वहाँ पर एक हिन्दू राजा का शासन था और वह राजा पोरस का वंशज था, जो पोरस का चाचा होता था। दोनों में बहुत दिनों से शत्रुता चल रही थी। इस शत्रुता के कारण, दोनों ही एक दूसरे के अशुभिवंतक थे। इसी का यह परिणाम हुआ कि पोरस ने स्वयं उस राजा के पास संदेश भेजा कि वह आकर सिकन्दर के सामने आत्म-समर्पण करे।

पोरस का यह संदेश उस राजा को ऋत्यन्त ऋपमानजनक मालूम हुआ । वह न तो पोरस के सामने आतम-समपंण करना चाहता था और न सिकन्दर के सामने । उसका एक छोटा-सा राज्य था और सैनिक शक्ति भी साधारण थी । फिर भी आत्म-समपंण करना उसे समुचित नहीं मालूम हुआ । एक शक्तिशाली और विशाल सेना के साथ युद्ध करके ऋपने सैनिकों का बलिदान होना उसे बुद्धि-संगत नहीं मालूम हुआ । वह न तो युद्ध-चेत्र में जाकर ऋषीनता स्वीकार करना चाहता था और न युद्ध ही करना चाहता था । इस दशा में उसने बीच का मार्ग ऋपने लिए अ यस्कर समका । पोरस के संदेश पर उसने स्वाभिमान के साथ ऋपम-समपंण करने से इनकार कर दिया और युद्ध की परिस्थित उत्पन्न होने के पहले ही वह ऋपना राज्य छोड़कर चला गया ।

उस राजा के राज्य छोड़कर चले जाने का समाचार जब सिकन्दर को मालूम हुआ तो उसके बाद उसने किसी प्रकार की विध्वंसक नीति का वहाँ पर प्रयोग नहीं किया और उस राज्य का प्रबन्ध अपने एक सेनापति को देकर, वह आगे बढ़ा।

#### सांकल का कठिन संग्राम

यहीं पर सिकन्दर को मालूम हुन्ना कि न्नागे पहाड़ियों के निकट कई एक लड़ाकू स्वतन्त्र जातियाँ रहती हैं। उनको पराजित करने के लिए पोरस न्नीर न्नाभिसार के राजा ने उन पर किसी समय पहले चढ़ाई की थी, लेकिन उन जातियों को पराजित करना न्नामभव हो गया था न्नीर दोनों न्नाकमस्कारी राजा एक बड़ी न्नित उठाकर न्नामभयने राज्य को वापस चले गये थे।

इस प्रकार की बहुत-सी बार्ते सिकन्दर को बतायी गयीं श्रीर निश्चय किया गया कि उनको पराजित करना जरूरी है। निर्ण्य के बाद, उन स्वतन्त्र जातियों को पराजित करने के लिए सिकन्दर की सेना श्रागे बढ़ी। पूर्व की श्रीर बढ़ते हुए सिकन्दर को कई छोटे-छोटे राज्यों के साथ युद्ध करना पड़ा। रावी श्रीर व्यास निदयों के बीच, कठ नामक एक राज्य था श्रीर उसकी राजधानी सांकल थी। सिकन्दर की सेना राजधानी सांकल की श्रोर रवाना हुई। सांकल राजधानी को एक श्रीर पहाड़ी ने सुरिच्त बना रखा था श्रीर दूसरी श्रीर एक भील ने उसे घर रक्खा था। लाहीर के उत्तर-पश्चिम, में श्रमृतसर के निकट सांकल राजधानी थी। कठ राज्य के श्रास-पास जो श्रन्य जातियाँ रहती थीं, वे सब की सब युद्ध में बड़ी बहादुर थीं श्रीर कठराजा के साथ हमेशा सहयोग करती थीं।

सांकल के मार्ग पर यूनानी सेना के आगे बढ़ते ही कठ-राज्य की सेना ने युद्ध की तैयारी की और राजधानी के बाहर जाकर उसने यूनानी सेना का मुकाबिला किया। कठ-राज्य की ओर से जो सेना युद्ध करने के लिए आयी, उसमें कई एक पहाड़ी जातियों के लोग थे। वे लड़ने में अल्यन्त प्रबल और बहादुर थे। भारतीय सेना ने युद्ध में लड़ने वाले रथों का एक घेरा बनाकर शत्रु के साथ मार-काट आरम्भ कर दी। दोनों ओर की भयानक वाणों की वर्षा से भीषण त्कान का दृश्य पैदा

हो गया। युद्ध त्रारम्भ होने के कुछ घन्टों में ही विशाल यूनानी सेना को स्रागे बढ़ना मुश्किल हो गया। भारतीय सैनिकों की मार के कारण कुछ घरटों में ही सिकन्दर के बहुत-से सैनिक मारे गये और अधिक संख्या में घायल हुए। इस भयानक अवस्था में सिकन्दर की सेना को पीछे हटना पड़ा। एक बड़ी त्वित उठाकर भी यूनानी सेना ने युद्ध बन्द नहीं किया। भारतीय वराबर आगे बढ़ रहे थे और यूनानी सेना को पीछे हटने के सिवा और कोई चारा न था। यह देखकर सिकन्दर ने युद्ध की स्थिति को सम्हालने की क्रिशश की। पीछे हटने के बाद फिर यूनानी सेना आगे की आर बढ़ी और उसने भयानक मार आरम्भ कर दी। दोनों ख्रोर से जमकर बहुत समय तक युद्ध होता रहा। भारतीय सैनिकों का एक आर का घेरा कमजोर पड़ गया। बहुत-से रथों का विध्वंस हुआ और उनमें बैठे हुए योद्धा युद्ध में मारे गये।

युद्ध की इस दुरबस्था में भी भारतीय सेना ने साहस नहीं छोड़ा। दोनों त्रोर से भयानक मार होती रही। इस श्रवसर पर भारतीय सेना फिर श्रागे की श्रोर बढ़ी श्रौर यूनानी सेना पीछे की श्रोर लगातार हटने लगी। सिकन्दर की सेना के सामने एक निराशा पैदा होने लगी। उसी मौके पर पोरस की सेना श्राकर कट-राज्य की सेना पर टूट पड़ी। पोरस की सेना को इसी श्रवसर के लिये सिकन्दर ने पहले से श्रवण रखा था। सांकल से श्रायी हुई सेना, पोरस की सेना की धोर बढ़ी श्रौर मौके पर यूनानी सेना ने बढ़कर सांकल के सैनिकों का भयानक संहार किया। युद्ध की परिस्थित लगातार भयंकर होती गयी। युद्ध-होत्र में सिकन्दर की श्रोर से सैनिकों की संख्या श्रव फिर श्रिधिक हो गयी श्रौर सांकल की श्रोर से कोई सेना न श्रा सकी। शत्रु-सेना का दबाव बढ़ने पर श्रौर श्रपने सैनिकों के बहुत-से मारे जाने पर कट-राज्य की सेना ने पीछे हटना श्रारम्भ किया। रात्रु श्रों का जोर श्रिक देखकर साँकल से श्रायी हुई सेना भागने लगी श्रौर थोड़ी देर में ही युद्ध का मैदान एक श्रोर से बिलकुल खाली हो गया। सांकल के युद्ध में यूनानी सेना विजयी हुई।

### सांकल के युद्ध का प्रभाव

सिकन्दर की इस युद्ध में विजय हुई । लेकिन एक बड़ी च्रित उटाने के बाद । उसके बहुत-से सैनिक मारे गये और बड़ी संख्या में वे घायल हुए । कट-राज्य की सेना की पराजय पोरस की सेना के कारण हुई । अगर पोरस और राजा अभिसार की पुरानी रात्रुता न होती और युद्ध के अंतिम समय में अचानक छिपे तौर एक बड़ी सेना लेकर सिकन्दर की ओर से आक्रमण न किया होता तो कदाचित् युद्ध का परिणाम खुछ, और ही होता । फिर भी युद्ध में यूनानी सेना को जिस प्रकार सैनिक च्रित उटानी पड़ी, उसने यूनान के बहादुर सैनिकों की हिम्मत तोड़ दी ।

इसके बाद सिकन्दर अपनी सेना के साथ व्यास नदी की ऋौर रवाना हुआ। मार्ग में ही उसे मालूम हुआ कि पंजाब की कई एक शक्तियाँ ऋभी बाकी हैं, जिनके साथ यूनानी सेना को भयानक युद्ध करना पड़ेगा। उसे यह भी खबर मिली कि व्यास नदी पार करने के बाद नन्द-साम्राज्य मिलेगा और उस राज्य की एक विशाल सेना युद्ध के लिये तैयार है। इन खबरों से यूनानी सेना का साहस टूटने लगा।

सिकन्दर ने व्यास नदी के पास जाकर श्रापनी सेना का मुकाम किया श्रीर विश्राम लेने के बाद, वह व्यास नदी को पार करने की योजना तैयार करने लगा । सिकन्दर व्यास नदी को पार करके श्रागे बढ़ना चाहता था। इसलिए श्रागे बढ़ने पर जिन भारतीय राजाश्रों का उसे सामना करना पड़ेगा, उनका वह श्रनुमान लगाने लगा । श्राभी तक जितने भी युद्ध सिकन्दर को लड़ने पड़े थे, उनसे उसके साहस को धक्का न पहुँचता था। पूरे साहस के साथ सिकन्दर व्यास नदी को पार करने के उपायों को सोचने लगा।

## यूनानी सेना का विद्रोह

सिकन्दर की सेना जब न्यास नदी के तट पर पहुँची, उस समय वह युद्ध करते-करते इतनी थक चुकी थी कि अब उसका साहस किसी नये युद्ध के लिये काम न करता था। व्यास नदी की त्रोर त्राते हुए यूनानी सैनिकों ने सुना था कि व्यास नदी को पार करने के बाद जो युद्ध करने पड़ेंगे, वे ऋधिक भयानक होंगे। इन बातों को सुनने के बाद यूनानी सैनिकों को यह भी मालूम हो गया था कि ऋभी तक भारत के शक्तिशाली राजाओं के साथ युद्ध नहीं हुद्या। यह स्थाल उन सैनिकों की घबराहट का एक ऋधिक कारण हो गया। सिकन्दर के सैनिकों से यह छिपा न था कि भारत की सीमा में प्रवेश करने के बाद ऋब तक दो ही युद्ध करने पड़े हैं। एक पोरस के साथ करों के मैदान में और दूसरा सांकल में। इन दोनों युद्धों में यूनानी सेना की विजय हुई थी, लेकिन युद्ध की कठोरता ऋौर भीपणता ने सिकन्दर की सेना को भारत में युद्ध करने के लिए साहसी नहीं रखा था। विजय के बाद भी, करों के युद्ध में भी हुई। को निर्वंल बना दिया था। यही ऋवस्था सांकल के युद्ध में भी हुई।

इस टूटते हुए साहस की दशा में जब यूनानी सैनिकों को मालूम हुआ कि व्यास नदी को पार करने के बाद भयानक युद्धों का सामना करना पड़ेगा तो यूनानी सेना एक साथ घबरा उठी ख्रोर उसने सिकन्दर से आगो बढ़ने और युद्ध करने के लिए साफ-साफ इनकार कर दिया। सिकन्दर प्रत्येक अवस्था में व्यास नदी पार करना चाहता था। अपनी सेना का विरोध और विद्रोह जानकर उसने सेना को समकाने और प्रोत्साहित करने की चेष्टा की। लेकिन सेना पर सिकन्दर के प्रोत्साहन का कोई प्रभाव न पड़ा और सेना युद्ध करने से बराबर इनकार करती रही।

## सेना के साथ सिकन्दर का मतमेद

सिकन्दर युद्ध करना चाहता था श्रीर उसकी सेना युद्ध करने से इनकार कर रही थी। इस मतभेद ने सिकन्दर श्रीर उसकी सेना के बीच एक भयानक संघर्ष उत्पन्न कर दिया। व्यास नदी के किनारे लगातार यह संघर्ष बंदने लगा। श्रुरू में सिकन्दर ने सेना को समस्ताने की चेष्टा की लेकिन समभाने का प्रभाव न पड़ने पर सिकन्दर ने युद्ध करने के लिए सेना से साफ-साफ अग्रग्रह किया । दोनों तरफ के आग्रह बराबर जोर पकड़ते गये।

किसी प्रकार का निर्णय न होने पर सिकन्दर ने श्रपनी सेना के अप्रकरों श्रीर सेनापितयों की एक बैठक की श्रीर श्रपने सेना नायकों के द्वारा सेना को समभाने की कोशिश की। सेना में बहुत-से श्रप्रसर श्रीर कितने ही सेनापित थे। उस बैठक में सिकन्दर ने श्रपनी विजय-यात्रा की बहुत-सी बातें कहीं श्रीर श्रपने सैनिकों की उसने प्रशंसा की। उसके बाद सेना के विरोध को उसने उपस्थित किया श्रीर साथ ही उसने श्राग्रह-पूर्वक कहा कि सेना को व्यास नदी पार करनी होगी श्रीर उसके बाद होने वाले संग्रामों में शामिल होना पड़ेगा।

उस बैठक में समस्त सेना श्रौर सेनापितयों की श्रोर से सेनापित क्वाइनस ने बोलने का काम किया। उसने बड़ी न म्रता के साथ सिकन्दर को समभाने का प्रयत्न किया। उसने कहा कि सेना को श्रपना देश छोड़े हुए श्रौर लगातार युद्ध करते हुए पूरे श्राठ वर्ष बीत चुके हैं। इन लगातार युद्धों से सैनिक इतने थक गये हैं कि श्रब उनका साहस श्रागे के युद्धों के लिए काम नहीं करता। सवार सैनिकों के घोड़ों की टापें इस लम्बी यात्रा में इतनी घिस गयी हैं, जिससे चलने में तकलीफ हो रही है। युद्ध करते-करते सैनिकों के श्रस्त्र कमजोर पड़ गये हैं। इन सभी कारगीं को लेकर सेना ने विरोध किया है, इसका दूसरा श्रौर कोई कारग्र नहीं है।

सिकन्दर श्रीर उसके सेनापतियों में कोई निर्णय न हुश्रा। दोनों तरफ के विरोध श्रीर श्राग्रह ज्यों के त्यों बने रहे। इस श्रवस्था में सिकन्दर ने तड़पते हुए कहा।

'सेना ने आगों बढ़ने का विरोध किया है। वह न बढ़े। मैं आकेले व्यास नदी पार करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगों बढूंगा। सेना आगों नहीं बढ़ना चाहती, वह न बढ़े। वह लौट कर मक्दूनिया चली जावे ऋौर वहाँ के लोग इन सैनिकों की जबानी सुनें और जानें कि मक्दूनिया की सेना किस प्रकार ऋपने बादशाह को शत्र ऋों के देश में छोड़कर मक्दूनिया भाग कर ऋायी है।"

सिकन्दर श्रीर उसकी सेना के बीच कोई समभौता न हो सका। सिकन्दर श्रपना श्राग्रह छोड़ना नहीं चाहता था श्रीर सेना श्रब श्रागे युद्ध नहीं करना चाहती थी। इस जबरदस्त विरोध में सिकन्दर एक दिन श्रपने कैम्प से गायब हो गया श्रीर दो दिनों तक बिल्कुल लापता रहा। ऐसा करने से सिकन्दर का ख्याल था कि सेना घबरा उठेगी श्रीर उस श्रवस्था में जो प्रस्ताव किया जायगा, उसके लिए वह तैयार हो जायगी। लेकिन सिकन्दर का यह ख्याल सही न निकला। उसके दो दिनों तक लगातार गायब रहने के बाद भी सेना ने श्रपना विरोध कायम रखा। श्रंत में सिकन्दर को सेना की बात माननी पड़ी श्रीर व्यास नदी के पास से उसने लीट जाना स्वीकार कर लिया।

## युनानी सेना की वापसी

とうにするはないと考る時代の間にから対象のようののあれるのはなるななななないのである

सिकन्दर श्रीर उसकी सेना के मतभेद में सिकन्दर को सेना का श्राग्रह स्वीकार करना पड़ा । उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि जो सिकन्दर विश्व-विजय की यात्रा में, कहीं किसी युद्ध में पराजित न हुआ था, उसे श्राज श्रपनी सेना के सामने पराजित होना पड़ा । सिकन्दर ने वापस होने की श्राज्ञा दी श्रीर उस श्राज्ञा के श्रनुसार, ईसा से ३२६ वर्ष पहले, सितम्बर के महीने में यूनानी सेना व्यास नदी के किनारे से पीछे और लौटी श्रीर भारत छोड़ कर श्रपने देश मक्दूनिया की श्रीर वह राजा हुई।

यूनानी सेना श्रब चुपचाप वापस जाना चाहती थी। कहीं पर भी इसका इरादा युद्ध करने का न था। जिस रास्ते से यूनानी सेना वापस का रही थी, उसमें रावी नदी के किनारे मालव वंश के एक राजा का राज्य सिला। उसके यूर्व दिशा की श्रोर चुद्धकों का राज्य पढ़ता था। दोनों राज्यों को ऋरेर से यूनानी सेना के साथ युद्ध करने की तैयारी थी। लेकिन सिकन्दर ने उसको किसी प्रकार की खबर न होने दी और ऋंकरमात् मालवों के कुछ गावों पर उसने ऋपनी सेना का ऋराक्षमण् कर दिया। इस पर बिना किसी तैयारी के वहाँ के निवासियों ने मुलतान के करीब चालीस मील उत्तर-पूर्व के एक स्थल पर यूनानी सेना का मुकाबिला किया ऋरीर एक छोटा-सा युद्ध हो गया। उस युद्ध में सिकन्दर की छाती में चक भाला इतने जोर से लगा, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। सिकन्दर की छाती से इतना ऋधिक खून निकला जिससे उसे बहुत देर तक होश नहीं ऋराया। यूनानी सेना के सेनापितयों ने सिकन्दर को उठाकर सम्भाला और वे उसको वहाँ से ऋपने साथ लेगये।

यहाँ से चलकर यूनानी सेना पातानप्रस्थ नामक उस स्थान में पहुँची, जहाँ पर आज कल हैदराबाद है। इसके पश्चात् सिकन्दर की सेना कुछ जल-मार्ग से ऋौर कुछ स्थल मार्ग से पश्चिम की ऋौर रवाना हुई। अपने देश, मक्दूनिया पहुँचने के पहले ही काबुल में सिकन्दर बोमार पड़ा और सोलह दिनों तक बीमार रह कर ऋंत मे वहीं पर ईसा से ३२३ वर्ष पूर्व, जून के महीने में उसकी मृत्यु हो गयी।

# सिकन्दर और चन्द्रगुप्त मौर्य

मौर्य नामक चित्रय वंश में चन्द्रगुप्त ने जन्म लिया था श्रौर इसीलिए वह चन्द्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। ईसा से छः शताब्दी पूर्व चन्द्रगुप्त के पूर्वज पिपलोन नामक एक छोटी-सी रियासत में राज्य करते थे। उन दिनों में मगध का राज्य शिक्तशाली हो रहा था। उसने अनेक छोटे छोटे राज्यों पर श्राक्रमण करके उनको अपने राज्य में मिला लिया था। उसके द्वारा जो राज्य पराजित हुए थे, उनमें पिपलोन का राज्य भी था।

अपना राज्य खो कर चन्द्रगुप्त मौर्य के पूर्वज परतंत्र हो गये थे । उनके

जीवन में इस परतंत्रता की पीड़ा थी। चन्द्रगुप्त मौर्य श्रपनी छोटी श्रायु में ही इस बात को सुना करता था कि हमारे राज्य को जीत कर मगध के राजा ने श्रपने साम्राज्य में मिला लिया है। नन्द-साम्राज्य के प्रति चन्द्रगुप्त के हृदय में पहले से ही यह द्वेष भरा हुआ था श्रीर इसी कारण वह उस साम्राज्य का शत्रु हो रहा था। मगध में नन्द-वंश के राजाओं का शासन था, इसीलिए वह राज्य नन्द-साम्राज्य श्रीर मगध राज्य— दोनों नामों से प्रसिद्ध था।

उन दिनों में राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए तक्षिला में एक विद्यालय था, उसमें सभी प्रकार की ऊँची शिक्षा दी जाती थी। चन्द्रगुप्त भी उस विद्यालय में पढ़ने के लिए तक्षिला गया था ख्रीर वहीं पर रहकर वह अध्ययन कर रहा था। भारत में ख्राक्रमण करने के लिए जब सिकन्दर तक्षिशला में पहुँचा, उस समय चन्द्रगुप्त वहाँ के विद्यालय में पढ़ रहा था। उस विद्यालय में चाण्यक्य नामक एक अध्यापक शिक्षा देने का काम करता था उसके साथ, चन्द्रगुप्त की मित्रता थी।

चाण्क्य राजनीति का पिएडत था । सिकन्दर के सम्बन्ध में बहुत-सी बातों की जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने चन्द्रगुप्त को परामर्श दिया कि अगर वह सिकन्दर से मिले अगैर नन्द साम्राज्य के सम्बन्ध में वह उसको प्रोत्साहन दे तो बहुत-कुछ लाभ उठा सकता है। चन्द्रगुप्त मगध-साम्राज्य के साथ शत्रुता रखता था अगैर अपने पूर्वजों का उससे वह बदला लेना चाहता था।

चाणावय के साथ परामर्श करके तत्त्विशिला में चन्द्रगुप्त सिकन्दर के पास गया श्रीर मगध-साम्राज्य के सम्बन्ध में उसने बहुत-सी बातें सिकन्दर से कहीं। उसने सिकन्दर को बताया कि मगध का राजा महापद्मनन्द जाति का नाई है श्रीर उस देश की रानी को मिलाकर उसने राजा को मार डाला है श्रीर स्वयं राज-सिंहासन पर बैठ गया है। महापद्मनन्द के इस श्रपराध के कारण, राज्य की प्रजा उसका साथ न देगी श्रीर इस तरीके से इस राज्य को श्रपने श्रिधकार में कर लेना श्रापके

A STATE OF THE PERSON OF THE P

लिये बड़ा सरल होगा। लेकिन सिकंन्दर ने इन बातों को पसन्द नहीं किया। इस दशा में चन्द्रगुप्त को कोई सफलता नहीं मिली श्रीर वह सिकन्दर के पास से चुपचाप लौट श्राया।

चन्द्रगुप्त अपनी कोशिशों में निराश नहीं हुआ। इस समय उसकी अवस्था लगभग पच्चीस वर्ष की थी। वह किसी भी प्रकार मगध के राजा से अपने पूर्वजों का बदला लेना चाहता था और चाणक्य उसके इस उद्देश्य में सहायक और मित्र था। व्यास नदी के पास से सिकन्दर अपनी सेना के साथ अपने देश की ओर लौट गया था और काबुल पहुँचने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। यह समाचार कुछ विलम्ब के बाद भारत में पहुँचा। सिकन्दर ने भारतीय राज्यों को जीत कर कुछ राज्य पोरस के अधिकार में दे दिये थे और अनेक राज्यों का प्रबन्ध करने के लिए उसने अपने सेनापित नियुक्त कर दिये थे।

# शासक की हैसियत में चन्द्रगुप्त मौर्य

सिकन्दर की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद, भारत में यूनानी सरदारों श्रीर सेनापितयों के विरुद्ध क्रान्ति की श्रावाजें उठने लगीं। भारतीय प्रजा यूनानी शासन नहीं चाहती थी। चन्द्रगुप्त एक उत्साही युवक था। उसने इस श्रवसर का लाभ उठाया। चाणक्य उसका सलाहकार था ही। चन्द्रगुप्त ने यूनानी सेनापितयों के विरुद्ध, भारतीय विद्रोहियों का साथ दिया श्रीर श्रपनी बुमद्धित्ता के कारण वह विद्रोहियों का नेता हो गया। विदेशी शासन के विरुद्ध क्रान्ति करने में चन्द्रगुप्त को सफलता मिली। कुछ साधारण श्रीर श्रसाधारण संघर्षों के बाद विद्रोहियों ने यूनानी शासन को छिन्न-भिन्न कर दिया श्रीर सिकन्दर के सेनापित श्रपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग गये।

इस अवसर पर चन्द्रगुप्त के अधिकार में विद्रोहियों की एक अच्छी सेना हो गई थी। चार्णक्य से इस समय चन्द्रगुप्त को बड़ी सहायता मिली । उसने विद्रोहियों से मिलकर चन्द्रगुप्त को राजा घोषित किया और पंजाब से यूनानी शासन मिटाकर चन्द्रगुप्त शासन करने के लिये सिंहासन पर बैठा । चन्द्रगुप्त की इस सफलता का श्रेय चार्याक्य को मिला ऋौर इस प्रकार के ऋधिकारों के साथ वह चन्द्रगुप्त मौर्य का मन्त्री बनाया गया ।

राजा होने के बाद थोड़े ही दिनों में चन्द्रगुप्त ने भारत की श्रनेक उत्तरीय श्रीर पश्चिमीय रियासतें श्रपने ग्रधिकार में कर लीं। इस समय उसकी सैनिक शक्ति प्रबल हो गई थी। श्रवसर पाकर उसने मगध-राज्य पर श्राक्रमण किया श्रीर उसके राजा महापद्मनन्द को युद्ध में मार कर उसने उसके राज्य पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। ईसा से ३२१ वर्ष पहले चन्द्रगुप्त मगध के सिंहासन पर वैठा श्रीर यहीं से उसने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया।

चन्द्रगुत स्वयं बुद्धिमान था श्रीर चार्णक्य जैसे राजनीतिज्ञ का मन्त्रीत्व, उसे प्राप्त था । इसीलिए श्रपने राज्य के विस्तार में उसे श्रद्भुत सफलता मिली । कुछ ही दिनों में उत्तर-भारत के समस्त राज्य उसके श्रधिकार में श्री गये । हिमालय ने विन्ध्याचल तक श्रीर पंजाब-सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक मौर्य-साम्राज्य का विस्तार हो गया ।

### सिल्युकस का भारत पर आक्रमण

श्रपने राज्य का विस्तार करके जिन दिनों में चन्द्रगुप्त उसको मजबूत बना रहा था, ठीक उन्हीं दिनों में एशिया के मध्य भाग श्रीर पश्चिमी देशों में सिल्यूकस श्रपनी राज-शक्ति को हद करने में लगा हुश्रा था, । सिकन्दर के श्राक्रमण में वह एक सेनापित की हैसियत में भारत श्राया था श्रीर भारतीय राज्यों को जीत कर उसने युनानी शासन कायम किया था।

ईसा से ३२१ वर्ष पूर्व, सिकन्दर के मरने के बाद उसके सेनापितयों में उसके राज्य का विभाजन हुआ। उसमें सिल्यूकस को अपने हिस्से में सीरिया, एशिया माइनर और पूर्वीय प्रान्त मिले। बिरोधियों के साथ बहुत दिनों तक संघर्ष करने के बाद, ईसा से ३१२ वर्ष पहले वह वेबीलोन का



बादशाह हुन्ना। इसके बाद सिल्यूकस ने उन देशों पर न्निकार करने का इरादा किया, जिनको सिकन्दर विजय कर चुका था। उसने भारत को पराजित करने के लिए, ईसा से ३०५ वर्ष पूर्व सिन्ध नदी को पार किया।

# सिल्युकस का आत्म-समर्पण

पंजाब में सिकन्दर के सरदारों श्रीर सेनापतियों को पराजित करके उनके राज्यों पर चन्द्रगुत मीर्य ने श्रपना श्रिधिकार कर लिया था। इसलिए सिल्यूकस सीधे मीर्य-साम्राज्य पर श्राक्रमण करने के लिए श्रागे बढ़ा। चन्द्रगुत मीर्य को जब मालूम हुन्ना कि सिल्यूकस श्रपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए श्राया है तो उसने तुरन्त युद्ध की तैयारी की श्रीर श्रापने साम्राज्य के बाहर उसने एक विशाल सेना लेकर सियूलकस का सक्ती बिला किया।

लड़ाई के मैदान में चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना के त्राते ही सियूल्कस की सेना त्रागे बढ़ी त्रौर दोनों त्रोर से युद्ध त्रारम्भ हो गया। कुछ घएटों के बाद ही युद्ध ने भीषणा रूप धारण किया। सिल्यूकस ने भारतीय सैनिकों के सम्बन्ध में जो त्रानुमान किया था, वह त्रानुमान सिल्यूकस को घोखा देता हुत्रा दिखायी देने लगा। भारतीय सेना की मार के सामने सिल्यूकस के सैनिकों के पैर उखड़ने लगे। सिल्यूकस के बहुत जोर मारने पर भी उसकी सेना युद्ध में डटती हुई मालूम न हुई दूसरी तरफ भारतीय सेना बराबर त्रागे बढ़ती हुई त्रा रही थी। सिल्यूकस त्रीर उसकी सेना का साहस टूट गया। उसने पीछे हटकर अपने श्रम्त्र गिरा दिये त्रीर संधि का भणड़ा ऊँचा किया।

सिल्यूकस के आ्रात्म-समर्पण की प्रार्थना पर चन्द्रगुत ने ग्रपनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। अन्त में सिल्यूकस ने चन्द्रगुत मौर्य के पास जाकर संधि का प्रस्ताव किया। ईसा से ३०३ वर्ष पूर्ष, चन्द्रगुत के साथ सिल्यूकस ने संधि की श्रीर उसकी शतों के अपनुसार, उसने भ्रपने राज्य के चार प्रान्त काबुल, हिरात, कन्दहार और मकरान चन्द्रगुप्त मौर्य को भेंट में दिये और चन्द्रगुप्त मौर्य की तरफ से सिल्यूकस को पाँच सौ हाथी दिये गये। इस संधि के बाद, सिल्यूकस ने अपने सम्बन्ध को चिर-स्थायी और गम्भीर बनाने के लिये चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया।

### तीसरा परिच्छेद

# अयोध्या का युद्ध

[ ईसा से १७३ वर्ष पहले ]

मौर्य शासनकाल में भारत—शक्तिशाली अशोक—बौद्ध धर्म का प्रभाव —अहिंसा और शासन—विलासिता की वृद्धि—विदेशी आक्रमण—पाटलि-पुत्र में गृह-युद्ध—मेनेन्डर के साथ युद्ध—यूनानी सेना की पराजय।

### मौर्य शासन का विकास

पिछले परिच्छेद में चन्द्रगुप्त मौर्य की अनेक बातों का उल्लेख किया जा चुका है और यह बताया जा चुका है कि उसने किस तरीके से देश के एक बड़े भाग पर अपना शासन कायम किया था और सिल्यूकस के आक्रमण करने पर उसने विजय प्राप्त की थी। शासक होने के बाद वह एक सफल राजनीतिज्ञ साबित हुआ और बड़ी-से-बड़ी सेना को अपने अधिकार में रख कर उसने लगभग सम्पूर्ण भारत में अपनी सत्ता कायम कर ली थी।

चन्द्रगुप्त मीर्यं के बाद उसका बेटा बिन्दुसार मीर्य साम्राज्य का शासक बना श्रीर करीब-करीब पच्चीस वर्ष तक उसने बड़ी योग्यता के साथ शासन किया। चन्द्रगुप्त की सफलता का बहुत कुछ कारण चतुर राजनीतिज्ञ चाण्क्य था श्रीर चन्द्रगुप्त के बाद विन्दुसार के शासन-काल में भी चाण्क्य प्रधान मंत्री के पद पर रहा। यही कारण था कि चन्द्रगुप्त के बाद, मीर्य साम्राज्य में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं पैदा हुई, बल्कि राष्य का विस्तार पहले की श्रपेत्ता श्रिधिक बढ़ गया था श्रीर मीर्य साम्राज्य की सीमा देश के पूर्व-पश्चिम की श्रोर समुद्र के किनारे तक पहुँच गयी थी।

विन्दुसार के पश्चात् उसका लड़का अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर वैठा। अशोक छोटी अवस्या में ही समक्तदार और दूरदर्शों मालूम होता था और इसीलिए विन्दुसार ने उसे अपने समय में ही उज्जैन और तच्चिंशाल के राज्य-प्रवन्ध का भार सौंप दिया था। साम्राज्य का शासन-भार प्राप्त करने पर अशोक के अन्तः करण में दिग्वजय की अभिलाषा बार-बार उटने लगी। अभी तक कर्लिंग का राज्य, मौर्य साम्राज्य से बाहर था और स्वतन्त्र था। अपने शासन के बारहवें वर्ष में अशोक ने कर्लिंग-राज्य पर आक्रमण किया। कर्लिंग लोग युद्ध में बहादुर थे। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ। भयानक नर-संहार के बाद, अशोक ने विजय प्राप्त की और कर्लिंग का राज्य भी मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया।

### अशोक का दिग्विजय

श्रशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। श्रार-वीर श्रीर पराक्रमी होने के वाद भी, उसके अन्तरातमा में अहिंसा ने दृदता के साथ अधिकार कर लिया था। इसी अहिंसा के प्रभाव के कारण, किंतग-राज्य को जीतने के परचात् अशोक को प्रसन्नता नहीं हुई। उस युद्ध में दोनों श्रोर से जो भयानक नर-संहार हुआ, उतने उसके हृदय को निर्वल बना दिया। उसके अन्तःकरण में एक श्रोर दिग्विजय को अभिलाषा थी श्रीर दूसरी श्रोर अहिंसा के प्रति श्राकर्षण था। दोनों भावनाश्रों का एक साथ श्रीर एक स्थान पर रहना असम्भव था। वह दोनों की रज्ञा करना चाहता था। इसीलिए रक्तपात के द्वारा दिग्विजय करने की श्रपेत्ना, उसने उस विजय को महत्व देने का निश्चय किया, जिसका सम्बन्ध धर्म के साथ था श्रीर जिसके द्वारा श्रहिंसा की रज्ञा होती थी। भारतीय सीमा के भीतर जो राज्य अभी तक अपराजित थे, उनको अशोक ने धार्मिक विजय के द्वारा पराजित करने की कोशिश की श्रीर भारत से बाहर, मध्य एशिया, परिचमीय एशिया, मिस्र श्रीर उत्तरी अफ्रीका से लेकर यूनान तक उसने अपने धर्म-बिजय का फरडा फहराया।

त्रशोक के शासन काल में भारत ने बहुत बड़ी उन्नति की थी छोटे-छोटे राजाश्रों त्रीर नरेशों का त्रांत हो गया था त्रीर मौर्य साम्राज्य का शक्तिशाली शासन चल रहा था। उस समय सम्पूर्ण संसार में यूनानी, भारतीय त्रीर चीनी—शक्तियाँ प्रधान हो रही थीं।

### मौर्यं शासन का पतन

भारत की छिन्न-भिन्न शक्तियों को एकत्रित करके अशोक ने अपने शासन-काल में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में पूरी सफलता. प्राप्त की थी । यदि बौद्ध धर्म की शिक्ता-दीक्ता ने उसे ऋहिंसा का उपदेश न दिया होता तो इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता कि इस समय भारत ने संसार के दूसरे देशों पर ऋपना ऋाधिपत्य कायम किया होता ऋौर उसका परिणाम यह होता कि इस देश पर विदेशी क्रूर जातियों ने श्राक्रमण करने, लूटने श्रीर सर्वनाश करने का साहस न किया होता। लेकिन बौद्ध धर्म की ऋहिंसा के उपदेशों ने भारत के राजाओं को ऐसा नहीं करने दिया । अशोक के शासन-काल में बौद्ध धर्म को प्रधानता दी गयी ऋौर उसके बाद भी यह प्रधानता देश में बराबर कायम रही। मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर राजा सम्प्रति के बैटते ही भारतीय राजनीति की परिस्थितियाँ ऋौर भी ऋधिक गम्भीर हो उठीं । ऋशोक ने ऋपने शासन-काल में बौद्ध-धर्म के प्रचार भ्रौर विस्तार में ग्रप्तनी समस्त शि त्रप्रपंग की थी ग्रौर राजा सम्प्रति ने जैन धर्म की प्रतिष्ठा ग्रौर व्यवस्था में ग्रपनी पूरी सामध्ये का प्रयोग कि ।। इन दोनों धर्मों ने देश में ऋहिंसा के सिवा श्रीर कुछ बाकी नहीं रखा।

सम्प्रति के शासन के वाद, मौर्य साम्राज्य का पतन त्यारम्म हुग्रा । बौद्ध धर्म श्रौर जैन धर्म से प्रभावित देश के शासक कर्तव्य विमुख होने लगे । शासकों की श्रकर्मएयता देश में सर्वत्र भीषण श्रकर्मण्यता की कारण बन गयी । ईसा से दो शताब्दी पूर्व से ही भारत की शक्तिशाली शासन- व्यवस्था फिर छिन्न-भिन्न होने लगी ऋौर मौर्य साम्राज्य के टुकड़े होने आरम्भ हो गये।

मौर्य साम्राज्य के श्रंतिम राजा यहाँ तक निर्वल हो गये कि वे श्रपने राज्य की प्रजा पर भी ठीक-ठीक शासन न कर सके। श्रिहंसा के प्रति बढ़ती हुई भावना ने श्रकर्मण्यता, निर्वलता श्रौर विलासिता पैदा कर दी। राज्य की प्रजा श्रौर सेना के जीवन का श्रमुशासन नष्ट हो गया। इस बढ़ती हुई श्रराजकता में प्रजा के विद्रोहात्मक व्यवहार बढ़ते गये श्रौर मौर्य साम्राज्य के श्रन्तिम राजा वृहद्वथ को ईसा से १८५५ वर्ष पूर्व मार कर उसके सेनापति पुष्य मित्र ने शासन की सत्ता श्रपने हाथों में ले ली। इस प्रकार श्रशोक की मृत्यु के पचास वर्षों के भीतर ही मौर्थ साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो गया।

मौर्य साम्राज्य का अन्त राजा वृहद्रथ के शासन-काल में हुआ। वह अहिंसा का पत्त्वपाती था। इस अवस्था में वह लगातार विलासी हो गया। विलासिता, कायरता की जननी हैं। वह अपने महलों में रानियों के साथ अपना अधिक समय व्यतीत करता था। शासन की व्यवस्था वहुत ढीली चल रही थी। राज्य के अधिकारी स्वयं छुटेरे और प्रवन्ध में अयोग्य होते जाते थे। राज्य के कर्मचारियों पर राजा का आतंक नष्ट हो गया था, प्रवन्ध और व्यवस्था में सर्वत्र अधेर चल रही थी; प्रजा का जीवन बहुत-कुछ अशान्त हो गया था। अहिंसा के शीतल और घने वादलों की छाया में शासन की व्यवस्था नष्ट हो रही थी और अनुशासन हीनता के साथ-साथ राज्य में अराजकता बढ़ती जा रही थी।

### डेमिट्रिश्रस का त्राक्रमण

सिकन्दर के मरने के बाद, उसके एक सेनापित सिल्यूकस ने अपनी सत्ता स्थापित की थी और पश्चिमो एशिया से लेकर मध्य एशिया तक उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। लेकिन उसके वंशजों में जो उसके शासन के अधिकारी बने, वे सिल्यूकस की तरह वीर, पराक्रमी त्रीर राजनीतिज्ञ न थे। इसीलिए सिल्यूकस का कायम किया हुन्रा विस्तृत राज्य धीरे-धीरे निर्बल होने लगा त्रीर त्रशोक के शासन-काल में ही वह निर्बल होकर टूटने लगा था। ईसा से २४८ वर्ष पहले ईरान ने उससे स्रालग होकर ऋपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसके बाद, जिन छोटे-छोटे राज्यों ऋौर पहाड़ी सरदारों को जीत कर सिल्यूकस ने ऋपने ऋषिकार में कर लिया था, वे एक-एक करके स्वतंत्र होने लगे ऋौर सिल्यूकस के वंशज, जो राज्य पर शासन कर रहे थे, उनको ऋपने ऋषिकार में न रख सके। इस समय तक बाख्ती का राज्य सिल्यूकस के साम्राज्य में शामिल था। उसके राजा डेमिट्रिश्रस ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और उसने ऋपने राज्य बाख्ती को सिल्यूकस के साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया।

जिन दिनों में मौर्य साम्राज्य निर्बं लता की सीमा पर पहुँच गया था ग्रौर प्रजा के विद्रोह साम्राज्य के प्रति बढ़ते जा रहे थे, डेमिट्रिग्रस ग्रपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हो रहा था। ग्रपने राज्य को स्वतंत्र करने के बाद उसने ईसा से १६० वर्ष पूर्व ग्रफ़गानिस्तान पर ग्राक्रमण किया ग्रौर उसे, जीतकर वह पंजाब की ग्रोर बढ़ा । डेमिट्रिग्रस ने पश्चिमी पंजाब ग्रौर सिंघ को जीत कर ग्रपने ग्रिक्षकार में कर लिया। लेकिन उसकी सत्ता ग्रिक्म ग्रौर उत्तर की तरफ से ग्राकर बाख्ती पर हमला किया ग्रौर उन्होंने भयानक युद्ध करके उस पर कन्जा कर लिया। वहाँ का राजा डेमिट्रिग्रस ग्रपने राज्य से भागकर पंजाब चला ग्राया ग्रौर यहाँ पर वह रहने लगा। कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गयी ग्रौर उसके मरते ही, उसका भारतीय राज्य कई एक छोटी-छोटी रियासतों में बंट गया।

#### मेनेएडर का आक्रमण

डेमिट्रिश्रस ने भारत में श्राक्रमण करके जिन स्थानों पर श्रपनी सत्ता कायम कर ली थी, ने पहले सन मौर्य साम्राज्य के श्रप्तर्गत थे। पश्चिम की त्रोर मौर्य साम्राज्य के जो राज्य थे, उनकी राजधानी मौर्य सम्राटों की त्रोर से तत्त्वशिला में थी। वहाँ पर यूनानी नरेश डेमिट्रिज्ञस का क्रिधिकार हो जाने पर, मौर्य सम्राट अपनी राज-धानी पाटलिपुत्र में रह कर शासन करते रहे। उन दिनों में पाटलिपुत्र संसार का सब से बड़ा नगर माना जाता था। उसका बेरा सादे इक्कोस मील था और उन दिनों में इतना बड़ा संसार में कोई दूसरा नगर न था।

मौर्य सम्राट बृहद्रथ के मारे जाने पर समस्त मौर्य-साम्राज्य में एक भयानक भ्रशान्ति उत्पन्न हो गयी । पाटलिपुत्र में भी विद्रोह उठ खड़ा हुआ। सेनापित पुष्यमित्र ने उस विदोह को दबाने की कोशिश की। लेकिन भासानी से उसको सफलता न मिली। राज्य में जितने बौद्ध मन्दिर श्रीर मठ थे, उनके श्रधिकारी बौद्धों ने प्रजा को भड़काने का काम किया। राज्य में उनकी भी संख्या कम न थी, जो बौद्ध-धर्म श्रीर श्रीहिंसा-धर्म के कट्टर विरोधी थे। इसलिए राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर समस्त मौर्य राज्य में विद्रोह की त्याग भभक उठी। इस गृह युद्ध में भयानक रक्तपात हुआ और एक गिरोह ने दूसरे गिरोह का सर्वनाश करने में कुछ उठा न रखा। शासन का भय लोगों का जाता रहा। राज्य की श्रोर से कोई किसी का उस समय ऋधिकारी न रहा । सर्वत्र विद्रोह की ऋाग जलने लगी । उस विद्रोह की भीषणता बढ़ जाने पर सेनापति पुष्यमित्र ने साहस श्रीर सावधानी से काम लिया। उसने विद्रोहियों को दबाने के लिए श्रपनी सेना के सैनिकों से काम लिया और सेना के सख्ती करने पर विद्रोही अपने-अपने स्थानों से भागने लगे । अशान्ति की आग जब अभती हुई दिखायी दी, उस समय राज्य की सेना ने उन लोगों के साथ करता के व्यवहार किये, जिन्होंने विद्रोह को भड़काने का काम किया था श्रीर इस श्रपराध के अपराधी वौद्ध-धर्म के मठाधीश थे। उनके मन्दिरों, मठों और आश्रमों को **भूब ब्रु**टा गमा श्रीर बीड-भिच्चुक दुँद-दुँद कर मारे गये।

**"要**原因"不行为"人",而是不是不是不是有一个人的,他们也不是有一种,也是是是一个人的,也是是一个人的,也是是是一种的,也是是是一种的,也是是一个人的,也是是一个人的,

दिमिट्रिग्रंस के मर जाने के बाद उसका भारतीय राज्य चार छोटी-छोटी

रियासतों में बंट गया था, उनमें एक रियासत शाकल थी । ये चारों रियासतों मारत में यूनानी राज्य के नाम से प्रसिद्ध थीं। शाकल का यूनानी राजा मेनेएडर शूर-बीर झौर बहादुर था। उसने मीर्य-साम्राज्य और पाटलिपुत्र के गृह-युद्ध के जब समाचार सुने तो वह बहुत प्रसन्न हुआ ! उसने मीर्य साम्राज्य को जीतने छौर उस पर अपना अधिकार करने का विचार किया। मेनेएडर जितना ही वीर था, उतना ही वह अवसरवादी भी था। उसने अपनी एक सेना मथुरा में छोड़कर दूसरी बड़ी सेना के साथ वह आगो बढ़ा और गंगा को पार कर उसने साकेत को, जो आजकल अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है, जाकर घेर लिया।

### युनानी सेना का आक्रमण

पाटलिपुत्र का विद्रोह ग्राभी तक पूर्ण रूप से शान्त नहीं हुन्ना था। इसलिए सेनापित पुष्यमित्र ग्राभी तक वहीं पर था ग्रारेर त्रापनी पूरी शक्ति को लगाकर वह विद्रोहियों के दमन करने में लगा था। इन्हीं दिनों में मेनेएडर ने ग्रायोध्या पर ग्राक्रमण किया। मीर्य-साम्राज्य की ग्रोर से ग्रायोध्या ग्रीर उसके ग्रास-पास के राज्य की रहा के लिए दस हजार मालव सेना ग्रायोध्या में मीजूद थी। इस मालव सेना को यूनानी नरेश मेनेएडर के ग्राक्रमण की पहले से कोई खबर न थी।

श्रयोध्या के श्रास-पास दूर तक कोशल राज्य फैला हुन्ना था।
मेनेएडर ने श्रयोध्या को घेर कर श्रपनी सेना को कोशल राज्य में फैला दिया श्रीर वहाँ पर सर्वत्र यूनानी सेना के श्रत्याचारों से त्राहि-त्राहि मच गयी। यूनानी सेना ने कोशल राज्य में भीषण श्रत्याचार किये। भयानक रूप में नर-संहार हुन्ना श्रीर समस्त कोशल राज्य मार-काट, लूट मार से उजाड़ हो गया। मेनेएडर के ऐसा करने का श्रभिप्राय यह था कि जिससे श्रयोध्या में मालव सेना को बाहर से कोई सहायता न मिल सके।

म्नानी राजा मेनेएडर ने अयोध्या में पहले से ही भेरा डाल दिया भा असका परिस्पाम यह हुआ कि जिन दिनों में यूनानी सैनिक कोशाल राज्य का विनाश कर रहे थे, मालव सैनिकों को बाहर का कोई समाचार न मिल सका। श्रयोध्या के श्रास-पास के सम्पूर्ण स्थानों का सर्वनाश करके यूनानी सेना ने मालव सैनिकों पर श्राक्रमण श्रुरू किया।

मालव सैनिक युद्ध करने में सदा से बहादुर माने जाते थे। तलवार के युद्ध करने और शत्रुओं पर अपने वाएगों का प्रहार करने में वे बहुत प्रसिद्ध थे। युद्ध की भयानक परिस्थितियों में भी वे डरना नहीं जानते थे। मालव सरदार ने यूनानी सेना के आक्रमण का स्वागत किया और बड़ी निर्भीकता के साथ अपने सैनिकों की तैयारी करके उसने युद्ध आरम्भ कर दिया।

मालव सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए, यूनानी सेना को तीन दिन बीत गये । अयोध्या के भीतर प्रवेश करना उसके लिए असम्भव हो गया । मेनेएडर के साथ एक बड़ी सेना थी और उसने अयोध्या को आसानी के साथ विजय करने का अनुमान किया था । लेकिन उसका वह अनुमान कहाँ तक सही निकला, इस बात को मेनेएडर ही जान सका । मालव सैनिकों की संख्या शत्रु-सेना को देखते हुए साधारण थी और इस युद्ध की पहले से उनको कोई सूचना न थी फिर भी उन वीर सैनिकों ने शत्रुओं के साथ जिस बहादुरी के साथ युद्ध किया, उससे मेनेएडर के साहस को एक बड़ा धक्का लगा।

दोनों स्रोर से भयानक युद्ध चलता रहा । दोनों स्रोर के सैनिक युद्ध-चेत्र में बलिदान होते रहे । लेंकिन कोई भी पच्च कमजोर पड़ता हुन्ना दिखाया न दे रहा था। मालव सरदार ने यह निश्चय कर लिया था कि जब तक हमारा एक भी सैनिक बाकी रहेगा, हम यूनानी सेना को स्रयोध्या में ऋषिकार करने न देंगे। युद्ध की इसी स्रवस्था में स्रनेक दिन बीत गये एक बड़ी संख्या में मालव सैनिक मारे गये स्रोर वायल हुए, लेकिन उनके सामने घबराने का कोई कारण पैदा न हुन्ना। 保持になけ 寒酸物のなっといけいです。

युद्ध के कारण श्रयोध्या की दशा बिगड़ रही थी। यूनानी सैनिकों के अत्याचारों श्रीर उनकी सूट-मार से नगर की श्रवस्था धीरे-धीरे सीचनीय

हो उठी । मालव सैनिकों के पास खाने-पीने की सामग्री की कभी हो गयी ग्रीर उसके प्रबन्ध का कोई भी उपाय न हो सकता था। युद्ध के दिनों की संख्या एक महीने तक पहुँच गयी । खाने-पीने के ग्रभाव में मालव सैनिक कमजोर पड़ने लगे । उनकी कमजोरी मेनेएडर से छिपी न रही । उसने इस दुरवस्था का लाभ उठाया ग्रीर ग्रान्तिम दिनों में उसने पूरी शिक्त लगा कर भयानक युद्ध किया । उसका फल यह हुन्ना कि मालव सरदार की पराजय हुई ग्रीर ग्रयोध्या में यूनानी सेना ने ग्रपना ग्रिधकार कर लिया।

मालव सेना को पराजित करने के वाद, मेनेगडर ने अयोध्या में अपनी सत्ता कायम की और कई दिनों के विश्राम के वाद, उसने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित किया और अपनी एक सेना, जिसमें पचास हजार यूनानी सैनिक थे, पटना की ओर रवाना करके दूसरी सेना को जसमें सैनिकों की संख्या अधिक थी, अपने साथ लिया और मिथिला-राज्य पर आक्रमण करने के लिए, उसकी राजधानी वैशाली की ओर वह चला गया।

सेनापित पुष्य मित्र त्रामी तक पाटिल पुत्र में था। मीर्य सम्राट के मारे जाने पर वहाँ जो त्राशान्ति उत्पन्न हुई थी, वह बहुत ग्रांशों में शान्त हो त्रायी थी। लेकिन उसके समाने कुछ, ग्रांर खतरे पैदा हो गये ये। जिन दिनों में यूनानी नरेश मेनेएडर ने त्रायोध्या में ज्ञाकमण किया, उसी मौके पर सेनापित पुष्यमित्र को पाटिल पुत्र में किलंग राज्य की न्रार से होने वाले त्राक्रमण का समाचार मिला। ग्राशोक ने ग्रापने शासन-काल में किलं ज्ञार को जीत कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन त्राशोक के बाद, मौर्य साम्राज्य की शासन-सत्ता निर्वन होने पर, दूसरे ग्रानेक राज्यों के साथ-साथ, किलंक्न का राज्य भी स्वतंत्र हो गया था।

किलङ्ग का राजा .खारवेल भी जैन मत का ऋनुयायी था। पाटिलपुत्र में बौद्ध मत के समर्थक मौर्य सम्राट वृहद्रथ के मारे जने पर जो विद्रोह उत्पन्न हुआ, उसमें वहाँ के बौद्ध मत के समर्थक लोगों का ही बिनाश किया गया था। मार-काट के साथ-साथ वे लोग लूटे भी गये थे। बहुत दिनों से मौर्य साम्राज्य में दो विरोधी धार्मिक विचारों का संघर्ष चल रहा था। सम्राट के मारे जाने के बाद इस संघर्ष ने श्रीर भी जोर पकड़ा। किलक्ष का राजा पहले ही मौर्य साम्राज्य का विरोधी था। वह श्रपने पूर्वजों का बदला लेना चाहता था। इसीलिए वह किसी श्रच्छे श्रवसर की घात में था। मोर्य-साम्राज्य में श्रीर विशेष कर पाटलिपुत्र में पारस्परिक युद्धका समाचार पाकर राजा किलक्ष ने इसे श्रपने लिए एक श्रच्छा श्रवसर समक्ता श्रीर उसने बड़ी तेजी के साथ श्रपनी सेना को तैयार होने की श्राज्ञा दी। श्रपने साथ एक लाख सेना को लेकर वह रबाना हुश्रा। उसके साथ तीन हजार लड़ाकू हाथी सेना में थे। खारवेल ने मौर्य-साम्राज्य में जाकर कई एक स्थानों पर श्रिधकार कर लिया श्रीर पाटलिपुत्र पर हमला करने के लिए उसने श्रपनी सेना के साथ नागार्जुन पर्वत के निकट मुकाम किया।

सेनापित पुष्यिमित्र के सामने भयानक परिस्थिति थी । श्रयोध्या में सर्वनाश करके मेनेन्डर ने त्रपना श्रिधिकार कर लिया था श्रीर वहाँ पर मालव सैनिकों की पराजय हो चुकी थी । इधर कलिङ्ग का राजा खारवेल एक विशाल सेना के साथ मौर्य-साम्राज्य को विध्वंस करने के लिए पाटिलपुत्र की श्रोर श्रा रहा था । इन भीषण परिस्थिति में भी सेनापित ने श्रपना साहस नहीं तोड़ा । श्रभी तक सम्राट बृहद्वथ का स्थान खाली था प्रजा के विद्रोह के कारण सेनापित ने किसी को सम्राट नहीं बनाया था । उसने श्रपने विश्वासी सेनाध्यन्तों श्रीर साम्राज्य के चतुर मंत्रियों को बुलाकर गुप्त सभा की श्रीर सब के परामर्श से उसने श्रपने पुत्र श्राग्नित्र को मौर्य-साम्राज्य का सम्राट घोषित किया ।

नापसेति पुष्यमित्र को मेनेएडर की यूनानी सेना के साथ भी युद्ध करना था त्रीर खारवेल के क्राक्रमण से पाटलिपुत्र की भी रच्चा करनी थी। इसके लिए उसने एक विशाल सेना की तैयारी की। सेनापित पुष्यिमित्र एक श्रसाधारण योद्धा श्रीर चतुर सेनापित था। उसके श्रिधिकार में मालव सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना थी जो युद्ध में भयानक मार करती थी। पुष्यिमित्र ने पाटिलपुत्र की रक्षा का भार श्रुग्निमित्र के बेटे वसुमित्र को सौंपा श्रीर उसके श्रिधकार में उसने एक बड़ी सेना पाटिलपुत्र में छोड़ दी। सम्राट श्रिग्निमित्र के श्रिधकार में तीस हजार की शक्तिशाली सेना देकर, मथुरा में श्रिधकार करने को उसने भेजा श्रीर श्रपने साथ सत्तर हजार वीर चित्रय सैनिकों श्रीर सरदारों की सेना को लेकर वह स्वयं मेनेएडर का सामना करने के लिए ईसा से १७३ वर्ष पहले बैशाली की श्रीर रवाना हुआ।

मेनेएडर अपनी सेना के साथ बैशाली में मौजूद था और उसके यूनानी सैनिक वैशाली से लेकर आस-पास के निकटवर्त्तां और दूरवर्ती स्थानों में जबरदस्ती रसद इकट्टा करने का काम कर रहे थे। जो लोग रसद देने में इनकार करते थे, यूनानी सैनिक उनका करल कर देते और उनके घरों को लूट लेते। यूनानी सैनिकों के इन अत्याचारों से वहाँ पर लोगों का सभी प्रकार विनाश हो रहा था। लेकिन प्रजा के पास इन ज़ल्मों से बचने के लिए कुछ उपाय न था।

इन्हीं दिनों में सेनापित पुष्यिमित्र अपनी विशाल सेना को लेकर बैशाली पहुँच गया और नगर के बाहर एक स्थान पर डेरा डाल कर उसने यूनानी सैनिकों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। यूनानी नरेश मेनेएडर को सेनापित पुष्यिमित्र के आने का कोई समाचार पहले से न था। इसलिए उसको युद्ध के लिए तैयार होने का अवसर न मिला। सेनापित की मालव सेना चारो तरफ फैल गयी और मिलने वाले यूनानी सैनिकों का उन्होंने करल करना आरम्भ कर दिया।

बैशाली श्रीर उसके श्रास-पास के स्थानों में तीन दिनों तक मालव सैनिकों का यह कल्ले-श्राम बराबर जारी रहा । इस नर-संहार में मेनेगडर के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में मारे गये श्रीर जो बच गये, वे श्रपने-श्रपने प्राग्ण बचाकर वहाँ से भागने लगे । देशाली से मेनेणडर के भाग जाने पर

सेनापति ने ऋपनी मालव सेवा के साथ वहाँ पर विश्राम किया ऋौर इसके बाद वह अपनी विजयी सेना को लेकर अयोध्या की ग्रोर रवाना हन्ना। मेनेएडर ने श्रयोध्या को विजय कर, उसकी रच्चा के लिए एक यूनानी सेना छोड़ दी थी श्रौर वह बैशाली की श्रोर चला गया था । मालव सेना ने ग्रायोध्या पहुँच कर उसको तीन ग्रोर से घेर लिया ग्रीर वहाँ पर जो युनानी सेना रचा के लिए मौजूद थी, उस पर त्राक्रमण कर दिया। इसी श्रवसर पर मेनेएडर ऋपनी सेना के साथ ऋयोध्या में ऋा गया ऋौर उसने मालव सेना के विरुद्ध भयानक युद्ध श्रारम्भ कर दिया । श्रयोध्या में यूनानी सेना पहले से मौजूद थी ऋौर दूसरी विराट सेना मेनेएडर के साथ आ जाने से अयोध्या के युद्ध-होत्र में यूनानियों की ताकत जोरदार हो गयी । लेकिन सेनापति पुष्यिमित्र ने इसकी परवाह न की ऋौर उसने यूनानी नरेश मेनेएडर को ललकार कर युद्ध की चुनौदी दी। युद्ध के स्रारम्भ होते ही सेनापति पुष्यमित्र ने जिस साहस स्रौर पराक्रम से यूनानी सेना पर त्राक्रमण किया, उससे मालूम होता था कि जिस समय वह पाटलिएत्र मे मौजूद था ऋौर वहाँ से उसके न ऋा सकने की हालत में यूनानी सेना ने जो त्र्ययोध्या को सर्वनाश करके त्र्यपना त्र्यधिकार कायम किया था, इस समय सेनापित उसका वदला लेना चाहता था।

सेनापित पुष्यिमित्र को अपने बहादुर मालव सैनिकों पर विश्वास था। अपने साथियों त्रौर सरदारों की वीरता पर गर्व होने के कारण ही वह विशाल यूनानी सेना की परवाह न कर रहा था। दोनों त्रौर की बमासान लड़ाई में मारे गये सैनिकों के रक्त से अप्रयोध्या की पुष्य नगरी रक्तमय हो उठी त्रौर युद्ध-दोत्र में पानी की तरह रक्त बहने लगा। आरम्म में मालव सैनिक बड़ी देर तक यूनानी सेना को पराजित करते हुए आगे बदते गये, लेकिन उसके बाद एक साथ यूनानी सेना का जोर बढ़ा और मालब सेना ने पीछे हटना शुरू किया। इस समय युद्ध की अवस्था पलटती हुई दिखायी पड़ी और यह साफ-साफ मालूम होने लगा कि यूनानी सेना के मुकाबिले में मालव सेना की पराजय में

अप अधिक देर नहीं है। भारतीय सेना लगातार पीछे हटती गयी और यूनानी सेना बहुत दूर तक उसे पीछे खदेड़ कर ले गयी। इसके बाद युद्ध की गति फिर बदली श्रीर मालब सेना ने जमकर फिर युद्ध किया। इस समय उनके भालों की मार के सामने थोड़े समय में हीं बहुत-से यवन सैनिक मारे गये ऋौर वे पीछे की ऋोर हटने लगे। इसी समय सेनापित के मालव बीरों ने यूनानी सेना को घेर लिया ऋौर भीषण नर-संहार शुरू कर दिया। यूनानी सेना का साहस टूट गया श्रीर वह सुद्ध-चेत्र से छावनी की ऋोर भागने लगी। मालव सेना ने उसका पीछा किया और एक साथ यूनानी सेना की छावनी पर जाकर वह टूट पड़ी। छावनी में मेनेएडर घायल होकर ऋपने दो हजार सवारों और ऋड्राइस हजार पैदल सेना के साथ भागा ऋौर वह मथुरा की ऋोर रवाना हुआ। भारतीय सेना ने यूनानी सेना की छावनी में अधिकार कर लिया और उसकी रसद तथा बहुत-सी युद्ध-साम्रगी ऋपने ऋघिकार में कर ली। इसके बाद मालव सेना ने यूनानी सेना का पीछा किया। मेनेएडर की सेना जैसे ही मशुरा पहुँची, ऋग्निमित्र ने ऋपनी फौन लेकर उस पर श्चाक्रमण किया। यूनानी सेना ने त्र्राग्निमित्र की सेना का सामना किया श्रीर दोनों श्रोर से युद्ध श्रारम्भ हो गया । इसके कुछ ही समय बाद सेनापति पुष्यिमित्र स्रपनी विजयी सेना के साथ मथुरा में स्रा पहुँचा स्रौर विशाल सेना के साथ वह यूनानी सेना पर टूट पड़ा। इस समय यूनानी सेना बड़े खतरे में पड़ गयी। उसने दोनों भारतीय सेनात्रों का मुकाबिला करते हुए मथुरा से भी भगाने की कोशिश की। यूनानी सेना पर एक श्रोर से श्राग्निमित्र की सेना मार कर रही थी श्रीर दूसरी श्रोर से सेनापति पुष्यमित्र की सेनां उसका सर्वनाश करने में लगी थी ।

यूनानी सेना के पैर उखड़ गये। युद्ध-त्तेत्र से प्राण बचाकर भागने के सिवा उसके सामने श्रीर कोई उपाय न था। इसी दुविधा में यूनानी सैनिक बड़ी संख्या में मारे गये श्रीर वे बुरी तरह से घायल हुए। श्रपनी बची हुई सेना को लेकर मेनेएडर श्रपने राज्य शाकल की श्रीर भागा।

ऋगिनिमत्र ने अपनी सेना को लेकर उसका पीछा किया और शाकल के निकट जाकर यूनानी सेना पर फिर ब्राक्रमण किया।

शाकल में जनकर दोनों स्रोर से फिर युद्ध हुन्रा। पराजित सेना का एक बार जब साहस टूट जाता है तो फिर उसका युद्ध में रुकना कठिन हो जाता है । मेनेएडर की सेना लड़ते-लड़ते बहुत थक गयी थी श्रीर बार-बार की पराजय से उसका उत्साह ऋौर साहस खतम हो चुका था। श्चन्त में यूनानी सेना के साथ मेनेएडर शाकल से भी भागा श्लीर उसने सिन्ध की तरफ जाने का रास्ता पकड़ लिया । इस भगदड़ में ऋषिमित्र की मालव सेना ने यूनानी सेना का भयानक विनाश किया । ऋप्रिमित्र ने सिन्ध तक यूनानी सेना का पीछा किया श्रीर भारतीय सीमा के बाहर उसको भगाकर सीमा पर उसने विश्राम किया । ऋग्निमित्र को जब विश्वास हो गया कि यूनानी सेना भारत की सीमा से दूर निकल गयी ऋौर ऋब उसके इस तरफ लौटने की कोई त्राशा नहीं है तो उसने ऋपनी सेना वहाँ पर छोड़ दी श्रीर वह मथुरा में लौटकर श्रा गया। यहाँ पर सेनापति पुष्यमित्र त्रपनी सेना के साथ मौजूद था। ऋषिमित्र ने मथुरा त्राकर अपनी सेना को विश्राम करने की ग्राज्ञा दी अप्रौर उसने अपने पिता सेनापित पुष्यमित्र के साथ युद्ध के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें की । मेनेएडर को पराजित करके मालव सेना ने उसके ऋधिकार किए हुए स्थानों पर श्रपना कब्जा कर लिया ।

त्रब सेनापित पुष्यिमित्र त्रीर श्रिप्तित्र के सामने पाटिलपुत्र का प्रश्न था। जिस मौके पर पुष्यिमित्र ने मेनेएडर की सेना पर श्राक्रमण किया था, किला के राजा .लारवेल ने श्रपनी सेना को लेकर पाटिलपुत्र पर श्राक्रमण किया। वसुमित्र ने पाटिलपुत्र के बाहर ही उसका मुकाबिला किया और .लारवेल की सेना को श्रागे बढ़ने से रोक दिया।

दोनों श्रोर की सेनाश्रों के बीच कई दिनों तक बराबर युद्ध होता रहा। वसुमित्र के श्रिषकार में उस समय जितनी सेना थी, उसको देखते हुए खारवेल की सेना बहुत बड़ी थी श्रीर उसके साथ तीन हजार युद्ध के लड़ाकू जो हाथी थे, वे ऋौर भी ऋषिक युद्ध-तेत्र में चिन्ताजनक हो रहे थे। लेकिन युवक वसुमित्र ने इन बातों की परवाह न की। उसका साहस किसी प्रकार कमजोर न पड़ा। ऋपने सरदारों ऋौर सैनिकों के साथ उसने निश्चय कर लिया था कि प्राणों के रहते हुए हम लोग किसी प्रकार किलिङ्क सेना को ऋगो बदने न देंगे। वसुमित्र के इस निर्णय पर वीर मालव सैनिक युद्ध में बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते रहे।

मेनेएडर को पराजित करने के बाद, पुष्मित्र ने ऋयोध्या की रह्मा का भार एक मालव सेना के साथ ऋपिमित्र को सौंपा ऋौर स्वयं ऋपनी सेना के साथ वह पाटिलपुत्र की ऋोर रवाना हुआ। पाटिलपुत्र में होने वाले युद्ध से वह ऋपरिचित न था, लेकिन मेनेएडर के साथ होने वाले युद्ध को छोड़कर किसी प्रकार वह पाटिलपुत्र ऋगाना नहीं चाहता था।

पुष्यिमित्र के पाटिलपुत्र पहुँचते ही .खारवेल के साथ होने वाले युद्ध की परिस्थित बदल गयी। युद्ध करते-करते वसुमित्र ग्रीर उसकी सेना थक गयी थी ग्रीर .खारवेल के हाथियों की मार से उसके बहुत-से सैनिक मारे भी गये थे। इन सभी हालतों में वसुमित्र की सेना एक बड़ी कमजोरी के साथ युद्ध के च्रेत्र में मौजूद थी। सेनापित पुष्यिमित्र ग्रीर उसकी सेना के ग्रा जाने पर वसुमित्र का साहस ग्रीर उत्साह बढ़ गया। पाटिलपुत्र के जिस युद्ध को .खारवेल बहुत थोड़े समय के भीतर खतम करना चाहता था, उसकी जिन्दगी ग्राब फिर से बढ़ गयी, यह बात .खारवेल ग्रीर उसके सैनिकों से भी छिपी न रही।

खारवेल ने जिस अवसर का लाभ उठा कर पाटिलपुत्र पर अधिकार करने की बात सोची थी, उसकी परिस्थित में इस समय बहुत परिवर्तन हो गया। पाटिलपुत्र का ग्रह-युद्ध भी शान्त हो गया था और पुष्यिमित्र, यवन नरेश मेनेग्डर को पराजित करके पाटिलपुत्र लौट आया था। इन दिनों में उसकी सेना का उत्साह बढ़ा हुआ था। पाटिलपुत्र में पहुँच कर उसने .खारबेल की सेन। के साथ भयानक युद्ध आरम्भ किया। उसके पन्न

में इस समय सैनिकों की कमी न थी श्रौर पुष्यमित्र स्वयं एक राजनीतिज्ञ, चतुर श्रौर दूरदर्शी सेनापति था।

कई दिनों तक नोनों ख्रोर से पाटलिपुत्र के बाहर युद्ध होता रहा इस युद्ध में मालव सेनाच्यों की पराजय का कोई प्रश्न ही न था। हार जीत दोनों ख्रोर से असंदिग्ध अवस्था में थी इसी दशा में सन्धि का प्रस्ताव उठा श्रीर उसके लिये दोनों ख्रोर से म जूरी हो गयी। ऐसा मालूम हो रहा था कि सन्धि की ख्रावश्यकता दोनों ख्रोर ख्रमुभव की जा रही थी।

युद्ध बन्द हो गया । ख़ारवेल की सेना पीछे हट गयी श्रीर पाटलिपुत्र की सेनायें भी युद्ध-त्ते से वापस चलों गयीं । दोनों श्रोर के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ श्रीर बिना किसी उलभन के उपस्थित की गयी सिन्ध की शर्तें स्वीकृत हो गयीं । उसके वाद ख़ारवेल श्रपनी सेना के साथ श्रपने राज्य की श्रोर लौट गया।

## चौथा परिच्छेद

# अवन्ती में शकों के साथ युद्ध

[ ईसा को प्रथम शतांब्दी के त्र्यारम्भ में ]

मगध-साभ्राज्य के श्रन्तिम दिन—शक जाति के लड़ाकू लोग--शकों का भारत में प्रवेश—शकों के साथ मालवों की लड़ाई— श्रवन्ती के बाहर शकों की भयानक हार।

### भारत में आपस के संघर्ष

मीर्य-साम्राज्य के पतन के विबरण पिछले परिच्छेद में लिखे जाचुके हैं। मिन्सम मीर्य-सम्राट बृहद्रथ को मार कर पुष्यिमत्र पाटलिपुत्र के सिहासन पर बैठा था। उन्हीं दिनों में यूनानियों का त्राक्रमण हुत्रमा था त्रीर उन्हें पुष्यिमत्र ने त्रान्त में पराजित किया था लेकिन उसके बाद भारतीय राजात्रों की शिक्तियाँ फिर चीण होने लगी।

पुष्यिमत्र शुङ्क वंशीय था । इसीलिए जब बह मौर्य वंश के शासन का ख्रन्त करके सिंहासन पर बैठा, उस समय का मौर्य शासन, शुङ्क वंशीय शासन के रूप में परिण्त हो गया । पुष्यिमत्र स्वयं एक शूर्-बीर ख्रौर साहसी सेनापित था । इसिलिये उसके जीवन-काल में साम्राज्य की ख्रवस्था ख्रन्छी थी । उसके बाद शासन में शिथिलता पैदा ही गयी ।

यूनानियों को पराजित करके पुष्यमित्र ने उनकी राजधानी शाकल को, जिसे आजकल स्यालकोट कहा जाता है, जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। अग्निमित्र उसका बेटा था और वसुमित्र उसके पोते का नाम था। दोनों ही बुद्धिमान शासक थे। शुङ्क वंशीय साम्राज्य के अंतर्गत, अनेक छोटे-छोटे राज्यों में उसके सरदारों और सामन्तों का शासन चल रहा था। पुष्यमित्र जब तक जीवित रहा, वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में ही रहा करता था। लेकिन उसके बाद शुङ्क-शासक पाटलिपुत्र के स्थान पर कभी-कभी अयोध्या और विदिशा में भी रहा करते थे। पुष्यमित्र यहीं का निवासी था। उसके मरने के बाद मथुरा को छोड़कर उसका विस्तृत राज्य समाप्त हो गया।

ूमीर्थं वंशीय स्रन्तिम शासकों के समय में जो मगध-साम्राज्य निर्बल हो गया था, वह लगातार दीण होता गया । पुप्यमित्र के समय उसकी शक्तियाँ कुछ उन्नत हो सकी थीं । लेकिन उसके पश्चात् फिर कोई शासक उस साम्राज्य में शिक्तिशाली न हुआ । इस बद्ती हुई निर्बलता के दिनों में मगध-राज्य के स्रनेक शत्रु पैदा हो गये थे । दिच्या में स्रान्ध्र प्रान्त के शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की प्रतिष्टा की थी ख्रीर मगध-साम्राज्य के बचे हुए राज्यों पर उनके स्राक्रमण स्रारम्भ हो गये थे । इन्हीं दिनों में पश्चिम की स्रोर से यूनानी ख्रीर सिथियन जातियों के श्राक्रमण भी जारी हो गये थे । इन परिस्थितियों में मगध-साम्राज्य लगातार कमजोर हुआ सुद्ध-वंशाजों के बाद वह कएव-शासकों के हाथों में पहुँच गया था ।

### शासन और विलासिता

शुङ्ग-वंश का त्र्यन्तिम राजा देव भूमि त्र्यत्यन्त विलासी था। इसके परिग्राम-स्वरूप, शासन में वह त्र्ययोग्य साबित हुन्ना। राज्य के छोटे त्रीर वड़े कर्म-चिरियों पर उसका नियन्त्रण लगातार निर्वल होता गया।

देवभूमि के मन्त्रियों में वासुदेव नामक एक व्यक्ति भी था जो ऋत्यन्त चतुर ऋौर कपटी स्वभाव का था! ऋपने शासक की ऋयोग्यता का उसने लाभ उठाना ऋारम्भ कर दिया था। राज्य के कर्मचारियों ऋौर दूसरे ऋधिकारियों को उसने ऋपने ऋधिकार में कर लिया था। देवभूमि कभी उसकी चालों को समभ्क न सका । वासुदेव इतना व्यवहार-कुशल था कि उसने राजा को सही बातों के समभ्काने का कभी मौका न दिया श्रीर इस बात का बहुत बड़ा कारण देवभूमि को श्रयोग्यता थी।

राज्य में एक स्रोर प्रबन्ध सम्बन्धी परिस्तियाँ बिगइती जाती थीं स्रौर दूसरी स्रोर वासुदेव का प्रभाव छोटे स्रौर बड़े स्रधिकारियों पर बढ़ता जाता था। देवभूमि की श्रकमीं एयता ने वासुदेव के हृदय में राज्य का प्रलोभन पैदा कर दिया। स्रौर उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ श्रपनी सफलता के लिए षड़यन्त्र रचना ख्रारम्भ कर दिया। कुछ दिनों के बाद श्रयसर पाकर वासुदेव ने देवभूमि को मरवा डाला ख्रौर स्वयं वहाँ के सिंहासन पर बैठ गया। यह घटना ईसा से ७२ वर्ष पहले की है। उसके बाद वहाँ का शासन कएव वंशाजों के द्वारा श्रारम्भ हुआ। इस वंशा के चार राजा वहाँ सिंहासन पर बैठे ख्रौर उसके श्रान्तम राजा सश्रुमन को दिल्या भारत के ख्रान्य नरेश ने पराजित किया ख्रौर मगध के राज्य को उसने अपने राज्य में मिला लिया।

मद्रास-प्रान्त में गोदावरी स्त्रीर कृष्णा निदयों के बीच में स्त्रान्धनंश के शासक बहुत पहले रहा करते थे। वहाँ से उन्होंने पश्चिम की स्त्रोर बदना स्त्रारम्भ किया स्त्रीर उन दोनों निदयों के बीच के इलाकों को जीत कर उन्होंने स्त्रपने स्रधिकार में कर लिया। परन्तु वे स्त्रपने इस राज्य की रज्ञा बहुत समय तक न कर सके। सम्राट-प्रशोक ने स्त्रान्धराज्य का स्त्रंत कर दिया था स्त्रीर उसे लेकर उसने स्त्रपने राज्य का विस्तार किया था स्त्रान्ध्र राजास्त्रों की पराधीनता बहुत दिनों तक नहीं चली स्त्रशोक के मरने के बाद वहाँ के राजा फिर स्वतन्त्र हो गये थे। वहाँ का तीसरा राजा सातकर्णी स्त्रत्यन्त प्रतिभाशाली, सुयोग्य स्त्रौर बहादुर था। गोदावरी के उत्तर में उसकी राजधानी प्रतिष्ठान नगर में थी। यह नगर स्त्राजकल पैठान के नाम से प्रसिद्ध है स्त्रौर हैदराबाद रियासत के स्त्रौरंगाबाद जिले में वह नगर बसा हुस्ना है। सातकर्णी ने

ऋपने शासन-काल में बड़ी उन्नति की थी ऋौर उसका राज्य बहुत विस्तृत हो गया था।

#### सीथियन-आक्रमण

ईसा से लगभग दो शताब्दी पूर्व भारत में यूनानियों ने कई स्थानों को जीतकर ऋपना राज्य कायम कर लिया था। उनके प्रतापी राजा मेनेएडर ने मगभ राज्य के कई नगरों को जीत कर ऋपने राज्य में मिलाने की चेप्टा की थी। लेकिन पुष्यिमित्र ने उसको पराजित कर के उसके इरादों को मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद कुछ समय तक भारत सुरिक्त रहा। परन्तु यह ऋवस्था बहु त दिनों तक नहीं चली। मध्य एशिया में सीथियन लोगों का प्रभुत्व बढ़ा और वे लोग भारत में ऋगकर यहाँ के राजाऋों को परास्त करने ऋगैर ऋपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करने लगे।

इन दिनों में भारतीय राजा फिर निबंल हो गये थे। इस निबंलता का कारण उनकी श्रापसी फूट श्रौर विलासिता थी। पहलव, शक, यूचि कुशण श्रौर श्रन्य कई एक जातियाँ, सीथियन जाति की शाखायें थीं। सीथियन मध्य एशिया के रहने वाले थे। इनमें पहलव श्रौर शक जातियों के श्राक्रमण भारतीय इतिहास में विशेषता रखते हैं।

पश्चिमी त्रौर मध्य एशिया में जब सिल्यूकस का शासन था, पहलव पार्थिया में रहते थे त्रौर पराधीन थे। लेकिन सिल्यूकस के वंशाजों की निर्बलता त्रौर त्रयोग्यता के कारण पहलव स्वतन्त्र हो गये थे श्रौर उनके राजा ने फारस, काबुल, सीस्तान श्रौर तद्धिशला को जीतकर अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बना लिया था। लेकिन श्रिधिक समय तक उनका शासन चल न सका त्रौर शकों ने उनको जीतकर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था।

#### शकों का प्रसुत्व

श्रमी तक जिन विदेशी जातियों ने भारत में श्राक्रमण किये थे

उनमें शकों के आक्रमण अधिक शक्तिशाली थे। मध्य एशिया की यह एक अशिक्तित और जंगली जाति थी। लेकिन आपस में संगठित हो कर रहना ये लोग खूब जानते थे। युद्ध में ये लोग लड़ाकू और आक्रमण्कारी थे। युद्ध करने के सिवा उनका और कोई जीवन न था। इस जाति के सभी लोग मिलकर एक साथ रहते थे। और जहाँ कहीं ये लोग जाते थे, एक साथ मिलकर सब जाते थे।शक लोग मूल निवासी कहाँ के थे और वे किस प्रकार भारत में पहुँचे थे, इस विषय पर यहाँ सप्ट लिखने की आवश्यकता है। शकों के सम्बन्ध में जो विवरण मिलते हैं, उनमें कहीं-कहीं मतभेद हो जाता है। इसलिए उनके विषय में सीधी और सही वातों को हम आग्रामी पंक्तियों में व्यक्त करने की चेष्टा करेंगे।

चीन में तिब्बत और मंगोलिया के बीच का हिस्सा कानस् प्रान्त कहलाता है। उसके पश्चिम की ग्रोर चीनी तुर्किस्तान है। यहाँ पर यह समफ लेने की जरूरत है कि ऐतिहासिक पुस्तकों में तुर्क ग्रीर हूण नामों से जिस जाति का उल्लेख किया गया है, वह एक ही है। तुर्कों ग्रीर हूणों की ग्रलग-ग्रलग जातियाँ नहीं हैं, एक ही जाति के दो नाम हैं। ये हूणों की ग्रलग-ग्रलग जातियाँ नहीं हैं, एक ही जाति के दो नाम हैं। ये हूण ग्रामी तक इर्तिश के पूर्व में रहते थे ग्रीर मध्य एशिया में उनका ग्रामी तक प्रवेश न हुग्रा था। कानस् प्रान्त से लेकर यूनान की सीमा तक शक जाति के लोग रहा करते थे। ये शक लोग भी ग्रार्य माने जाते थे. लेकिन ग्रायों ग्रीर शक लोगों में इतना ही ग्रान्तर था कि शक लोग ग्रसम्य, गँवार ग्रीर जंगली थे। उनके रहने का कोई निश्चित देश ग्रीर स्थान न था। कानस् प्रान्त की सीमा के पास ही जिस जाति के लोग रहा करते थे, उसे चीन के लोग युचि कहते थे। इसी युचि जाति को भारतीय ग्रन्थों में मृषिक के नाम से सम्बोधन किया गया है। तारीम नदी के उत्तर में मृषिकों के निकट जो लोग रहते थे, वे तुखार कहलाते थे।

ऋषिकों को निर्बल समभ कर हूगों ने त्राक्रमण किया श्रीर उन्हें पराजित किया। ऋषिक लोग वहाँ से भाग कर तुख्रों के देश में पहुँचे श्रीर वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। लेकिन ऋषिकों के साथ वहाँ पर भी संघर्ष पैदा हुआ, इसलिए वे वहाँ से भी भागे और उनके साथ तुखार लोगों ने भी अपना देश छोड़ दिया। ऋषिक तुखारों के साथ पश्चिम की श्रोर चले गये और थियानशान पहाड़ के आगे निकल गये। वहाँ से वे लोग दो गिरोहों में हो गये और उनके एक गिरोह ने पामीर-बदख्शाँ का रास्ता पकड़ लिया और दूसरे गिरोह ने मुग्ध प्रान्त में जाकर शक लोगों पर आक्रमण किया। शक लोग अपना देश छोड़कर भागे और हरात होकर पार्थव राज्य के चले गये। वहाँ पर शकों की पुरानी बस्ती थी। वहाँ पहुँच कर इन शक लोगों को युद्ध करना पड़ा और वे अन्त में वहाँ पर भी पराजित हुए। वहाँ से हार कर शक लोग भारत की ओर रवाना हुए और ईसा से लगभग १२० वर्ष पूर्व इन लोगों ने सिन्ध में आकर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ पर अपनी सत्ता कायम करके वे भारत के दूसरे प्रान्तों की ओर बढ़ने लगे।

### भारत में शक-राज्य का विस्तार

सिन्ध में अपना राज्य कायम करने के वाद, शक लोग भारत के दूसरे प्रान्तों पर राज्य कायम करने की कोशिश करने लगे पंजाब ग्रीर दूसरे प्रान्तों में भी कोई भारतीय राजा उस समय ऐसा न था, जो शक-राज्य के विस्तार को रोकता श्रीर उनको इस देश में जमने न देता। शक लोगों ने सिन्ध के बाद सबसे पहले ईसा से एक सी वर्ष पहले उज्जैन पर हमला किया श्रीर उसे जीतकर उन्होंने उसे अपने राज्य में मिला लिया। इन्हों दिनों में शकों का ग्राक्रमण काठियावाइ पर भी हुन्ना श्रीर वहाँ पर भी उनकी विजय हुई। उज्जैन श्रीर काठियावाइ को जीत कर उन लोगों ने भयानक लूट-मार की श्रीर उसके बाद वे दूसरे राज्यों की तरफ बढ़े।

शक लोगों का नहपान नामक एक सरदार जो बड़ा शूर वीर श्रौर पराक्रमी हुआ । उसके बढ़ते हुए हमलों को देखकर प्रतिष्ठान के राजा विक्रमादित्य ने उसके साथ युद्ध करने का निर्णाय किया और अपनी सेना तैयार करके उसने नहपान की शक सेना के साथ युद्ध किया। शक सेना ने भारत में आकर कई स्थानों पर युद्ध किया था और अब तक वह विजयी हुई थी। इसलिए उसका उत्साह बढ़ा हुआ था। लेकिन विक्रमादित्य के साथ युद्ध में शक सेना के पैर उखड़ गये और नहपान सरदार की बुरी तरीके से पराजय हुई। विक्रमादित्य ने उज्जैन पर अपना अधिकार कर लिया।

## शक-सेना के साथ मालवों का युद्ध

मध्य एशिया में किनिष्क नामक एक शक राजा बड़ा प्रतापी हुन्ना ! उसका राज्य मध्य एशिया से लेकर काबुल न्नीर फ़ारस तक फैला हुन्ना था । नहपान राजा किनष्क का एक बहादुर सरदार था । उसने काश्मीर न्नीर पंजाब के कुछ भागों पर भी श्रिष्ठिकार कर लिया था । विक्रमादित्य के साथ पराजित होने के बाद सरदार नहपान ने एक बहुत बड़ी सेना का प्रबन्ध किया श्रीर एक लाख सैनिकों श्रीर सवारों की सेना लेकर उसने दिल्ला पंजाब के मालव राज्य पर पहली शताब्दी के शुरू में त्राक्रमण किया ।

मालव-युद्ध में किसी प्रकार निर्वाल न थे, लेकिन उनके साथ इतनी बड़ी सेना न थी, जो वे इस विशाल शक सेना के साथ युद्ध करके उसे पराजित कर सकते । इसके सिवा, एक बात ख्रीर हुई । नहपान की इस विशाल सेना के ख्राकमण का उन मालवों को पहले से पता न था। ख्रचानक शक सेना का ख्राकमण करने पर वीर मालव सैनिकों ने तैयार होकर युद्ध किया, शक सेना के मुकाबले में मालवों की सेना बहुत कम थी ख्रीर युद्ध की कोई तैयारी न थी। फिर भी वे बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध में लड़े ख्रीर ख्रासानी के साथ शक सेना को विजयी होने का मौका न दिया लेकिन एक छोटी सी सेना इतनी बड़ी सेना के मुकाबिले में कितनी देर ठहर सकती थी। अन्त में मालव सैनिकों की पराजय हुई। उनके बहुत से

सैनिक युद्ध में मारे गये श्रीर जो बाकी रह गये, वे मुलतान छोड़कर महभूमि की तरफ चले गये।

पराजित होने के बाद मालव सेना के भाग जाने पर नहपान की शक सेना ने मालवों के नगरों को खूब लूटा ऋौर उनको विध्वंस किया । पंजाब के इन रहे-भरे नगरों को तहस-नहस करने के बाद नहपान पूर्व की तरफ रवाना हुआ और आगे बढ़कर उसने मथुरा में जाकर ऋधिकार कर लिया ।

नहपान मथुरा के बाद कन्नीज-राज्य की तरफ जाना चाहता था। लेकिन वहाँ पर म्रान्ध्र की सेना मीजूद थी म्रीर वह युद्ध के लिए तैयार थी। इसलिए उसने उस तरफ का रास्ता छोड़ दिया म्रीर वह दिच्चिण की म्रीर घूमकर म्रानर्त, लाट म्रीर कच्छ राज्य को पराजित कर महाराष्ट्र में पहुँच गया। इसके बाद नहपान सम्पूर्ण मार्ग में लूट मार करता हुम्रा उत्तर की तरफ चला गया।

#### शक सेना की पराजय

नहपान के आक्रमण के बहुत पहले ही अनेक शूर-वीर मालव सरदार मुलतान छोड़कर अवन्ती प्रदेश में आकर रहने लगे थे। मुलतान में मालव सेना को पराजित कर नहपान अपनी विशाल सेना के साथ अवन्ती की तरफ बड़ा। वहाँ के रहने वाले मालव सरदारों को जब शक सेना के होने वाले आक्रमण का समाचार मिला तो सभी सरदारों ने नहपान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। बड़ी तेजी के साथ सरदारों ने अपनी-अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार किया और अवन्ती की सीमा के बाहर निकल कर अपनी सेना का शिविर तैयार किया। मालव सेना ने अपने शिविर में विश्राम किया और उसके मभी सैनिक शक सेना की प्रतीक्ता करने लगे।

इन दिनों में त्रान्ध्र के नरेशों का प्रताप बढ़ रहा था ऋौर पाटलि-पुत्र भी उन्हों के ऋधिककार में त्रा गया था। त्रान्ध्र के नरेशों से यह छिपा न था कि भारत में शक शासन बढ़ता जा रहा है श्रीर शकों की इस बढ़ती हुई शक्ति से भारत के प्रत्येक राजा श्रीर नरेश को खतरा है। इसलिए नहपान को पराजित करने श्रीर उसकी शक्ति को मिटाने के लिए श्रान्ध्र के राजा गौमती पुत्र भी श्रपनी एक प्रबल सेना लेकर मालव सरदारों की सहायता के लिए श्रवन्ती प्रदेश की सीमा के निकट द्विप्रा नदी के तट पर पहुँच गया! शक-सेना का मुकाबिला करने के लिए श्रवन्ती की सीमा के बाहर जो भारतीय सेनायें श्रीर सरदार एकत्रित थे, वे किसी प्रकार शक सेना से निर्वल न थे।

नहपान की विजयी सेना श्रवन्ती देश पर श्राक्रमण करने के लिए श्राँधी की तरह चली श्रा रही थी। श्रवन्ती के निकट पहुँचने के पहले ही नहपान को मालूम हो गया कि शक सेना के साथ युद्ध करने के लिए मालव सरदारों की सेनायें, श्रवन्ती देश की सीमा के बाहर पड़ी हुईं हैं।

नहपान ने आगे बढ़कर और अवन्ती के निकट पहुँच कर अपनी विशाल सेना का मुकाम किया! उसने सेना को विशाम करने की आजा दी और वह मालव सरदारों के साथ युद्ध करने की योजना तैयार करने लगा । इस तरफ आन्ध्र के नरेश बहादुर गौतमी पुत्र और अवन्ती के सभी सरदारों को समाचार मिला कि नहपान की शक सेना ने आकर कुछ दूरी पर अपना मुकाम किया है। इसलिए इघर से भी युद्ध की तैयारियाँ होने लगीं।

दोनों त्रोर से युद्ध के बाजे बजे ऋौर दोनों सेनायें एक, दूसरे की ऋोर ऋगो बढ़ीं। युद्ध ऋगरम्भ हुआ। कई दिनों के लगातार संग्राम से शक सेना को यह मालूम हुआ कि ऋवन्ती के मालव सरदारों के साथ का युद्ध, ऐसा युद्ध हीं है, जिसे ऋसानी के साथ पराजित किया जा सके। मालव सैनिकों के साथ, ऋगन्त्र के वीर सैनिकों ने भी युद्ध-चेत्र में वह भीषण मार की जिससे नहपान की शक सेना पीछे की ऋोर भागने लगी। उसकी बड़ी कोशिश के वाद भी उसकी सेना के पैर युद्ध-स्थल पर न टिक

सके । भारतीय सेनायें लगातार आगे बढ़ीं और शक सेना की भगदड़ में नहपान को घेर कर उन्होंने उसे जान से मार डाला । शक सेना जितनी संख्या में अवन्ती का सर्वनाश करने के लिए आयी थी, उसमें आधे से अधिक उसके सैनिक और सरदार इस युद्ध में मारे गये और शक सेना के साथ की समस्त सामग्री और रसद भारतीय सेनाओं ने लेकर अपने कब्जे में कर ली।

नहपान के मारे जाने के बाद शक जाति का प्रभुत्व भारत से खतम हो गया। उज्जैन को विक्रमादित्य ने पहले ही अपने अधिकार में कर लिया था। अवन्ती की पराजय के बाद शक लोगों का पूर्ण रूप से विनाश हुआ। आन्ध्र के राजा गौतमो पुत्र ने शकों के उन सभी स्थानों को लेकर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जहाँ पर उनके अधिकार हो चुके थे। इस प्रकार भारत में शक जाति के शासन का बढ़ता हुआ आधिपत्य समात हुआ।

### पांचवां परिच्छेद

# हूणों के साथ युद्ध

### [ ४२= ईसवी ]

हू णों की क्रूरता—भारत की बढ़ती हुई फ़ूट—गुण्त-साम्राज्य की उन्नति— हू णों के श्राक्रमणों का प्रारम्भ—हू णों की पराजय—हू णनरेशके श्रत्याचार,— हू णों की विजय—यशोधर्मन की जीत—हू णों का सर्वनाश।

### अत्याचारी हूगा

देश की शक्ति निर्वल और छिन्न-भिन्न होने पर ही बाहरी त्राक्रमण् होते हैं। त्रापस की फूट और द्वेष से भारत सदा निर्वल रहा है और इसी प्रकार के त्रावसरों पर बाहरी त्राक्रमण्कारियों ने देश का सर्वनाश किया है। इस परिच्छेद में हूण जाति के लोगो के त्राक्रमण् और उनके द्वारा होने वाले विनाश का वर्णन किया जायगा। लेकिन हूणों के साथ इस देश के जो भयानक युद्ध हुए, उनके पहले की परिस्थितियों पर प्रकाश डालना जरूरी है।

हूणों से भी पहले जिन आक्रमणकारी जातियों ने भारत में अपना आधिपत्य कायम किया, उनमें शक विशेषता रखते हैं। इस देश में जब अशोक का शासन चल रहा था, करीब-करीब उन्हीं दिनों में चीन में एक शिक्तशाली राजा हुआ था। उसने चीन की अनेक रियासतों को जीतकर और उन पर अपना अधिकार कायम कर के चीन में अपनी एक बड़ी सत्ता बना ली थी। इसके पहले जब चीन छोटे-छोटे राज्यों में चल रहा

था, उन दिनों में उसके सामने बार-बार खतरे पैदा होते थे। चीन के आस-पास रहने वाली जो जातियाँ शाक्तिशाली होती थीं, वही चीन में आक्रमण करके लूट मार किया करती थीं। चीन के उत्तर में इर्तिश और आमूर निदयों के बीच रहने वाले हूणों ने चीन को निर्बल पाकर बार-बार लूटा था और सभी तरीकों से उसका विनाश किया था। छोटी-छोटी चीन की रियासतें उन हूणों से नष्ट होती रहती थीं। लेकिन चीन के उस शक्तिशाली राजा ने हूणों के आक्रमण को रोका और उनके चीन में प्रवेश करने का रास्ता बन्द कर दिया।

# हुणों की बरबरता और विशेषता

भारत में हूणों के होने वाले वाले आक्रमणों पर लिखने के पूर्व, उनके जीवन की कुछ बातों का उल्लेख यहाँ पर जरूरी मालूम होता है। उन दिनों तक मध्य एशिया की श्रमेक जातियाँ अपनी असम्यता, भीषणा और नृशंसता के लिए प्रसिद्ध थीं। हूणों की जाति उनमें से एक थी और वह बरबरता में उन जातियों में सब से अधिक भयानक थी।

हूण भी मध्य एशिया के रहने वाले थे श्रीर वहाँ पर वे जिस देश के निवासी थे, उसका नाम येथा था श्रीर यह प्रदेश सर श्रीर श्रामू निद्यों के उत्तर में था। कुछ लेखकों ने येथा का श्रर्थ हूण के साथ किया है। लेकिन वास्तव में येथा हूणों के प्रदेश का नाम था। उनके देश में निद्यों की बड़ी श्रिधिकता थी। वहाँ की समस्त भूमि को उन निद्यों ने श्रावश्यकता से श्रिधिक पानी दे रखा था। इसीलिए वह भूमि बहुत उपजाऊ हो गयी थी।

येथा पहाड़ों के नीचे एक निकटवर्ती प्रदेश था। उसके निवासी हूण गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते थे ऋौर उसके बाद वे लोट कर ऋपने गाँवों में ऋग जाते थे। हुणों की जाति ऋत्यन्त भयानक लड़ाक्

थी। उनकी संख्या भ्रन्य जातियों की अपेद्धा बहुत श्रिष्ठक थी। उनमें जातीय संगठन बहुत मजबूत था। टीड़ी दल की तरह वे लाखों की संख्या में दूसरी जातियों और देशों पर दूट पड़ते थे और भयानक रूप से उनका संहार करते थे। उनके आक्रमण से उन दिनों में मध्य एशिया की अन्य लड़ाकू जातियाँ भी घबराती थीं और हूणों को कर देकर वे अपनी रह्मा किया करती थीं।

हूणों के विषय में यह बताया जा चुका है कि मध्य एशिया की यह जाति जंगली, असम्य और भयानक करूर थी। हूणों के शरीर मोटे, स्थूल, नाक चपटी, कन्धे चौड़े और नेत्र डरावने होते थे। उनके शरीर की बनावट कुछ, ऐसी थी कि उनको देखकर सहज ही भय उत्पन्न होता था। उनकी आवाज तेज और जंगली थी। उनके अत्याचार मनुष्यत्व कीं सीमा के बाहर होते थे। उनका टीड़ी-दल जब अपने प्रदेश से निकलता था तो वह रास्ते में मिलने वाले ग्रामों और नगरों का सर्वनाश करता हुआ चलता था। चौथी शताब्दी में उन हूणों ने अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे स्थानों पर अधिकार कर लिया था। उनमें से बहुत लोग पश्चिम की ओर योरप में जाकर वोलगा तथा डैन्यूव निदयों के बीच वाले प्रदेश में रहने लगे थे और कुछ लोग अक्सस तथा आमू नदी की घाटी में बस गये थे। इतिहासकारों ने श्वेत हूणों के नाम से उनका उल्लेख किया है।

हूणों के जीवन की बहुत-सी बातें खूँखार जंगली जानवरों के साथ मिलती थीं। कई एक विदेशी यित्रयों ने उनके सम्बन्ध में लिखा है कि हूण लोग जीवित प्राणियों को मार कर कर उनका माँस खा जाते थे। हूणों के आक्रमण केवल भारत में ही नहीं हुए थे बल्कि उन्होंने मध्य एशिया की दूसरी जातियों का भी विनाश किया था। वे मंगोल जाति के वंशज थे। जब उनकी संख्या श्रिधक हो गयी थी तो वे मध्य एशिया से निकल कर योरप की तरफ भी बढ़े थे। हूणों ने अतीला के सेनापतित्व में कुस्तुन्तुनिया और दूसरे प्रदेशों में भी आक्रमण किया।

### · त्रान्ध्र राज्य का उत्थान त्रौर पतन

प्राचीन काल में दिल्ला महाराष्ट्र में आन्ध्र देश के नाम से एक छोटा-सा राज्य था। उसकी राजधानी प्रतिष्ठान में थी, जिसका नाम बाद में पैठान पड़ा। शुङ्क सम्राटों की विजय के बाद दिल्ला में बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी अवसर पर आन्ध्र नरेशों ने अपनी शक्तियाँ बढ़ा लीं और गौतमी पुत्र, सातकर्णी आदि कई प्रताणी राजाओं का वहाँ पर राज्य रहा। पहली शताब्दी से लेकर, तीसरी शताब्दी तक आन्ध्र के राजाओं ने शक सेनाओं के साथ लगातार युद्ध किये और उनको भारत में राज्य-विस्तार करने का अवसर नहीं दिया। शक लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे सौराष्ट्र से आगे नहीं बढ़ सके। उन दिनों में यद्यपि शक लोगों ने अपनी वीरता से भारतीय अनेक राजाओं को भयभीत कर दिया था और देश के अनेक भागों पर उनका आतंक फैल गया था, फिर भी आन्ध्र-राजाओं के सामने उनकी शक्तियाँ वार-बार विफल हुईं।

दूसरी शताब्दी के बाद से ही आन्ध्र-राज्य की शक्ति घटने लगी और तीसरी शताब्दी में फिर कोई भारतीय राजा शक्तिशाली न रहा। आपस के युद्ध में देश का शासन छोटे-छोटे राज्यों में बदलने लगा। छोटी-मोटी रियासतों को लेकर च्रिय राजा अपने आपको स्वतन्त्र घोषित करने लगे। इस अवस्था में उत्तरी भारत की ओर आन्ध्र राज्य की बदी हुई शक्ति निर्वल हो गयी। देश की इस अवस्था में मगघ देश के एक सरदार श्रीगुप्त ने पंजाब के शक लोगों की सहायता से पाटलिपुत्र पर अपना आधिपत्य कायम किया और श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच गुप्त अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करके, एक स्वतन्त्र राजा हो गया।

### गुप्त वंश का शासन-काल

चन्द्रगुप्त प्रथम राजा चटोत्कच का लड़का था। सिंहासन पर बैठने के बाद, कन्नीज आदि श्रनेक राज्यों को जीतकर उसने गुप्त वंशीय साम्राज्य

की नींव डाली । उस वंश में जितने भी सम्राट हुए, सभी वैष्णव साम्प्र-दायिक थे । उनके शासन-काल में बौद्ध धर्म को बहुत स्त्राघात पहुँचा स्त्रीर गुप्त साम्राज्य में उसका प्रभाव बहुत कम हो गया ।

चन्द्रगुप्त प्रथम बुद्धिमान श्रोर बहादुर राजा था। शासन का श्रिष्किरी होने के बाद से ही उसने श्रमेक युद्ध किये श्रीर लगातार उसने श्रपने राज्य का विस्तार किया। चन्द्रगुप्त ने दिल्लाणी मगध, तिरहुत श्रीर श्रमक को जीतकर श्रपने राज्य में मिला लिया था श्रीर उसके बाद भी वह श्रपने राज्य के विस्तार में लगा रहा। इसमें उसे बराबर अफलता मिली।

चन्द्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका लड़का समुद्रगुप्त राज्य का अधिकारी हुआ। वह अपने पिता की तरह बीर और चतुर था। धार्मिक बातों के साथ उसे बहुत प्रेम था और उसके इस प्रेम ने उसमें लोक- प्रियता की भावना उत्पन्न कर दी थी। वह धार्मिक विद्वानों के बीच में बैठकर बातें किया करता, उनके तर्क को सुनता और स्वयं उसमें भाग लेता। उसकी लोकप्रियता के कुछ और भी कारण थे। कवियों और दूसरों कलाकारों के साथ भी वह प्रेम करता था।

समुद्र गुप्त ने विदेशी जातियों के साथ बराबर युद्ध किया और जातियों ने भारत में जहाँ अपना शासन कायम कर रखा था, उनको जीत कर उसने अपने राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त ने अपने शासन-काल में बड़ी उन्नति की। पंजाब और राजपूताना के लगभग सभी राजा और नरेश उसके प्रमुख को स्वीकार करने लगे थे। विध्याचल पर्वत के दिल्ला में उस समय कई एक छोटी-छोटी रियासतें थीं। समुद्रगुप्त ने उनको जीत कर अपने अधिकार में कर लिया था। इसके बाद अपनी विजय की पताका फहराता हुआ वह पाटलिपुत्र के दिल्ला की ओर रवाना हुआ और छोटा नगपुर, उड़ीसा एवम् गोदावारी तथा कृष्णा नदियों के बीच के स्थानों पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया । समुद्रगुप्त ने महाराष्ट्र, खान देश आदि अनेक प्रदेश को भी जीत लिया था।

सन् ३७५ ईसवी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गयी। उसने ऋपने शासन काल में ऋशोक की भाँति राज्य का विस्तार किया था। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दिल्ला में नर्मदा नदी तक ऋौर पश्चिम में यमुना नदी के पूर्व से ब्रह्मापुत्र नदी तक उसका साम्राज्य फैला हुऋा था। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य राजगद्दी पर बैटा। ऋपने पिता के समान वह भी समस्दार, वीर ऋौर दूरदर्शी था। ऋपने शासन काल में उसने ऋपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऋभी तक शक लोगों का शासन भारत के ऋनेक स्थानों पर कायम था, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने उनको जीत कर ऋपने साम्राज्य में में मिला लिया। इन दिनों में गुप्त साम्राज्य की सीमा ऋरव सागर तक पहुँच गयी थी।

### हुणों के आक्रमण

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका लड़का कुमारगुप्त राज सिंहासन पर वैटा । श्रपने पिता की भाँति वह भी तेजस्वी श्रौर शक्तिशाली राजा हुआ । सन् ४५५ इसवी में उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका लड़का स्कन्द-गुप्त राजा हुआ अपने जीवनकाल में वह बौद्ध धर्म से श्रिधिक प्रभावित हुआ ।

स्कन्दगुप्त के शासक होते ही मध्य एशिया के हूणों के आक्रमण् आरम्भ हो गये। स्कन्दगुप्त के शासनकाल में हूणों का पहला हमला भारत में सन् ४५५ ईसवी में हुआ। स्कन्दगुप्त शूर-वीर और बहादुर राजा था। उसने अपनी सेना लेकर आक्रमणकारी हूणों का मुकाबिला किया। हूण लोग अपनी असम्यता और वर्बरता के लिए प्रसिद्ध थे। ये लोग मयानक लड़ाक थे और अनेक देशों पर आक्रमण् करके उनका विनाश कर चुके थे। स्कन्दगुप्त भयभीत नहीं हुआ और युद्ध करके उसने हूणों को पराजित किया। आक्रमणकारी हूण भीषण् चित उठाकर और स्कन्द से पराजित होकर अपने देश लौट गये। लेकिन उसके बाद मी हूणों के संगठित और जोरदार आक्रमण् भारत पर होते रहे। स्कन्दगुप्त ने बार-बार उन हूणों को पराजित किया। लेकिन वे निराश न हुए। पराजित होने के बाद वे मध्य एशिया की तरफ लीट जाते ख्रीर उसके बाद वे फिर जोरदार तैयारी करके भारत पर हमला करते। हूणों के हमलों का यह क्रम बराबर जारी रहा दस वर्षों के बाद सन् ४६५ में भारत पर हूणों का जो ख्राक्रमण हुद्या, वह अधिक भयानक था। इस बार भारत के पश्चिम-उत्तर की सीमा से हूणों का ग्रागमन हुद्या। उनकी संख्या, पहले की अपेन्ना, बहुत अधिक थी। काबुल से ख्रागे बढ़ कर समस्त उत्तरीय ख्रीर पश्चिमीय पंजाब पर उन्होंने अपना प्रभुत्व कायम किया। इस बार के ब्राक्रमण में हूणों के अत्याचार अत्यन्त करूर ख्रीर भयानक हो गये। इसके पहले भी भारत में ख्रनेक विदेशी हमले हुए थे, लेकिन वे इस प्रकार करूर ख्रीर निर्दय न थे।

इसके बाद हूण स्त्रागे की स्त्रोर बहे स्त्रौर यमुना के तट के स्त्रनेक राज्यों पर उन्होंने स्त्रपना स्रधिकार कर लिया । इन दिनों में गुप्त साम्राज्य की शक्तियाँ चीण होने लगी थीं, फिर भी स्कन्दगुप्त जब तक जीवित रहा, हूणों का मुकाबिला वह बराबर करता रहा । लेकिन स्त्राक्तमणकारी हूणों की संख्या बराबर बढ़ती गयी स्त्रौर स्त्राखीर में स्कन्दगुप्त उनके दमन में धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा । धन के स्त्रमाव के साथ-साथ स्कन्दगुप्त के साथ सैनिकों की भी कमी होती गयी इस स्त्रवस्था में स्कन्दगुप्त की स्त्रन्त में हूणों के मुकाबिले में पराजय हुई ।

स्कन्दगुप्त के बाद, गुप्त-साम्राज्य में कई एक सम्राट हुए, लेकिन उनमें से कोई ऐसा शूर-वीर श्रीर प्रतापी न था जो हूणों का समाना कर सकता श्रीर उनको पराजित करके भारत की सीमा से बाहर निकाल देता।

गुप्त साम्राज्य के त्र्यन्तिम शासकों के समय भारत में हूगों के श्राक्रमण त्र्यौर त्र्यत्याचार बढ़ गये। नरसिंह गुप्त वालादित्य के सिंहासन पर बैटते ही यह त्राशा की गयी कि देश की त्रुवस्था में कुछ, परिवर्तन होगा त्र्यौर हूगों के त्रात्याचारों से देश की कुछ रत्ता होगी। इस त्राशा का कारण यह था कि नरसिंह गुप्त वालादित्य श्रारम्भ से ही बुद्धिमान श्रौर वीर मालूम होता था। सिंहासन पर बैठने के बाद ही उसका ध्यान दर्शन शास्त्र की श्रोर श्रधिक खिंचा श्रौर वह उस विषय के पंडितों के साथ बातें करने में श्रपना समय श्रधिक व्यतीत करने लगा। दार्शनिक श्राकर्षण ने नरसिंहगुप्त वालादित्य के श्रन्तः करण को राज्य की परिस्थितियों की श्रोर से उदासीन बना दिया श्रौर उसका परिणाम यह हुश्रा कि उसने देश में बढ़ते हुए हूणों के हमलों की तरफ ध्यान न दिया। उन दिनों में हूणों की विजय श्रौर सफलता का यह एक प्रधान कारण हो गया।

## हूग सरदार तोरमान की विजय

पिछले जिन दिनों में भारत हूणों के जोरदार श्रीर लगातार हमलों से मिटियामेट हो रहा था उन्हीं दिनी में हूणों का युद्ध फ़ारस के बादशाह फ़ीरोज़शाह के साथ चल रहा था। सन् ४८४ ईसवी में हूणों के सरदारों ने फ़ीरोज़शाह का ग्रन्त किया श्रीर उसके राज्य में श्रपना श्रिधकार कर लिया। फ़ारस को विजय करने के बाद, हूणों की सम्पूर्ण शक्तियाँ भारत की ख्रीर रवाना हुई श्रीर हूण-सरदार सन्पूर्ण भारत को जीत कर श्रपना श्राधिपत्य कायम करने की कोशिश करने लगे।

इन दिनों में हूणों का एक सरदार तोरमान युद्ध में बड़ी प्रसिद्धि पा रहा था। उसके साथ हूणों की एक बड़ी सेना थी श्रीर उसमें बहुत-से चुने हुए लड़ाकू हूण रैनिक थे। सन् ४६५ ईसवी में सरदार तोरमान ने अपनी सेना लेकर नरसिंह गुप्त वालादित्य के राज्य पर श्राक्रमण किया। नरसिंह गुप्त वालादित्य ने श्रपनी सेना लेकर तोरमान की हूण सेना का मुकाबिला किया। हूण सेना में सैनिकों की संख्या बहुत श्रिष्क थी श्रीर वे सभी युद्ध में भयानक लड़ाकू थे। नरसिंह गुप्त वालादित्य धर्मिक श्रीर दार्शनिक पुरुष था। धार्मिकता श्रीर युद्ध-प्रियता, परस्पर दो विरोधी प्रकृति रखती हैं। हूण सरदार तोरमान के साथ युद्ध में नरसिंहगुप्त वालादित्य की पराजय हुई। उसकी सेना युद्ध-चेत्र से भाग गयी श्रीर

तोरमान की हूरए सेना ने मालवा-राज्य पर अपना अधिकार कर लिया ।

नरसिंह गुप्त वालादित्य की सेना को पराजित कर तोरमान ने गुप्त-साम्राज्य के अनेक राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया और राजा की उपाधि लेकर उसने स्यालकोट में अपनी राजधानी कायम की। इसके बाद भी वह अपने राज्य के विस्तार की कोशिश करता रहा। भारत के पूर्व में यमुना से चम्बल नदी तक और दित्त्ए की ओर नर्मदा नदी तक उसके राज्य का विस्तार हो गया। तोरमान का प्रभुत्व तेजी के साथ भारत में बढ़ा और मध्य भारत के कितने ही राजाओं ने उसके आधिपत्य को स्वीकार किया। अनेक छोटी-बड़ी रियासतें, जो समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित हुई थीं, तोरमान के अधिकार में आ गर्यों। उसके राज्य-विस्तार के कारण, गुप्त साम्राज्य दिन-पर-दिन चीएा और निर्बल हो गया। और जो कुछ बाकी रह गया, हूण लोग उस पर भी अपनी सत्ता कायम करनें की लगातार चेण्टा करने लगे।

भारत के अनेक राज्यों पर अपना शासन कायम करके तोरमान सन् ५१० में संसार से बिदा हो गया और उसके मरने के बाद उसका लड़का मिहिरकुल अपने पिता के राज्य का अधिकारी बना।

# हूण राजा मिहिरकुल की नृशंसता

मिहिरकुल अपने पिता की तरह बुद्धिमान न था, लेकिन अर्याचारों में वह अपने पिता तोरमाम से भी आगे निकल गया। राज्य का अधिकार प्राप्त करने के बाद ही उसने भयानक अर्याचार आरम्भ कर दिये। वह स्वभाव से ही अर्यन्त निर्देशी था। बौद्ध धर्मावलम्बियों के साथ उसने उस निर्देशता का व्यवहार किया, जिसे जानकर सहज ही रोंगटे खड़े होते हैं।

मिहिरकुल के ऋत्याचार लगातार बढ़ते गये। श्रपने विस्तृत राज्य में भी उसने भीषण निर्दयता का व्यवहार किया । उसके द्वारा होने वाली करूता सीमा पार कर गयी। इन ऋत्याचारों से ऊब कर लोग बड़ी बेचैनी के साथ विद्रोहात्मक विचार करने लगे। लेकिन मिहिरकुल के ऊपर कोई प्राभव न पड़ा और उसकी करूरता का सिलिसला बराबर जारी रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरी भारत में मिहिरकुल के आतंक से हाहाकार मच गया और कुछ हिन्दू राजाओं ने मिलकर मिहिरकुल के साथ युद्ध करने के लिए संगटन करना आरम्भ किया।

# हूग सेना की पराजय

मिहिरकुल ने भारतीय राजाश्रों के साथ जिन राच्न्सी श्रत्याचारों का प्रयोग किया, उनसे राजा श्रीर प्रजा की बड़ी श्रधोगित हुई। उसने लूटने मार-काट करने श्रीर मिन्दिरों के विध्यंस करने का कार्य बराबर जारी रखा। उसके इन श्रत्याचारों का बदला देने के लिए, उस समय कोई एक शक्तिशाली हिन्दू राजा न था। हूणों के श्राधिपत्य से जो भारतीय राज्य बाकी रह गये थे, वे सभी छोटे-छोटे थे श्रीर श्रपनी-श्रपनी छुशल मनाया करते थे। संगिटित होकर वे एक दूसरे का साथ देना न जानते थे। उनके बीच में कोई एक ऐसा राजा भी न था, जो सभी को एकता के बन्धन में बाँधकर हूणों के उपद्ववों श्रीर उत्पातों का श्रन्त करता। मिहिरकुल ने जिन श्रत्याचारों की वृध्टि की थी, उनसे सभी राजा भयानक विपदाश्रों में पड़े हुए थे। श्रपनी रच्ना का कोई उपाय उनके सामने न था।

मिहिरकुल के द्वारा जो भारतीय नरेश सताये जा रहे थे, उनकी समफ में यह आया कि हम लोग संगठिन होकर अपनी रचा कर सकते हैं और इस अत्याचारी हूण नरेश के उत्पातों का बदला दे सकते हैं। इसी आधार पर हिन्दू राजाओं का संगठन हुआ। इस संगठनाका कार्य मन्दसोर के मालव सरदार यशोधर्मन के द्वारा आरम्भ हुआ। यशोधर्मन एक शूर्विर सरदार था और युद्ध कौशल में वह बड़ा निपुण था। हिन्दू राजाओं को संगठित करके उसने मिहिरकुल को परास्त करने का निश्चय किया।

यशोधर्मन ने सब से पहले गुप्त वंश के राजा वालादित्य से मुलाकात की ऋौर श्रपने उद्देश्य के सम्बन्ध में उसने, बहुत-सी बातें की । नरसिंह वालादित्य बुद्धिमान था, लेकिन धार्मिक भीरुता ने उसे निर्बल बना दिया था। यशोधर्मन की बातों को वालादित्य ने स्वीकार कर लिया। यशोधर्मन की सफलता यहां से त्रारम्भ हुई। उसने दूसरे हिन्दू राजाश्रों से भी परामर्श किया त्रीर सभी राजाश्रों ने उसके प्रस्ताव पर त्रापनी स्वीकृतियाँ दीं। यशोधर्मन के इस प्रयत्न के फलवरूप, उत्तर श्रीर दिच्या के सभी राजा श्रीर सरदार हूयों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गये। सभी ने मिलकर यशोधर्मन के नेतृत्व में इस युद्ध का निर्याय किया श्रीर जिन राजाश्रों तथा सरदारों ने युद्ध करना स्वीकार किया, वे श्रापनी-श्रापनी सेनायें लेकर उज्जीयनी में श्राकर एकत्रित हुए।

इस विशाल भारतीय सेना का नेतत्व सरदार यशोधर्मन ने स्वीकार किया ख्रौर वह साहस के साथ इन एकत्रित सेनाख्रों को ख्रपने ख्रिधिकार में लेकर हूण नृपति मिहिरकुल पर ख्राक्रमण करने के लिए सन् ५२७ ईसवी में रवाना हुद्या । इस ख्राक्रमण का समाचार मिहिरकुल को मिला । युद्ध के लिए ख्रपनी सेना को उसने तैयार होने की ख्राज्ञा दी ख्रौर दोनों ख्रोर की सेनायें युद्ध-च्रोत्र में पहुँच गयीं । बहुत दिनो से हूण सेना भारत में विजयी हो रही थी ख्रौर ख्राज के युद्ध-च्रेत्र में भारतीय सैनिक भी दिल खोलकर लड़ना चाहते थे । युद्ध के लिए रवाना होने के पूर्व, पराक्रमी सरदार यशोधर्मन ने एकत्रित सेनाद्यों के सामने प्रतिज्ञा की थी—हम लोग या तो इस युद्ध में हूण सेना को पराजित करेंगे ख्रथवा मातृ-भूमि के सम्मान में रण्-भूमि पर विलदान होंगे, इस प्रतिज्ञा के साथ यशोधर्मन युद्ध-च्रेत्र की तरफ रवाना हुद्या था ।

रण-भूमि में दोनों श्रोर की सेनाओं का श्रामना-सामना हुआ श्रीर युद्ध श्रारम्भ हो गया। बहादुर हूण भारतीय सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए श्रागे बढ़ने की कोशिश करने लगे श्रीर भारतीय सैनिक श्रपनी भयानक मार से उनको पीछे, हटाने की चेष्टा करने लगे। दोनों श्रोर से युद्ध की गित तीब हो उठी श्रीर घमासान युद्ध के रूप में बदलती गयी। हूण सेना की तरफ से मिहिरकुल के साथ कितने ही हूण सरदार भयानक

मार कर रहे थे और भारतीय सेना की ख्रोर से कितने शूर-वीर राजा और सरदार हूणों का संहार करने में लगे हुए थे। कई घन्टे के भयानक युद्ध में दोनों ख्रोर के बहुत से सैनिक युद्ध में मारे गये। लेकिन युद्ध की गम्भीरता में कोई कमजोरी नहीं पैदा हुई।

यशोधर्मन स्वयं युद्ध-चेत्र में मौजूद था श्रीर श्रपनी भीषण मार से हुगों को काट-काट कर वह देर कर रहा था। उसकी श्राँखें मिहिरकुल की तरफ लगी हुई थीं। उसने श्रागे बदकर मिहिरकुल पर जोर के साथ प्रहार किया, लेकिन एक हूग सरदार के सामने पड़ जाने के कारण वह साफ बच गया।

इसी मौके पर भारतीय सैनिक आगे बढ़ते हुए दिखायी पड़े । यह अवस्था देखकर मिहिरकुल ने हूण सेना को भयानक मार करने और आगे बढ़ने के लिए ललकारा । उसकी आवाज सुनते ही हूण सैनिक एक साथ आगे बढ़े । उनके आगे बढ़ते ही भारतीय सैनिक आँधी की तरह उन पर टूट पड़े और उस भीषण संघर्ष में इतने जोर का संग्राम कुछ समय तक हुआ, जिसमें अपने और पराये के समभने का ज्ञान सैनिकों को न रहा । इस भयानक मार-काट के समय यशोधर्मन ने मिहिरकुल पर हमला किया और उसे गिरफ्तार कर लिया । मिहिरकुल के कैद हो जाने पर हूण सेना पीछे की तरफ हटी और वह युद्ध के द्धेत्र से भागने लगी । कुछ दूर तक भारतीय सेना ने हूण सेना का पीछा किया और उसके वाद वह लीट आयी ।

भारतीय सैनिकों की सुपुर्दगी में मिहिरकुल को उज्जयिनी में लाया गया श्रीर एकत्रित हिन्दू राजाश्रों ने यशोधर्मन के साथ परामर्श करके इस बात का निर्णय करना चाहा कि हूण नरेश मिहिरकुल के सम्बन्ध में क्या होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि जिसने श्ररसे से श्रपनी क्रूरता, निर्दयता श्रीर नृशंसता में संसार का कोई ग्रत्याचार उठा नहीं रखा उसके श्रद्धम्य श्रपराधों का बदला देने के लिए उसको जान से मार डाला जाय। लेकिन नरसिंह गुप्त वालादित्य ने इसका विरोध किया। वाला-

दित्य स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी और अहिंसा का पच्चपाती था। यही अवस्था उज्जयिनी में एकत्रित अधिकांश हिन्दू राजाओं और नरेशों की थी। इसीलिए मिहिरकुल की हत्या नहीं की गयी और उसे उसके राज्य से निर्वासित करके काश्मीर भेज दिया गया।

# हूण सेना के साथ दूसरा युद्ध

हिन्दू राजा श्रों ने मिहिरकुल को चुमा प्रदान की थी, लेकिन इस चमा के लिए हूण नरेश मिहिरकुल ने बन्दी श्रवस्था में भी प्रार्थना नहीं की थी। इसीलिए इस मिली हुई चमा को उसने हिन्दू राजा श्रों की कायरता के रूप में स्वीकार किया श्रीर वह काश्मीर चला गया। वहाँ पहुँच कर उसने भारतीय राजा श्रों से बदला लेने का उपाय सोचा। काश्मीर राज्य की सेना में उसने विद्रोह पैदा करा दिया श्रीर वहाँ के राजा को सिंहासन से उतार कर बह स्वयं वहाँ का नरेश बन बैठा।

मिहिरकुल को किसी प्रकार भारतीय राजाश्रों से बदला लेना शा । लेकिन इसके लिए काश्मीर की सेना काफी न थी । गाँधार में एक दूसरे हूगा सरदार का शासन था श्रीर उसी सरदार को हिन्दू राजाश्रों ने मिहिरकुल को निर्वासित करने के बाद उसका राज्य सौंप दिया था। मिहिरकुल ने काश्मीर राज्य की सेना को अपने साथ लेकर गाँधार राज्य के हूगा सरदार पर श्राक्रमण किया। वहाँ की समस्त हूग सेना ने मिहिरकुल का साथ दिया श्रीर इस प्रकार मिहिरकुल श्रपने राज्य के साथ-साथ गाँधार राज्य का भी शासक हो गया।

इस समय मिहिरकुल के श्रिधिकर में फिर एक विशाल हूनों की सेना हो गयी थी । उसने हिन्दू राजाओं पर श्राक्रमण करने के लिये श्रपनी सेनाकी तैयारी की श्रीर एक लाखसे श्रिधक सैनिकों तथा सवारों की विशाल सेना को लेकर मिहिरकुल खाना हुआ । हूण सेना ने श्रजमेर में पहुँच कर मुकाम किया।

यशोधर्मन को हूण सेना के त्राक्रमण का समाचार मिला । उसने उन

सभी भारतीय राजात्रों श्रीर सरदारों को युद्ध के लिये फिर श्रामित्रत किया, जिन्होंने संगठित होकर कुछ महीने पहले हूणों की सेना को पराजित किया था। उज्जीयनी में फिर से भारतीय राजाश्रों की सेनायें एकत्रित हुई श्रीर वहाँ से यशोधर्मन के नेतृत्व में सन ५२८ ईसवी में हूणों की बलिष्ठ सेना के साथ दूसरा युद्ध करने के लिए वे रवाना हुईं।

श्रजमेर में पहुँच कर भारतीय सेनाश्रों ने श्रकस्मात मिहिरकुल की हूग सेना पर स्त्राक्रमण किया स्त्रीर हूगों को तैयार होने तक का मौका न देकर भारतीय सैनिक बिजली की तस्ह उनपर टूट पड़े। बड़ी तेजी के साथ तैयार होकर हूण सेना ने भारतीय सेना के साथ युद्ध किया। कुछ समय तक दोनों स्रोर से भीषण युद्ध हुस्रा। इस युद्ध में भारतीय सेना ने हूर्णों का बुरी तरह से संहार किया। मिहिरकुल की सेना युद्ध में टिक न सकी श्रीर उसके सैनिकों ने पराजित होकर इधर-उधर भागना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने उन भागते हुए हूणों का पीछा किया श्रीर भयानक रूप से उनका विनाश किया। श्रजमेर में हूगों की छावनी में भारतीय सेना ने लूट की ऋौर हूणों की सेना की समस्त सामग्री तथा रसद ऋपने ऋषिकार में कर ली। हू-एों की सेना में भागते हुए मिहिरकुल जान से मारा गया। इस भगदड़ में जो हुए। सैनिक बचे वे भागकर लापता हो गये श्रीर श्रन्त में वे मरूभूमि की त्रोर जाकर लूनी नदी को पार करके दूसरी तरफ चले गये । मिहिरकुल के जीवन का यह अन्तिम युद्ध था, जिसमें बह एक लाख सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए आया था और उसकी सेना के लगभग चौथाई त्र्यादमी भागकर त्रपने प्राणों की रच्हा कर सके।

मिहिरकुल के मरते ही भारत में हूणों की सत्ता का अन्त हो गया और मध्य एशिया में भी तुकों की शक्तिशाली सेना के साथ युद्ध में हूणों को पराजित होना पड़ा। जिसके परिगाम स्वरूप मध्य एशिया में भी उनके राज्य का अन्त हो गया।

## छठा परिच्छेद

# ्षेबर का कठिन संग्राम

### [१००८ ईसवी]

भारतीय राजाओं की फूट, भारत में ऋरब, लुटेरे, इस्लामीसेनाकी लूट महमूद सुलतान, जयपाल की पराजय, शूर-वीर भाटिया, विद्रोही सुख-पाल, खेंबर के युद्ध में प्रलय के दश्य।

### श्रापस की ईर्षा का परिणाम

भारत के राजाओं और नरेशों की फूट और ईर्षा ने न केवल उनको निर्बल और अयोग्य बना दिया था, बल्कि उनकी इन कमजोरियों ने विदेशी विजेताओं को इस देश में विध्वंसकारी आक्रमण करने, लूटने और अमानुषिक अत्याचार करने के लिये द्वार खोल दिया था। इसका लाभ विदेशियों ने उठाया। ईरान वाले आगे बढ़े और देश की सीमा तक आकर, किनारे के कुछ स्थानों और नगरों में थोड़े समय के लिए अपना आधिपत्य स्थापित करके लौट गये। उनके बाद, यूनानियों ने भारत में प्रवेश किया और पंजाब के अनेक स्थानों को युद्ध-चेत्र बनाकर अपने रण-कौशल का प्रदर्शन किया।

इन विदेशी हमलों का एक दुष्परिएगाम यह निकला कि इस देश में बाहरी लुटेरों के ग्राने का रास्ता खुल गया। किसी भी शक्तिशाली देश के निवासी, सम्पत्ति की लूट करने के लिए बिना किसी भय के भारत में ग्राने लगे ग्रौर यहाँ की श्रपरिमित सम्पत्ति को लूटकर ले जाने लगे। ग्रपने देशों को सम्पत्तिशाली बनाने के लिए उनको सब से ग्रासान रास्ता यह मिला कि वे लाखों की संख्या में आकर इस देश में टूट पड़े, मारें-काटें और जितनी सम्पत्ति यहाँ से वे लूट कर ले जा सकें, ले जावें। इस देश के राजाओं और नरेशों के पास इसकी रोक का कोई उपाय न रहा। देश में सम्पति की अधिकता थी। उस अपार सम्पत्ति का कोई एक संरचक न था। जिनके ऊपर देश की लच्मी के संरच्या का भार था, वे सैकड़ों की संख्या में इधर उधर बिखरे हुए थे। वे आपस में लड़कर, अपनी संख्या बढ़ाते जाते थे। देश में कोई एक बड़ी शक्ति न थी। छिन्नभिन्न शक्तियों में भी परस्पर स्नेह न था। सभी एक, दूसरे का पतन देखना चाहते थे। अपने द्वेष से भरी हुई इस अभिलाषा में उन्होंने एक दूसरे को मिट्टी में मिलते हुए देखा और उसके साथ ही वे खुद भी मिट्टी में मिल गये।

### भारत में अरब वालों के आक्रमण

गीता में दी गयी कृष्ण की युद्ध शिक्षा भारत में लोप हो चुकी थी ग्रीर त्याग तथा वैराग्य ने उसके स्थान पर ग्रिधिकार कर लिया था। ईसा से ७०० वर्ष पहले जैन धर्म ने ग्रीर ६०० वर्ष पहले वौद्ध धर्म ने ग्रीहंसा की शिक्षा देना ग्रारम्भ किया था। इन उपदेशों ग्रीर शिक्षाग्रों से ग्रिभित्रत होकर जिस भारत ने ग्रीहंसा को ही ग्रपने जीवन का सर्वस्व समभा था उसी भारत की भूमि को हिंसामय बनाकर उसकी प्यारी संतानों के रक्त की देश में खूब निदयाँ बहाई गयीं। पाँचवीं शताब्दी के मध्य काल में हूगों के ग्राक्रमणा ग्रारम्भ हुए थे ग्रीर छठी शताब्दी के मध्य काल तक उनके हमलों के सिलिसले बराबर जारी रहे। सातवीं शताब्दी किसी प्रकार बीत गयी। ग्रभी तक पिछले हमलों से होने वाली चितयों की पूर्ति न हो पायी थी, ग्रकस्मात ग्ररब वालों ने लालायित नेत्रों से भारत की ग्रीर देखा। उनके कानों में सुनायी पड़ा था कि भारत में सम्पत्ति बहुत है। उन लोगों ने यह भी सुना था कि मध्य एशिया की ग्राक्रमणकारी जातियों ने भारत का धन लूट कर ग्रपने देश को माला माल कर दिया है। इन

सम्वादों को सुनकर अरख वाले भारत पर हमला करने और यहाँ का धन लुटने की तैयारी करने लगे।

सबसे पहले लगभग ६२७ ई० में श्ररब वालों का एक गिरोह भारत की श्रोर रवाना हुआ। लेकिन वह गिरोह वहाँ तक पहुँचा, जहाँ पर श्राज बम्बई बसा हुआ है। उन दिनों में श्ररब का शासन खुलीफ़ा श्रोमर के श्रिषकार में था। उसके बाद श्ररब वालों के दूसरे गिरोह भी भारत की श्रोर चले श्रौर वे भारत की सीमा तक पहुँच गये। इस प्रकार श्ररब से भारत में श्राने वाले केवल रोजगारी थे। भारतीय देशों को जीतने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि साफ-साफ वे लूटने के स्थाल से भारत में श्राये थे। इन झाने वाले गिरोहों में जो श्रिषक शक्तिशाली था, वह मकरान से रवाना होकर यहाँ श्राया था। इन दिनों में इस्लाम का श्रम्युदयकाल था श्रौर जो लोग श्ररब से भारत में उन दिनों श्राये, वे इस्लाम की सेना बनाकर वहाँ पर पहुँचे थे। उनके श्राने का उद्देश्य था एक मात्र भारत के किसी स्थान में लूट-मार करना श्रौर जो कुछ मिले, उसे लेकर भाग जाना।

मोहम्मद बिन क़ासिम पहला मुसलमान था, जिसने सन् ७१२ ईसवी में एक शक्तिशाली इस्लामी सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया और सिन्ध को जीत कर उसने मुलतान पर अधिकार कर लिया। बहुत-से मन्दिर नष्ट किये गये और धन की लूट हुई।

इन दिनों में भारत के राजाग्रों की शक्तियाँ बहुत चीए। हो चुकी थीं। सम्राट हर्षवर्द्ध न के बाद फिर कोई प्रतापी राजा इस देश में न हुग्रा। सम्राट हर्ष ६०६ ई० में सिहासन पर बैठा ग्रीर ६४७ ई० तक बड़ी बुद्धिमानी के साथ उसने शासन किया। सम्राट हर्ष के मर जाने के बाद भारत की राज-व्यवस्था लगातार गिरती गयी। देश का शासन छोटे-छोटे राजाग्रों के द्वारा चल रहा था। किसी पर किसी का अधिकार नथा। जो राजा थे, वे धार्मिकता को लहरों में बह रहे थे। उनके निकट राज-व्यवस्था ग्रीर राजनीति का कोई महत्व नथा। देश में कभी ग्रीहंसा की वायु तेज दिखायी देती थी ग्रीर कभी ग्रध्यात्मवाद की।

# इस्लाम का जोर

नवीं शताब्दी के भ्रन्तिम दिनों में इस्लाम का जोर काफी बढ़ चुकाथा।

लगभग पहली शताब्दी में इस्लाम धर्म ईरान, मिश्र श्रौर एशिया के कई देशों में बहुत विस्तार पा चुका था। उसके मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जाती थी। इन्हीं दिनों में ग्ररब वालों के श्राक्रमण काबुल पर हुए श्रौर वहाँ के राजा को पराजित करके उन लोगों ने नवीं शताब्दी में काबुल पर ग्रपना ग्रधिकार कर लिया।

इसके बाद वे ग्रागे बढ़ने की कोशिश करने लगे। सन् ६६२ ई० में ग्राप्तान नामक एक तुर्कं गुलाम ने अपने साथ तीन हजार तुर्कं सवारों को लेकर ग्राफ्तगानिस्तान में ग्राजनी के मजबूत किले पर ग्राफ्रमण किया। उस किले का संरचण भाटिया लोगों के हाथों में था। ग्रचानक हमला हो जाने पर उन लोगों ने मुस्लिम सेना का मुकाबिला किया। भाटिया युद्ध में शूर-वीर थे लेकिन किले में उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी ग्रारै इस ग्राफ्रमण की पहले से उनको कोई सूचना न थी। ग्रकस्मात् किला बेरे जाने पर भी उन लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ काफी समय तक युद्ध किया। लेकिन ग्रन्त में उनकी पराजय हुई। इसलिए किले को छोड़-कर उनको भागना पड़ा ग्रीर वे वहाँ से भागकर पंजाब के दिच्या में ग्रा गये।

### मुस्लिम सेना ने भारत की सीमा को पार किया

सन् ६७६ में असगीन की मृत्यु हो गयी। उसके स्थान पर सुबुक्तगीन अधिकारी हुआ। कुछ ही दिनों के बाद, उसने अपने आस-पास के राज्यों पर हमला करना आरम्भ कर दिया और काबुल, खुरासान, जुर्जन, बोस्ट, हिरात को विजय कर उसने उन पर अपना अधिकार कर लिया। इसके उपरान्त उसने पंजाब के महाराज जयपाल के साथ युद्ध किया और अन्त में उसे पराजित करके उसने पेशावर पर भी अपना कब्जा कर लिया।

सुबुक्तगीन ने उत्तर-पश्चिम के मार्ग से भारत में आकर आक्रमण किया, यद्यपि वह अधिक दूर तक नहीं पहुँच सका। सुबुक्तगीन पेशावर के बाद आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन वह एकाएक बीमार पड़ा और उस बीमारी में उसकी मृत्यु हो गयी। सुबुक्तगीन के मर जाने पर उसका बड़ा लड़का महमूद सुलतान के नाम से बादशाह हुआ और महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महमूद सुलतान स्वस्थ, बलवान बहादुर था। छोटी अवस्था से ही वह इस्लाम का पनका पचपाती था।

बादशाह होने के बाद से ही महमूद सुलतान ने भारत पर आक्रमए। करने और उसकी सम्पत्ति को लूटने के इरादे शुरू कर दिये। एक बहुत बड़ी सेना लेकर भारत में चढ़ाई करने के उपायों को वह सोचने लगा। उसने अपने मन्त्रियों और मौलवियों के साथ परामर्श किया। अन्त में उसने भारत पर हमला करने के लिए इस्लामी भएडा खड़ा किया और उस भएडे के नीचे आने तथा इस्लामी सेना में शामिल होने के लिए उसने मौलवियों को चारों और भेजना आरम्भ कर दिया।

भारत में ग्राक्रमण् करने के लिए सुबुक्तगीन ने ग्रपनी जिन्दगी में बड़े-बड़े इरादे कर रखे थे, लेकिन उनको पूरा करने के पहले ही वह संसार से बिदा हो गया। उसका लड़का महमूद उसी की तरह बहादुर ग्रीर लड़ाकू था। उसने ग्रपने पिता से भी ग्रधिक विषैले साधनों के साथ भारत में हमला करने की पूरी तैयारी की।

# महमूद ग़ज़नवी और भारत

जैसा कि ऊपर लिखा गया है, महमूद सैनिक मनोवृत्ति का एक अत्याचारी मुसलमान था। मजहबी-ताअसुब ने उसे भारत का शत्रु बना दिया था। इस्लाम का अम्युदयकाल था। एशिया के अनेक देश इस्लाम के भएडे के नीचे आ चुके थे। इस्लाम के नाम पर समस्त मुस्लिम देशों में जोश फैलाने का काम महमूद ने किया और उसे आशातीत सफलता मिली।

महमूद के इस कार्य में मौलिवयों ने प्रचार का काम किया। बग़दाद के खलीका ने संसार में इस्लाम को फैलाने ग्रीर इस्लामी विजय के लिए महमूद को ग्रिषकारी बनाया। उसने इस्लाम के इस महान कार्य के लिए महमूद को ग़जनी ग्रीर खुरासान का न्यायोचित अधिपति मानकर हर्ष पूर्वक अपनी अनुमति प्रदान की। महमूद ने इन मिले हुए अधिकारों के बदले में स्वीकार किया कि मैं प्रत्येक वर्ष इस पवित्र इस्लामी युद्ध के लिए हिन्दुस्तान पर आक्रमण करूँगा।

महमूद गाजनवी ने अपने वादों को पूरा किया। उसने १००० ई० से लेकर १०२६ ई० तक भारत में सोलह भयानक ग्राक्रमणा किये श्रीर सिन्ध नदी से लेकर गंगा के किनारे तक के राज्यों को उसने विशाल इस्लामी सेना के द्वारा विघ्वंस किया। उसका पहला ग्राक्रमणा सीमा के पास खैबर के निकटवर्ती शहरों पर हुग्रा। उसके पिता सुबुक्तग़ीन के पुराने शत्रु पंजाब के राजा जयपाल ने फिर से पेशावर पर ग्रपना ग्रिधिकार कर लिया था। महमूद ने सब से पहले जयपाल को पराजित करने का निश्चय किया।

# पेशावर में मुस्लिम सेना का मुकाबिला

ग़ज़नी से रवाना होने के पहले, महमूद सुलतान के पास इस्लामी सेना का एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो चुका था। समस्त इस्लामी देशों के वीर लड़ाकू सैनिक ग़ज़नी में आकर एकत्रित हुए थे। लोहें के जिरह-बख्तर पहने हुए अरब वालों का एक बड़ा रिसाला भी ग़ज़नी में आ चुका था। मध्य पशिया के भयानक तीर दाजों की एक खासी सेना महमूद ने अपने अधिकार में कर ली थी। भारतीय सेना के हाथियों को भगाने के लिए भयंकर आतिशबाजों का एक बड़ा दल इस्लामी सेना के साथ हो चुका था। इस प्रकार सब मिलाकर जो सैनिक ग़ज़नी में एक- त्रित हुए, उनकी संख्या एक लाख से अधिक हो चुकी थी।

खैबर के रास्ते को पार कर महमूद अपनी विशाल सेना के साथ पेशावर की ओर रवाना हुआ। उस समय उसके साथ जो लश्कर था, उसमें पैदल सैनिकों के सिवा पन्द्रह हजार चुने हुए लड़ाकू सवार थे। इस विशाल सेना के साथ इस्लाम का ऊँचा भराडा था, जिसे लेकर इस्लामी सेना भारत की पवित्र भूमि पर उमड़ती हुई पेशावर की तरफ चली जा रही थी।

राजा जयपाल को भ्रचानक खबर मिली कि ग्रजनी के महमूद सुल-तान की एक बहुत बड़ी सेना भ्रा रही है। उसने थोड़े समय में जो सैनिक तैयारी सम्भव हो सकती थी, उसे लेकर वह सिन्ध नदी पार कर पेशावर के करीब पहुँच गया। दोनों भ्रोर को सेनायें एक मैदान की भ्रोर बढ़ी। बादलों के समान उमड़ती भ्रौर गरजती हुई इस्लामी सेना के सामने जयपाल की सेना बहुत कम दिखाई पड़ी। दोनों भ्रोर से एक साथ भ्राक-मए। हुए। बहुत दर तक दोनों सेनाओं के सैनिक बाएों की वर्षा करते रहे भ्रौर उसके बाद, मुस्लिम सेना ने भ्रागे बढ़कर तलवारों भ्रौर भालों की मार भ्रारम्भ कर दी।

महमूद की सेना के सामने भारतीय सेना बहुत थोड़ी थी, फिर भी जयपाल के सैनिकों ने पूरी शक्ति के साथ उसका मुकाबिला किया। दोनों श्रोर की फौजें एक, दूसरे के निकट पहुँच गयी थीं श्रोर कई घन्टे से घमासान युद्ध हो रहा था। दोनों सेनाश्रों के सैनिक एक बड़ी संख्या में मारे गये। युद्ध के मैदान में उन घायल सैनिकों का खून पानी की तरह बह रहा था।

महमूद की सेना को कई गुना ग्रधिक देख कर जयपाल इस बात को समक्त गया था कि मुस्लिम सेना का जोर रोकना किसी भी दशा में सम्भव नहीं है। फिर भी वह कस कर युद्ध कर लेना चाहता था। उसकी सेना थोड़ी थी, लेकिन युद्ध में पीठ दिखाने वाली न थी। भारतीय सेना के सैनिक ग्रधिक संख्या में मारे जा रहे थे, फिर भी वे युद्ध करने में ग्रपनी बहादुरी का प्रमाण दे रहे थे। ग्रचानक महमूद की सेना का जोर बढ़ा। मुस्लिम सेना को ग्रागे बढ़ते देखकर भारतीय सैनिकों ने प्राणों का मोह छोड़कर भयंकर मार शुरू कर दी जिससे

महमूद की सेना को एक बार पीछे हट जाना पड़ा, लेकिन जयपाल के साथ में आयी हुई सेना थी ही कितनी। युद्ध में उसके बहुत-से सैनिक गारे गये। बहुत से हाथी घायल हुए और बाकी हाथी भागने की कोशिश करने लगे। अपनी सेना की इस हालत को देख कर जयपाल की सवार सेना ने आगे बढ़ कर युद्ध की स्थिति को सम्हालने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ बहुत थोड़े सैनिक रह गये थे। अभी तक भारतीय सेना के सब मिलाकर पाँच हजार सैनिक और अफसर मारे जा चुके थे। जो लोग युद्ध-चित्र में बाकी रह गये थे, उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी। मुस्लिम सेना फिर आगे की और बढ़ी और उसके वार्गों की मार से घायल होकर जयपाल के हाथी पीछे की और भागे। यह दशा देख कर जयपाल के बाकी सैनिकों का साहस टूट गया। वे पीछे हट कर बहुत-से लड़ाई के मैदान से भाग निकले और बहुत-से पकड़ कर कैद कर लिये गये। इसी समय महाराज जयपाल भी अपने पन्द्रह भाई वंशजो और प्रमुख सरदारों के साथ कैद कर लिया गया।

महाराज जयपाल की पराजय के बाद, उसकी सेना की बहुत सी सामग्री मुस्लिम सेना के अधिकार में आ गई। अन्य कैदियों के साथ जब महाराज जयपाल, महमूद सुलतान के सामने लाया गया, उस समय जयपाल के गले में बहुमूल्य एक हार था और उसकी कीमत दस लाख रुपये से कम की न थी। महमूद ने इस हार को जयपाल के गले से उतरवा कर अपने अधिकार में कर लिया।

महमूद सुलतान ने भ्राज्ञा दी, जो इस्लाम को मंजूर करें उनको छोड़ दिया जाय और इस्लाम को न मानने वाले कत्ल कर दिये जाँग। महमूद की यह म्राज्ञा भारतीय कैदी सैनिकों के लिए बड़ी भयानक हो गयी। इस्लाम मंजूर न करने के कारण वे करोब-करीब सभी मारे गये। भ्रांत में जयपाल के साथ महमूद सुलतान की संधि हुई भ्रीर उसके भ्रान्सार महाराज को उसके साथियों के साथ छोड़ दिया गया।

युद्ध समाप्त हो जाने के बाद मुस्लिम सेना पेशावर के श्रास पास

के स्थानों की स्रोर घूमी। चारों स्रोर उसने लूट मार की स्रौर जिन लोगो ने इस्लाम स्वीकार किया, उनको छोड़ कर साकी सब को एक तरफ से मार डाला गया। इसी सिलसिले में वहाँ के बहुत से पहाड़ी सरदार भी मारे गये।

#### पराजित होने पर जयपाल का प्राण त्योग

पराजय का यह ग्रपमान जयपाल के लिए ग्रसह्य हो गया। कैंद हो जाने के बाद वह जिस प्रकार महमूद के सामने पेश हुन्ना ग्रौर बंदी दशा में जो दृश्य उसके सामने ग्राये, उनका स्मरएा उसे बार-बार पीड़ा पहुँचाने लगा। एक बीर पुरुष के लिए युद्ध में मृत्यु ग्रपमान का कारएा नहीं होती, लेकिन वह शत्रुग्रों के द्वारा कैंद कर लिया जाय ग्रौर उसके बाद उसे शत्रू की शतीं पर संधि करना पड़े तो यह ग्रपमान उसके लिए मृत्यु की ग्रपेचा ग्रधिक भयानक होता है। इन बातो को सोच-सोच कर जयपाल का हृदय लज्जा से विदीएए होने लगा।

श्रात्म-श्रपमान के श्राघात से दुखी होकर जयपाल ने श्रपने मन्त्रियों श्रीर सरदारों के साथ परामर्श किया। उसकी इस पीड़ा को दूर करने के लिए मन्त्रियों श्रीर सरदारों ने उसे बहुत-कुछ सम्भाने का प्रयत्न किया। लेकिन जयपाल के पीड़ित श्रन्तः करएा को किसी प्रकार संतोष न हुश्रा। उसका पुत्र अनंगपाल युवावस्था में पहुँच कर सभी प्रकार समर्थ हो चुका था। श्रपने मन्त्रियों श्रीर सरदारों से बातें करके जयपाल ने राज्य का भार श्रपने पुत्र को सौंपा श्रीर उसके बाद उसने राज धर्म पर श्रनंगपाल को कई प्रकार की शिचायों दीं। राज्य के उत्तरदायित्व से पृथक होकर जयपाल ने श्रात्म-हत्या की श्रीर श्रपमान की एक श्रसह्म पीड़ा को लेकर वह इस ससार से बिदा हो गया।

### भटनेर का युद्ध

जयपाल के स्थान पर उसका लड़का अनंगपाल राजा हो चुका था। आत्म-सम्मान के नष्ट हो जाने पर जिस जयपाल ने श्रात्म-हत्या की, उसे ग्रनंगपाल भूल न सका। लेकिन शत्रुकी प्रधल शक्ति देखकर उसने समय का इन्तजार किया और इस समय चुपचाप रहना ही उसने आवः श्यक समभा।

महमूद सुलतान की शतों को मान कर जयपाल ने सिन्ध की थी ग्रौर उन्हीं शतों के ग्राधार पर वह छोड़ा गया था। उस सिन्ध के ग्रनुसार कर देने के लिए उसने सरद।रों ग्रौर ग्रिधकृत राजाग्रों से बातें कीं। ग्रनंगपाल बिना ग्रपनी शक्ति का सन्ध्य किये, सिन्ध को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन भटनेर के राजा विजयचन्द्र ने कर देने से इनकार किया। उसने साफ-साफ कहा कि मुक्ते कर देना मंजूर नहीं है, शत्रु के साथ युद्ध करना मंजूर है।

इस प्रकार की बातें करके ही विजयचन्द्र चुप नहीं हो गया। वह जानता था कि इसके बाद तुरन्त ही मुस्लिम सेना का आक्रमण होगा और उस समय युद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए उसने सोचा कि युद्ध की तैयारी पहले से ही क्यों न कर ली जाय।

विजयचन्द्र का छोटा-सा राज्य था। उसकी सैनिक शक्ति भी बहुत साधारए। थी। लेकिन उसकी सेना के भाटिया सैनिक युद्ध में ग्रत्यन्त बहादुर थे। उनके बल पर विजयचन्द्र ग्रपने मान की रचा करना चाहता था। बिना लड़े हुए ग्रौर बिना पराजय के वह शत्रु की ग्रधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। महमूद सुलतान की सेना के साथ युद्ध करने की विजयचन्द्र ने तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने ग्रपने परिवार को भटनेर से हटा कर दूर छिपा कर रखा। अपने राज्य का कोष शत्रु की पहुँच से बाहर, ग्रपने नियंत्रए। में रखा। राज्य के सम्पूर्ण स्थानों को सचेत ग्रौर सावधान किया। इसके बाद उसने ग्रपनो सेना की तैयारी ग्रारम्भ की।

विजयचन्द्र भ्रपनी छोटी-सी सेना के पराक्रम पर विश्वास करता था। उसने चुने हुए भाटिया सैनिकों की पाँच हजार सेना तैयार की भ्रौर ग्रपने किले के बाहर एक ऊँचे स्थान पर जाकर उसने शिविर बनाया। वहाँ पर मुकाम कर के वह विशाल मुस्लिम सेना के साथ युद्ध करने के उपायों पर विचार करने लगा।

महमूद सुलतान ने मुलतान में अपनी सेना का अधिकारी अबुलफ़तह दाऊद को बनाया था। अबुलफ़तह न केवल युद्ध में वीर और बहादुर था, बिल्क वह एक कट्टर इस्लामी मुसलमान और सुलतान की समफ़ में अत्यन्त होशियार आदमी था। विजयचन्द्र को इस बात का पता था। अबुलफ़तह दाऊद को मालूम न था कि विजयचन्द्र ने भटनेर से निकल-कर अपनी सेना के साथ, बाहर कहीं मुकाम किया है। भारतीय लूट का खजाना एक मुसलमान सेना लेकर वहाँ कहीं एक दूर के मार्ग से निकली। विजयचन्द्र को खबर मिली कि महमूद को सेना लूट का खजाना लेकर जा रही है। उसने तुरन्त अपनी सेना को लेकर उस पर हमला किया और उस खजाने को लूट लिया।

खजाने के लूटे जाने की खबर अबुलफ़तह को मिली। वह इस समाचार को सुनते ही तिलमिला उठा और अपनी सेना लेकर विजयचन्द्र से मुकाबिला करने के लिए वह रवाना हो गया। पनास हजार सेना के साथ अबुलफ़तह ने सन् १००३ ई० में भटनेर के बाहर विजयचन्द्र पर .हमला किया।

विजयचन्द्र बड़ीं सावधानी के साथ इस युद्ध का रास्ता देख रहा था। मुस्लिम सेना के करीब आते ही भाटिया सेना ने आगे बढ़कर आक्रमण का उत्तर दिया और एक साथ वह मुस्लिम सेना पर टूट पड़ीं। मुस्लिम सेना धवराकर पीछे की ओर हट गयी। यह देखकर भाटिया सेना कुछ दूर आगे की ओर बढ़ गयी और फिर दोनों सेनाओं में संग्राम शुरू हो गया। विजयचन्द्र यदुवंशी राजपूत था। अपनी छोटी सेना के कारण उसने विशाल मुस्लिम सेना की परवाह न की। कुछ समय के बाद दोनों और से युद्ध का जोर बढ़ गया और प्रलय के दृश्य दिखायीं देने लगे।

अबुलफ़तह के सेनापितत्व में मुस्लिम सेना ने पूरा जोर लगाकर युद्ध किया। उसने पहले से ही भाटिया सेना को पराजित करने का विश्वास कर लिया था। लेकिन युद्ध के मैदान में वीर भाटिया सैनिकों के सामने मुस्लिम सैनिकों का रुकना किंठन मालूम होने लगा! लगातार कुछ देर तक भीषण मार होने के बाद उस थोड़ी-सी भाटिया सेना के सामने अबुलफ़तह की सेना को दूर तक पीछे हट जाना पड़ा और इसी मौके पर उसके बहुत से सैनिक और बहुत-से बहादुर सरदार युद्ध में मारे गये। मुस्लिम सेना का साहस टूट गया और वह युद्ध-चेत्र से हट गयी। भाटिया सेना शत्रुओं को मैदान से पीछे हटाकर अपने शिविर में लीट गयी और वहाँ जाकर उसने विश्वाम किया।

# भटनेर का दूसरा युद्ध

भटनेर में मुस्लिम सेना का खजाना लूंटे जाने ग्रीर श्रबुलफ़तह की पराजय का समाचार महमूद सुलतान को मिला। वह ग्रत्यन्त क्रोधित हुग्रा ग्रीर विजयचन्द्र को परास्त करने के लिए वह स्वयं तैयार हुग्रा। अपने साथ पचास हजार तुर्की सेना लेकर वह भटनेर की तरफ रवाना हुग्रा। उसकी सेना में इस्लाम का ऊँचा भराडा था। पैदल ग्रीर सवार मुस्लिम सेना तेजी के साथ भटनेर की ग्रोर रवाना हुई।

विजयचन्द्र पहले से इस बात को जानता था । वह जानता था कि अबुलफ़तह की हार को सुनकर महमूद स्वयं अपनी विजयी सेना को लेकर श्रावेगा । भाटिया सेना पहले से ही थोड़ी संख्या में थी और उसमें भी उसके बहुत-से सैनिक अबुलफ़तह के साथ युद्ध करने में मारे गये थे । भाटिया सेना एक बार मुस्लिम सेना को पराजित कर चुकी थी, लेकिन वह थक गयी थी और उसके बहुत से सैनिक जख्मी हो चुके थे । फिर भी वह साहस में कमजोर न पड़ी थी।

तुर्की सेना के ग्राने पर भाटिया सेना ने भटनेर के बाहर ही उसका मुकाबिला किया। श्रारम्भ से ही तुर्की सेना का श्राक्रमए। बड़े जोर का हुग्रा। ग्रामना-सामना होते ही भीषण संग्राम शुरू हो गया।

बहुत समय तक भाटिया सेना ने तुर्की सेना के साथ युद्ध किया। उसने अपनी भयङ्कर मार से सेना को आगे बढ़ने से रोक रखा, लेकिन उसके मुकाबिले में तुर्की सेना बहुत बड़ी थी। उसके साथ युद्ध में भाटिया सेना के बहुत-से आदमी मारे गये। इस दशा में विजयचन्द्र का पच युद्ध में कमजोर पड़ने लगा। तुर्की सेना का जोर बढ़ने लगा और भाटिया सेना को धीरे-धीरे पीछे की आरे हटना पड़ा। महमूद की सेना ने आगे बढ़कर भाटिया सेना को घेरना शुरू कर दिया। अब विजयचन्द्र के साथ पांच सौ से अधिक सैनिक न रह गये थे। इतने थोडे आदिमियों के रह जाने पर भी, भाटिया सेना का एक भी सैनिक युद्ध से भाग न सका। वे मर जाना चाहते थे, परन्तु इस्लाम धर्म मन्जूर नहीं करना चाहते थे।

अपने पाँच सौ वीर सैनिकों को लेकर विजयचन्द्र युद्ध के चेत्र से निकल कर अपने किले में चला गया । महमूद की तुर्की सेना ने भटनेर को जाकर घेर लिया । इस संकट को विजयचन्द्र पहले से जानता था, इसीलिए उसने भटनेर-निवासियों की रचा के लिए पहले से प्रबन्ध कर रखा था । भटनेर के भीतर सशस्त्र ऐसे लोगों की संख्या मौजूद थी, जिन्होंने अनेक अवसरों पर युद्ध का काम किया था । तुर्की सेना के भटनेर में घुसते ही उन वीरों ने अपने-अपने मकानों की छतों से बाएगों की मार शुरू कर दी । तुर्की सेना को पहले से इनका कुछ पता न था । इस असावधानों में महमूद की सेना के बहुत से सैनिक घायल हो गये और महमूद सुलतान स्वयं घायल हुआ । तुर्की सेना को घबड़ाकर भटनेर के बाहर की ओर भागना पड़ा ।

महमूद सुलतान की सेना भटनेर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करने लगीं | लेकिन उसके आस-पास एक गहरी खाईं थी ग्रौर वह एक भयानक बाधा थी | महमूद उस खाई को पाटने का प्रबन्ध करने लगा। तुर्की सेना उस खाईं को पाटने में जुट गयी । रात के अन्धकार में विजयचन्द्र अपने सैनिकों और सरदारों के साथ किले से निकला और तुर्की सेना पर टूट पड़ा। मुस्लिम सेना को इस आक्रमण का कुछ भी ख्याल न था। महमूद के बहुत से सैनिक और सरदार मारे गये और तुर्की सेना के तैयार होते-होते भाटिया सैनिक और सरदार पहाड़ी के घने जंगलों में जाकर विलीन हो गये।

रात के अचानक आक्रमण से महमूद की सेना का भयानक संहार हुआ। उसने भटनेर के किले में आग लगवा दी और उसके बाद उसने भटनेर पर फिर आक्रमण किया। तुर्की सेना ने वहाँ पर खूब लूट-मार की और सन् १००४ ई० में भटनेर पर अपना अधिकार करके वह गज़नी की तरफ वापस चली गई।

### अनंगपाल के साथ युद्ध

महमूद सुलतान के राजनी चले जाने के बाद ग्रभी कुछ ही महीने बीते थे, सुलतान की ग्रोर से मुलतान के ग्रधिकारी ग्रबुलफ़तह दाऊद ने ग्रपना रङ्ग बदलना शुरू कर दिया। ग्रब उसे इस्लाम धर्म की ग्रपेचा बौद्ध-धर्म ग्रन्छा दिखाई देने लगा। इन दिनों में उसने ग्रनंगपाल के साथ मित्रता का सम्बन्ध कायम कर लिया था। ग्रबुलफ़तह दाऊद ने इस्लाम छोड़कर बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया श्रौर इसके साथ ही उसने महमूद को कर भेजना बन्द कर दिया।

श्रबुलफ़तह के धर्म-परिवर्तन का समाचार महमूद ग़ज़नी में मिला श्रौर उसे यह भी मालूम हो गया कि श्रबुलफ़तह ने मुलतान की श्रोर से कर भेजना भी बन्द कर दिया है। इसी सिलसिले को उसने जब सुना कि श्रबुलफ़तह की मित्रता श्रनंगपाल के साथ हो चुकी है, तो उसे विश्वास हो गया कि श्रबुलफ़तह की इन सभी बातों का कारण श्रनंगपाल है। इसी श्राधार पर उसने श्रनंगपाल के पिता जयपाल के साथ जो सन्धि की थी, उसे तोड़कर उसने श्रनंगपाल पर श्राक्रमण करने का निश्चय कर लिया। ग्रपने साथ एक लाख तुर्की सेना को लेकर महमूद सुलतान ग्रजनी से रवाना हुग्रा। इस्लामी सेना के ग्राने की खबर पाकर अनंगपाल ने भी युद्ध को तैयारी की ग्रौर ग्रपनी सेना को लेकर वह पेशावर के पास पहुँच गया। तुर्की सेना ने ग्राकर श्रनंगपाल की सेना पर ग्राक्रमण् किया। दोनों सेनाओं ने मार-काट ग्रारम्भ कर दी श्रौर उस भीषण् युद्ध में सारा दिन बीत गया! भारतीय सेना के मुकाबिले में तुर्की सेना बहुत बड़ी थी। इसीलिए भारतीय सेना के पैर उखड़ गये ग्रौर उसके सैनिकों ने भागना श्रारम्भ कर दिया। यह देखकर तुर्की सेना ने उसका पिछा किया।

श्रनंगपाल अपनी सेना के साथ भाग कर पहाड़ी रास्ते से होता हुआ काश्मीर चला गया । पेशावर के इस युद्ध में अनंगपाल को जीत कर तुर्की सेना भटिएडे की तरफ रवाना हुई। रास्ते में मिलने वाले गाँवों को उसने लूटना श्रीर जलाना शुरू कर दिया श्रीर जहाँ कहीं मंदिर दिखाई पड़े, उनको लूटकर उसने नष्ट कर दिया । जो नगर भ्रौर कस्बे मिले, उनको उसने लुटा ग्रौर उनमें ग्राग लगा दी। इस प्रकार लूट मार के साथ नगरों तथा मंदिरों को बरबाद करती हुई महमूद की सेना मुलतान की तरफ ग्रागे बढ़ी। वहाँ पर मुलतान का ग्रिवकारी ग्रब्लफ़तह युद्ध के लिए तैयार था। तुर्की सेना के मुलतान पहुँचते ही अबुलफ़तह की सेना ने उसके साथ युद्ध किया और सात दिनों तक दोनों श्रोर से घमासान संग्राम होता रहा । अन्त में अबूलफ़तह की पराजय हुई । वह कैद कर लिया गया ग्रीर महमूद सुलतान ने सन् १००६ ई० में मूलतान का राज्य सुख-पाल को दे दिया । यह सुखपाल, महाराज जयपाल का भाई था और पेशावर की लड़ाई में जयपाल की हार हो जाने पर उसने इस्लाम स्वी-कार कर लिया था। उसके मुसलमान हो जाने पर महमूद ने उसको ग्रपनी सेना में ग्रफसर बनाकर एक ऊँचा पद दिया था।

# महमूद के साथ सुखपाल का बिद्रोह

ग्रभी महमूद भारत में ही मौजूद था। उसे खबर मिली कि तातार के बादशाह एलिफ़ खान ने खुरासान पर आक्रमण किया है। खुरासान में बहुत पहले से महमूद का कब्जा था। महमूद भारत से ग़जनी चला गया भ्रौर वहाँ जाकर उसने तातार के बादशाह के साथ युद्ध स्रारम्भ कर दिया। कुछ दिनों तक लगातार वह संग्राम चलता रहा।

सुखपाल मुलतान में राज्य कर रहा था, लेकिन उसका शासन महमूद सुलतान की अधीनता में था। सुखपाल एक ऐसे अवसर की खोज में
था, जब वह महमूद सुलतान के साथ अपना सम्बन्ध तोड़ सके और वह
अपने आपको स्वतंत्र राजा घोषित करे। तातार के बादशाह के साथ
महमूद को फँसा हुआ देखकर सुखपाल ने अपने लिए एक अच्छा अवसर
समभा। उसने इस्लाम-धर्म को छोड़कर मुस्लिम पराधीनता का बन्धन
तोड़ दिया और मुलतान का वह एक स्वतंत्र राजा हो गया।

तातार के बादशाह के मुकाबिले में महमूद सुलतान की विजय हुई। खुरासान के युद्ध से छुटकारा मिलने के बाद ही उसने सुना कि मुलतान के अधिकारी सुखपाल ने इस्लाम-धर्म छोड़ दिया है और उसने अपने ग्रापको मुलतान का स्वतंत्र राजा घोषित किया है। महमूद ने खुरासान से छुट्टी पाते ही भारत में ग्राने ग्रीर मुलतान को फिर विजय करने का निश्चय किया।

सुखपाल को इसकी खबर पहले से ही हो गयी। उसने महमूद के साथ युद्ध करने का साहस किया और एक बड़ी सेना एकत्रित करके स्वयं युद्ध के लिए रवाना हुग्रा। सुखपाल ने मुलतान से चलकर सिन्धु नदी के किनारे मुकाम किया और इस बात का पूरा प्रबन्ध किया कि तुर्की सेना सिन्धु नदी को पार न कर सके।

तातार के बादशाह को पराजित करके महमूद तुरन्त एक बड़ी सेना लेकर सुखपाल पर हमला करने के लिए रवाना हुआ । वह सुखपाल के बल और साहस को पहले से जानता था । सुखपाल तुर्की सेना को सिन्ध पार करने में रोक न सका । महमूद की सेना ने सुखपाल को जीतकर उसे कैद कर लिया । इस बार तुर्की सेना ने भयानक अत्याचार कियें। सुखपाल को बन्दी दशा में ग़जनी भेजा गया और इस्लामी सेना ने चारों

श्रोर लूटमार श्रुष्क कर दी। इस्लाम का भर्ग लेकर एक श्रोर से हिन्दुओं को उस भर्ग के नीचे ग्राने श्रीर इस्लाम-धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। लोगों के इनकार करने पर एक तरफ से कत्ल किया गया श्रीर उन स्थानों को ग्राग लगाकर भरम कर दिया गया। मन्दिरों श्रीर तीर्थ स्थानों को नष्ट-भष्ट करके मिट्टी में मिला दिया। इन अत्याचारों के समय तुर्की सेना के साथ दो लाख श्रादमी थे। इस प्रकार सन् १०१० ई॰ में महमूद सुलतान ने जो श्रमानुषिक श्रीर भीषण श्रत्याचारों की तुलना नहीं की जा सकती। इसके बाद महमूद श्रपनी सेना के साथ फिर गुज़नी लौट गया।

# अनंगपाल का दूसरा युद्ध

जिस स्वाभिमान की रंचा के लिए जयपाल ने श्रात्म-हत्या की थी, श्रनंगपाल उसे भूला न था। पेशावर के मैदान में उसे स्वयं तुर्की सेना के सामने पराजित होना पड़ा था श्रीर युद्ध से भागकर वह काश्मीर चला गया था। उसने समभ लिया था कि छोटी-मोटी सेना के द्वारा तुर्की— सेना का मुकाबिला नहीं किया जा सकता। वह महमूद के साथ युद्ध करना चाहता था श्रीर युद्ध के सिवा, उसके सामने श्रव कोई दूसरा रास्ता न रह गया था। इसलिए वह काश्मीर में जाकर उन उपायों को सोचने लगा, जिनसे सेना एक बड़ी संख्या में एकत्रित की जा सकती थी।

अनंगपाल ने पंजाब के दूसरे राजाओं से सैनिक सहायता लेने का निर्णंय किया और उसी आधार पर उसने उनके पास अपने प्रतिनिधि भेजे। अनंगपाल ने सैनिक तैयारी का कार्य आरम्भ कर दिया। उन दिनों में केकय लोग युद्ध करने में बहुत मशहूर थे और वे अब गक्कर के नाम से प्रसिद्ध थे। तुर्की सेना के साथ युद्ध करने के लिए अनंगपाल को तीस हजार गक्कर सेना की सहायता मिली। उसके साथ पहले से ही जो

म्रापनी सेना थी, उसकी संख्या भी पाँच हजार से कम न थी। इन पैतीस हजार सैनिकों को लेकर भ्रनंगपाल रवाना हुआ और उसने खैबर का रास्ता रोक लिया। गक्कर सैनिक तीरन्दाजी में बहुत प्रसिद्ध थे। श्रनंग-पाल ने उनको पहाड़ी के ऊँचे स्थानों पर नियुक्त किया और उनके नीचे खैबर के रास्ते में उसने हाथियों की सेना लगा दी। भ्रपनी इस मजबूत तैयारी के साथ वह महमूद की तुर्की सेना के भ्राने का रास्ता देखने लगा।

ग़ज़नी में महमूद को खबर मिली की अनंगपाल युद्ध करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर खैबर के रास्ते पर आ गया है। उसने ग़ज़नी में युद्ध की तैयारी शुरू की और इस्लाम का फर्रेडा ऊँचा किया। इस्लामी देशों से सैनिक लाने के लिये महमूद के दूत रवाना हुए और बहुत थोड़े समय के भीतर ग़ज़नी में जो सेना युद्ध के लिए तैयार हुई, उसकी संख्या दो लाख तक पहुँच गयी। इस महती सेना को लेकर महमूद सुलतान ग़ज़नी से रवाना हुआ और सन् १०० ८ ईसवी में खैबर के पास बह पहुँच गया।

अनंगपाल की सेना युद्ध के लिए पहले से ही तैयार थी। जिन दूसरे रजाओं ने सैनिक सहायता देने का वचन दिया था, उनमें से किसी की सेना अभी तक अनंगपाल के पास न पहुँची थी। फिर भी वह युद्ध के लिए तैयार था। तुर्की सेना अपने अक्षों से सुसिज्जित होकर खैबर के रास्ते की तरफ बढ़ी और उसे आगे बढ़ते देखकर अनंगपाल के गक्कर सैनिकों ने वाएगों की वर्षा शुरू कर दी। दोनों आरेर से युद्ध का आरम्भ हो गया।

महमूद की सेना खैबर के मार्ग में आगे बढ़ना चाहती थी श्रीर अनंगपाल की सेना उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। दो दिन तक भयंकर मार होती रही। गक्कर सैनिको ने तीसरे दिन वाएगों की वह भीषएा वर्षा शुरू की जिससे तुर्की सेना बहुत दूर तक पीछे की ओर चली गयी युद्ध के इस दृश्य के समाचार आस-पास फैलने लगे और जिन राजाओं ने अनंगाल को सहायता देने का वचन दिया था, वे युद्ध की परिथिस्तियों की जानकारी का इन्तजार कर रहे थे। दो दिनों के भयंकर युद्ध में अनंगपाल की सेना ने तुर्की सेना को मार कर पीछे हटा दिया। इस समाचार के फैलते हो कई एक राजाओं की सेनायें खैबर की ओर रवाना हुई और कन्नौज, अजमेर, किलजर उज्जियिनी तथा त्रिपुरी के राजाओं की सेनायें पंजाब होती हुई अनंपाल के पास खैबर में पहुँच गयीं।

महमूद सुलतान को इस बात को खबर मिल गयो कि स्रनंपाल की सहायता के लिए भारत के कई राजाओं को सेना यें साकर एकत्रित हो गयी हैं। उसने समक्ष लिया की इस युद्ध में साधारए। तरीके से विजय होना मुश्किल है। उसने युद्ध की दूसरी चालो से काम लिया और एक लम्बी स्रोर गहरी खाई खुदवाने का काम शुरू कर दिया। एक खाई तैयार हो जाने के बाद उसने कुछ फासिले पर दूसरी खाई भी खुदवाई। यह दूसरी खाई श्रीर भी ग्रधिक गहरी थी।

कई दिनो तक युद्ध बन्द रहा। तुर्की सेना फिर लड़ाई के लिए तैयार हुई श्रौर भारतीय सेना को जब मालूम हुआ तो उसने तैयार होकर युद्ध आरम्भ कर दिया। चालिस दिनों तक युद्ध को हालत। इसी प्रकार चलती रही। इस समय अनंगपाल के साथ भी एक बड़ी सेना हो गयी थी और वह सेना खैबर के रास्ते से आगे बढ़ कर तुर्की सेना को पराजित करना चाहती थी। अनंगपाल ने अपनी सेना को आगे बढ़ने और जोरदार हमला करने की आजा दी। सम्पूर्ण सेना का जोर एक साथ आगे बढ़ा। गक्कर सैनिकों ने अपनी भयंकर वाएगें की मार से प्रलयकारी तूफान का दृश्य उपस्थित कर दिया। कुछ समय तक यही हालत बनी रही। भारतीय सेना के सैनिकों ने तीरों की मार बन्द करके अपने दोनों हाथों में तलवारें लीं और वे भीषण प्रहार करते हुए तुर्की सेना पर दूट पड़े। महमूद को की सेना पूरा जोर लगाकर भारतीय सेना का मुकाबिखा किया। दोनों ओर के सैनिक बहुत बड़ी सख्या में मारे गये।

कुछ समय तक युद्ध की भीषराता इसी प्रकार बनी रही। अकस्मात् तुर्की सेना आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। यह देखकर अनगपाल ने भारतीय

सेना को जोर के साथ ललकारा । उस ग्रावाज को सुनते ही भारतीय सैनिक एक साथ ग्रागे बढ़े ग्रीर भयानक रुप से उन्होंने तुर्की सेना का संहार किया। इस थोड़े समय में ही महमूद की सेना के बेशुमार श्रादमी यद्धचेत्र में मारे गये। तुर्की सेना कमजोर पड़ती हुई दिखाई देने लगी। भारतीय सेना का साहस बढ़ता जा रहा था । गक्कर सैनिक श्रौर सरदार श्रपनी तलवारों इस्लामी सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भारतीय सेना स्राज इस्लामी सेना का नाश कर देना चहती थी।वह क्रोध में भ्रन्धी हो चुकी थी। युद्ध का विस्तृत मैदान लाशों से पटा हुग्रा था। उस मैदान में बरसाती पानी की तरह खून बह रहा था। तुर्की सेना को पीछे हटने भीर भागने के सिवा कुछ न सूक्त पड़ता था। भारतीय सेना उसको पीछे हटाती हुई भ्रागे की ग्रोर बढ़ रही थी । भ्रचानक सामने खाई के पड़ते ही भारतीय सेना रुकी। लेकिन अनंगपाल की ललकार सुनते ही वह जोर के साथ ग्रागे बढ़ी ग्रौर उस खाई को पार कर ग्रागे निकल गयी। तुर्की सेना पीछे की ग्रोर भागने लगी। भारतीय सैनिक ग्रपनी भीषए। मार के साथ ग्रागे बढ़ते चले जारहे थे । तुर्की सेना को पीछे हटते देखकर वे सब के सब एक साथ इस्लामी सेना पर टूट पड़ने के लिए आगे बढ़े भौर कुछ फासिले के बाद दूसरी खाई में जा कर वे पहुँच गये। यह खाई न्न श्रिषक गहरी श्रौर लम्बी थी । भारतीय सेना के खाई में पहुचते ही महमूद सुलतान ने तुर्की सेना को एक साथ हमला करने के लिए ललकारा। तुर्की सेना भारतीय सेना पर टूट पड़ी ग्रीर खाई के भीतर होने के कारण भारतीय सेना का उस समय भयंकर संहार हुआ।

इसी समय युद्ध की परिस्थिति बदली। तुर्की सेना ने खाई के भीतर भारतीय सेना को घेर लिया और ऊपर से उसने भयंकर मार शुरू कर दी। खाई के भीतर पहुच जाने के कारएा भारतीय सेना का भव कोई उपाय न काम कर रहा था। थोड़े समय के भीतर ही वे बहुत बड़ी संख्या में मारे गये जो बचे वह घायल हुए। इसी अवसर पर तुर्की सेना के एक गिरोंह ने आगे बढ़ कर अनंगपाल के हाथी को घेर लिया। भपनी रहा करने के लिये मनंगपाल ने बहुत जोर के प्रहार किये। लेकिन उसका हाथी बुरी तरीके जरूमी हुआ और वह भयानक आवाज के साथ युद्ध से भागा। तुर्की सेना के सैनिकों ने उसका पीछा किया। भारतीय सेना मारी जा चुकी थी। उसने अपना साहस तोड़ दिया। उसे जब मालूम हुआ कि अनंगपाल अपने हाथी पर पोछे की ओर भाग रहा है तो बची हुई भारतीय सेना भी युद्ध-चेत्र से भागने लगी। कुछ दूर तक तुर्की सेना ने उसका पीछा किया और उसके बाद वह अपने शिविर की ओर लौट आयी।

ग्रनंगपाल के मुकाबिले में तुर्की सेना की विजय हुई। लेकिन उसके मुस्लिम सैनिक इतने ग्रधिक मारे गये थे कि उसकी यह विजय, उसके लिए ग्रनेक बार की पराजय से भी ग्रधिक भयानक हो गयी।

महमूद सुलतान ध्रापनी बची हुई धौर घायल सेना के साथ गुज़नी लौट गया।

### सातवां परिच्छेद

# तौसी नदी का युद्ध

[ १०१६ ईसवी ]

भारत में सुलतान महमूद के हमलों का प्रभाव, पंजाब का स्वाभि-मान, देश की बिखरी हुई शक्तियाँ, युद्ध का क्रम, जय श्रीर पराजय के इश्य, शत्रु के साथ युद्ध ।

### पंजाब का सर्वनाश

गज़नी के सुलतान ने लगातार श्राक्रमण करके जिस प्रकार भारत का विनाश श्रारम्भ किया था उससे मुक्ति पाने के लिए पंजाब के राजा जयपाल के पुत्र श्रमंगपाल ने महमूद के साथ खैबर के पास श्रपने जीवन का श्रन्तिम युद्ध किया श्रीर श्रपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे पराजित करने की चेष्टा की। परन्तु उसे स्वयं पराजित होना पड़ा। इसके बाद पंजाब का सर्वनाश हुआ। । तुर्क सवारों श्रीर सैनिकों के द्वारा उसका एक-एक नगर मिटाया गया श्रीर पंजाब के साथ-साथ सदा के लिये भारत की बरबादी का मार्ग खुल गया।

ख़ बर के युद्ध में भ्रनंगपाल को पराजित करके सुलतान महमूद ने भारत के प्रसिद्ध मन्दिर भ्रौर तीर्थ स्थानों का विध्वंस किया और सम्पत्ति से भरे हुये नगरों को लूटकर मिट्टी में मिला दिया। महसूद के तुर्क सैनिकों ने इस देश में जिस प्रकार मार-काट की, उससे रक्त की नदियां बहीं, सम्पत्ति का सर्वनास हुआ भौर लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया।

、これていいないにはなる方は、必然であるではい

जिस दिन से सुलतान महमूद का इस देश में ब्राक्रमण धारम्भ हुआ था, तब से लेकर, जब तक वह जीवित रहा, ऐसा कोई वर्ष न गया, जिसमें उसने भारत में ब्राक्रमण न किया हो ब्रौर इस देश के हरे-भरे नगरों को लूटकर ध्रपरिमित सम्पत्ति वह अपने देश न ले गया हो। उसके ध्रत्याचारों से भारत के श्रेष्ठ मन्दिरों का नाश हुआ, उनकी मूर्तियाँ तोड़-तोड़ कर फेंकी गयीं और सभी तरीकों से इस देश का सर्वनाश हुआ।

विदेशी भ्राक्रमराकारियों के लिए भारत में पंजाब प्रमुख द्वार था। विदेशियों ने आकर इसी द्वार से भारत में प्रवेश किया और उनके आघातों से भारत उस समय तक सुरचित रहा, जब तक देश का यह दरवाजा—पंजाब विदेशी हमलों से चत-विचत नहीं हो गया। पंजाब के राजा जयपाल की पराजय हुई थी और उसके बेटे अनंगपाल को उसी सुलतान महमूद के सामने हार खानी पड़ी। विदेशो हमलों को रोकने की शक्ति लगातार चीरा होती गयी और उन आतवायी आक्रमराकारियों के लिए भारत में प्रवेश करने और लूटने का रास्ता साफ होता गया।

### सुलतान महमूद की बढ़ती हुई सेना

सुलतान महमूद ने पहले पहल जब भारत में ग्राक्रमए। किया था, उस समय उसके साथ एक विशाल तुर्कों को सेना थी ग्रीर इस्लामी हमलें के नाम से उसने मुस्लिम देशों से एक बड़ी सेना बुलाकर एकत्रित की थी। इधर लगातार हमलों में महमूद को भारत में सफलता मिल रही थी ग्रीर इन हमलों के समाचार समस्त पूर्वीय देशों में फैल रहे थे। प्रत्येक मुस्लिम देश, भारत में होने वाली इस लूट से प्रभावित हो रहा था और कई-कई हजार की संख्या में उन देशों के तुर्क सैनिक भारत में ग्राकर महमूद की सेना में शामिल होते जाते थे। उसका परिएगाम यह होता था कि महमूद के पास किसी समय लड़ाकू सैनिकों की कमी न रहती थी। श्राक्रमएकारी सुलतान महमूद की श्रवस्था एक ग्रोर यह भी ग्रीर दूसरी

स्पोर भारतीय राजाओं की यह दशा थी कि वे एक दूसरे के साथी न थे । पंजाब प्रान्त में ही अनेक राजा थे और समूचे पंजाब का शासन अनेक भागों में विभाजित था। लेकिन बाहरी आक्रमण होने पर वे आपस में संगठित न हो सके और एक दूसरे की वे सहायता न कर सके । इस ईर्षा और देष का यह परिगाम हुन्ना कि विदेशियों ने काफी संख्या में संगठित होकर इस देश में आक्रमण किये और वे जितना भी लूट सके, लूटकर सम्पत्ति अपने देश ले गये।

### तुर्की सेना के लगातार आक्रमण

पंजाब को तहस-नहसं करने के बाद, सुलतान महमूद अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना को लेकर आगे बढ़ा । छोटी-छोटी रियासतों के राजा और सरदार बिना किसी विरोध के सुलतान का स्वागत करते और बिना किसी संकोच के वे तुर्की अधीनता को स्वीकार कर लेते । इस प्रकार विजय की पताका फहराता और मार-काट के साथ लूट मार करता हुआ, सुलतान महमूद ने पूर्व की ओर रवाना होकर कन्नौज पर आक्रमण किया । कन्नौज तोमर राजाओं की राजधानी थी । सन् १०१८ ईसवी में वहाँ पर भयानक युद्ध हुआ । उस युद्ध में जीतकर सुलतान आगे की तरफ बढ़ा । एक-एक करके सुलतान ने भारत की अनेक नदियों को पार किया और सिन्ध, भेजम, चिनाब, सतलज नदियों के साथ-साथ उसने न जाने कितने जंगलों और पहाड़ी रास्तों को पार किया । इस लम्बी यात्रा में उसने अनेक युद्ध किये और रास्ते में कोई नगर अथवा ग्राम न बचा जिसे उसकी तुर्की सेना ने लूटकर विद्वंस न किया हो ।

# मथुरा में तुर्की सेना

सुलतान महसूद ने भारतीय राजाओं की राजधानियों और तीर्थं स्थानों में हमले करके उनको लूटा और मन्दिरों को गिराकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया । उसका कहना था कि भारत की जितनी भी सम्पत्ति これ、「自分の教育の政権を認められても、対方にも、中内に行って行

है, वह या तो इस देश के राजाग्रों के खजानों में है ग्रौर उसके बाद इस देश के तीर्थ स्थानों में बने हुये मन्दिरों में है। उसने सुन रखा था कि भारत में हिन्दुश्रों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान मथुरा है ग्रौर वहाँ के मन्दिरों में ग्रिधक-से-ग्रिधक सम्पत्ति मिल सकती है। इसलिये कन्नौज पर ग्रिधकार करने के बाद उसने सीधा मथुरा का रास्ता लिया। रास्ते में मिलने वाले स्थानों का उसकी सेना के सैनिकों ने बड़ी निदंयता के साथ विनाश किया। लोगों के घरों में घुसकर लूट-मार की ग्रौर लोगों के विरोध न करने पर भी उनका कल्ल किया।

तुर्की सेना लम्बी यात्रा पार करने के बाद, सन् १०१८ ईसवी में दिसम्बर के शुरू में जमुना के निकट जाकर मथुरा के पास पहुँच गयी । नगर में प्रवेश करने के पहले महमूद ने बाहर से ही मथुरा का सन्दर्शन किया। उस समय उसके सामने वे सभी वातें थीं, जिनको उसने मथुरा के सम्बन्ध में पहले से सुन रखा था। उसने सुन रखा था कि मथुरा के मन्दिरों को वहाँ के मनुष्यों ने नहीं, बिल्क हिन्दुधों के देवताओं ने बन-वाया है। उसने सुन रखा था कि भारत में जितने भी हिन्दुओं के तीर्थं स्थान है, उनमें मथुरा का महत्व अधिक है और उसने यह भी सुन रखा था कि मथुरा के मन्दिरों में जो दीर्घाकार ग्रीर विशाल मूर्तियाँ हैं, वे सोने को बनी हुई हैं और उनके ऊपरी हिस्सों में बहुमूल्य हीरा-जवाहिरात जड़े हुये हैं। इसलिए उन सैकड़ों ग्रीर हजारों मूर्तियों में एक-एक मूर्ति की कीमत कई-कई लाख रुपये हैं।

सुलतान महमूद ने सम्पत्तिशाली मथुरा नगरी को लूटकर मेटियामेट किया और लूट का धन, सोना-चाँदी, हीरा, जवाहिरात—सब का सब उसने ग़ज़नी रवाना किया।

#### पंजाब की आग

पंजाब का सत्यानाश करके गज़नी का सुलतान महमूद भारत के प्रत्येक नगर को उजाइने, लूटने और मिटाने के लिए एक विशाल और

शक्तिशाली तुर्की सेना को लिए घूम रहा था। लेकिन उसके ग्रत्याचारों ग्रीर उत्पातों से पंजाब में जो ग्राग पैदा हुई थी, वह ग्रभी तक बुम्त न सकी थी।

अनंगपाल जब ख़ैं बर के युद्ध में तुर्कों के साथ लड़ा था और अन्त में पराजित हुआ था, उस समय उसके पुत्र त्रिलोचनपाल की अवस्था जीवन के सुकुमार दिनों को पूरा कर रही थी। उस छोटी आयु में भी देश की दुदंशा की पीड़ा त्रिलोचनपाल के हृदय में थी। घीरे-घीरे बढ़कर उसने यौवनावस्था मे प्रवेश किया। उन्हीं दिनों में वह अपने पिता की सम्पत्ति और सेना का अधिकारी बना।

इन दिनों में पंजाब की ग्रवस्था बड़ी भयानक हो गयी थी। कारवार ग्रौर व्यापार नष्ट हो गये थे। खेती की ग्रवस्था भी बहुत बिगड़ गयी थी। बड़े-बड़े नगर उजाड़ हो गये थे। इस पर भी मुसलमानों के हमले बन्द न थे। हजारों की संख्या में मुसलमान टोलियाँ बनाकर ग्रौर अपने हाथों में ग्रख्न-शस्त्र लेकर नगरों ग्रौर ग्रामों में घूमते ग्रौर लूट मार करते। प्रजा ग्रत्यन्त भयभीत हो चुकी थी। जो लोग भाग सकते थे, वे अपने बाल-बच्चों को लेकर जंगलों ग्रौर पहाड़ों पर चले गये।

पंजाब की इस श्रवस्था को देखकर त्रिलोचनपाल बहुत दुखी था। पंजाब की इस पीड़ा को दूर करने के उपायों को वह रात-दिन सोचा करता ग्रीर जब कभी श्रवसर पाता, वह ग्रपनी छोटी-सी सेना को लंकर श्राततायी मुसलमानों पर ग्राकमण करके ग्रपने नेत्रों के ग्रांसुग्रों को पोंछ लेता।

# युद्ध के लिये त्रिलोचनपाल की तैयारियां

पंजाब ग्रौर भारत के ग्रन्य स्थानों की चिर संचित लद्दमी र ज़नी पहुँच गयी थी, जिसके कारएा समस्त देश की ग्रवस्था ग्रत्यन्त शोचनीय हो गयी थी । इस मार-काट ग्रौर लूट का सिलसिला ग्रभी तक देश में बराबर जारी था । इसका एक ही उपाय था कि ग्राक्रमणकारी तुर्कों के

साथ युद्ध किये जाय श्रीर उनकी क्रूरता, निर्दयता तथा श्रमानुषिकता का पूरा बदला दिया जाय। लेकिन इसके लिए एक विशाल श्रीर शक्तिशाली सेना की जरूरत थी श्रीर इतनी बड़ी सेना का त्रिलोचनपाल के पास श्रमाव था। देश में कहीं कोई ऐसा शक्तिशाली नरेश दिखायी न पड़ता था, जिसके पास जाकर वह इस युद्ध की तैयारी करे। उसे सर्वत्र निराशा ही दिखायो पड़ती थी। त्रिलोचनपाल इसी दुश्चिन्ता में बराबर रहने लगा।

त्रिलोचनपाल ने स्रभी युवावस्था में प्रवेश किया था। उसका हृद्य बलवान था। वह प्रत्येक ग्रवस्था में सुलतान महमूद के साथ युद्ध करमा चाहता था। लेकिन सुलतान ने भ्रपने लगातार भ्राक्रमएगें से देश को इतना निर्वल ग्रीर कमजोर बना दिवा था कि ग्रब उसकी विशाल सेना का मुकाबिला करने के लिए कोई भारतीय राजा साहस न करता था। देश की इस निर्बल और निराशाजनक ग्रवस्था में भी त्रिलोचनपाल सुल-तान के साथ युद्ध करने का ही स्वप्न देखता था। देश के दूसरे प्रान्तों अर्ौर राज्यों की अर्पेचा त्रिलोचन पाल पंजाब से अधिक आशार्ये रखता था । लेकिन जो पंजाब ग्रत्याचारियों का बदला दे सकता था, वह पहले ही खतम कर दिया गया था । भ्रनेक वर्षों से तुर्कों के द्वारा पीड़ित रहकर प्रजा का साहस मारा गया था। फिर भी यह निर्एाय किया गया कि देश की इस दुरवस्था में जीवित रहने की भ्रपेचा बलिदान हो जाना श्रधिक श्रोध्ठ है । मातृ-भूमि की इस अपसहा पीड़ा को मिटाने के लिए जो अपने जीवन का उत्सर्ग कर सकता है, वह श्रेष्ठ ग्रौर वीरात्मा है। इन दिनों में युद्ध से प्रारा बचाकर जो देश में जीवित रहना चाहता है, वह कायर है ग्रौर मातृ-भूमि की वेदना का कारहा है।

त्रिलोचनपाल के ग्रन्त:कररा में प्रायः प्रफुल्लता का उद्दे क होता। उसके ग्रविकार में एक छोटी-सी सेना भी, लेकिन उसके सैनिकों की बीरता ग्रीर बहादुरी में उसे सन्देह न था। उसकी सेना में जयसिंह, श्रीवर्द्धन ग्रीर विक्रमार्क नाम के तीन सरदार थे, वे तेजस्वी ग्रीर शूर-

वीर थे। त्रिलोचनपाल ने साहस भ्रौर सावधानी के साथ भ्रपने इन तीनों सरदारों के साथ बैठकर देश की समस्या पर परामर्श किया भ्रौर श्र्यन्त में निर्ण्य किया कि सुलतान के श्रत्याचारी सैनिकों के साथ हमें युद्ध की शुरुश्रात करना चाहिए। उससे फिर एक बार देश के राजाओं में साहस पैदा होगा। उसके बाद एक बड़े युद्ध की रचना की जायगी।

इसी निर्शाय के ब्राधार पर त्रिलोचनपाल ने ब्रयने सैनिकों को शिचा दी ब्रौर उन तुर्की सेनिकों की टोलियों पर ब्राक्रमरा करने के तरीके सिखाये जो इधर-उधर नगरों ब्रौर प्रामों में फिरा करती थीं ब्रौर लूट मार के साथ सभी प्रकार लोगों का विनाश करती थीं। इस प्रकार सैनिकों को शिचित बनाकर त्रिलोचनपाल ने निश्चय किया कि ब्रयने उपाय से हम तुर्की सैनिकों की टोलियों को निर्भय घूमने न होंगे।

#### छाटे-छोटे हमले

इन दिनों में पंजाब की अवस्था बहुत खराब हो गयी थी। सुलतान के सिपाही छोटे छोटे गिरोहों में चारों तरफ घूमा करते। भारतीय शासक उनके द्वारा हाने वाले अत्याचारों का कुछ प्रबन्ध न कर सकते थे। वे गिरोह बड़ी निर्दयता के साथ प्रजा को लूटते और उनका विनाश करते। यही कारण था कि पंजाब की प्रजा तुकों के अत्याचारों से बहुत भयभीत हो चुका थी। तुर्की सिपाहियों के इन गिरोहों को तहस-नहस करने के लिए त्रिलोचनपाल ने अपनी एक नयी योजना से काम लिया। उसने अपनी सेना के कई एक छोटे-छोटे दुकड़े किये और उनको अलग-अलग काश्मीर के भयानक दिच्णी पहाड़ी जंगलों में भेज दिया। वे उन जंगलों में इधर-उधर छिपकर रहते और निकटवर्ती स्थानों में जब तुर्की सिपाहियों के गिरोहों के आने और अत्याचार करने का समाचार सुनते तो वे उन जंगलों से निकल कर तुर्की सिपाहियों पर हमला करते और बड़ी तेजी के साथ उनको मार-काट कर वे फिर जंगलों को भाग जाते।

त्रिलोचनपाल के सैनिकों के इन हमलों से सुलतान के तुर्की गिरोह ग्रनेक बार बुरी तरीके से काटे मारे गये ग्रौर उन्होंने जो लूटकर श्रपने साथ सामग्री एकत्रित की थी, त्रिलोचनपाल के सिपाहियों ने उनसे छीन ली। इस प्रकार की घटनायें ग्रनेक स्थानों पर लगातार हुईं। इनको सुनकर सुलतान महसूद एक बड़ी चिन्ता में पड़ गया। उसकी समभ में यह न ग्राया कि इस प्रकार के हमले कौन करता है ग्रौर किसकी यह योजना है।

सुलतान के सामने एक चिन्तनीय परिस्थिति पैदा हो गयी। उसके सिपाहियों के गिरोह इधर उधर घूमकर और ग्रामों में जाकर रसद इकट्ठा करने का काम किया करते थे। उसमें इन हमलों के कारण बड़ी बाधा पड़ी। जहाँ कहीं तुर्क सैनिक रसद एकत्रित करने के लिए जाते तो वहीं पर उनके साथ ग्रचानक जंगलों से छिपे-छिपे ग्राकर त्रिलोचनपाल के सैनिक मार-काट करते ग्रीर उनका सामान सब छीन कर ले जाते। नतीजा यह होता कि रसद के लिए गये हुए सुलतान के सिपाही लौटकर उनके पास न पहुँचते। इस दशा में सुलतान की विशाल सेना के सामने खाने-पीने की एक भयानक समस्या पैदा हो गयी।

पंजाब में तुर्की सैनिकों के फुटकर गिरोहों पर होने वाले हमलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी। सुलतान ने सिन्ध नदी के किनारे के गावों में ग्रपने छोटे-छोटे दल नियुक्त कर दिये थे। उन दलों पर भी ग्रचानक हमले होने लगे ग्रौर हमला करने वाले मार-काट कर भाग जाते। किसी को भी उनके ग्राने का पहले से कोई समाचार न मिलता। इस प्रकार हमले ग्रकस्मात् होते ग्रौर ग्रधिकांश रात के ग्रन्थकार में ही ग्राकर मार-काट करते।

जिन दिनों में सुलतान की सेना कन्नौज में पड़ी थी श्रौर उसके सैनिक रसद के लिए चारों तरफ घूम रहे थे, वे कई बार सब के सब मारे गये श्रौर रसद का सामान सुलतान के पास न पहुँच सका । जिससे तुर्की सेना के सामने बड़ी कठिनाई पैदा हो गयी। त्रिलोचनपाल को इन हमलों में बड़ी सफलता मिली। तुर्क सैनिकों के द्वारा होने वाले श्रत्याचार वहुत कम हो गये श्रीर प्रजा के संकटों में बड़ी कमी श्रा गयी। इन परिस्थितियों से प्रजा का विश्वास त्रिलोचनपाल पर बढ़ने लगा श्रीर उसकी सेना में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ गयी। त्रिलोचनपाल ने धन के श्रभाव को भी तुर्क सैनिकों को लूट कर पूरा किया। उसके पास पहले की श्रपेचा श्रव सैनिकों की संख्या श्रविक हो गई थी। इन्हीं दिनों में त्रिलोचनपाल को समाचार मिला कि देश की लूटी हुई सम्पत्ति एक तुर्क सेना के संख्या में गजनी जा रही है। उसने अपनी सेना की तैयारियां की श्रौर बड़ी तेजी के साथ जाकर उसने उस तुर्क सेना पर श्राक्रमण किया। सुलतान की वह सेना श्रविक संख्या में मारी गयी श्रौर त्रिलोचनपाल ने उस जाते हुए खजाने को लुटवा लिया।

इन आक्रमएकारियों का मुकाबिला करने के लिये सुलतान ने अपनी एक सेना लाहौर में मुकर्रर को। त्रिलोचनपाल ने उस पर खुल कर आक्रमए किया और उसके बहुत से सिपाहियों को कटवा डाला। तुर्क सेना को इस बात का पता श्रव चल गया कि इस प्रकार का आक्रमएा-कारी और कोइ नहीं है, अनंगपाल का लड़का त्रिलोचनपाल है। इसलिए सुलतान ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह किसी प्रकार त्रिलोचन-पाल को गिरफ्तार करे। इसके बाद भी त्रिलोचनपाल ने तुर्क सेना के साथ लाहौर में हो कई बार युद्ध किया और तुर्क सेना के सेनापित और सिपाहियों ने उसे कैंद करने की कोशिश की। लेकिन त्रिलोचनपाल को वे पकड़ न पाये और वह तेजी के साथ निकल गया।

# सुलतान की सेना को चुनौती

त्रिलोचनपाल को मालूम हो गया कि सुलतान महमूद ग्रब मेरे पीछे पड़ेगा। तुर्की विशाल सेना के साथ मैदान में युद्ध करने के लिए न तो उसके पास इतनी बड़ी सेना थी ग्रीर न इतना ग्रधिक धन ही था। यद्यपि इन दिनों में सुलतान श्रीर उसकी सेना के साथ उत्पात श्रीर मार-काट करके उसने पंजाब में श्रपना एक मजबूत विश्वास कायम कर लिया था श्रीर उसी विश्वास के कारण श्रिषक संख्या में लोग उसकी सेना में भर्ती हो गये थे। फिर भी उसकी सेना सीधे युद्ध के लिए काफी न थी। इसलिए त्रिलोचनपाल ने श्रपना स्थान छोड़ दिया श्रीर श्रपने महलों का मोह उसने मिटा दिया। श्रपनों सेना को लेकर वह पहाड़ों के घने जंगलों में चला गया श्रीर वहीं से उसने छिपकर सुलतान की सेना पर बार-बार श्राक्रमण करने का निश्चय किया।

सुलतान महमूद ने पंजाब को अपनी समक्त में सभी प्रकार मिटा दिया था थ्रौर वह समक्तता था कि श्रब इस प्रान्त का कोई राजा उसके साथ युद्ध करने का साहस न करेगा। पंजाब को मिटाकर सुलतान यहाँ से श्रब निश्चिन्त था। लेकिन उसकी निश्चिन्तता उसके सामने गलत साबित हुई। उसे मालूम हो गया कि जब तक पंजाब में त्रिलोचनपाल जीवित रहेगा, पंजाब की ग्राग उस समय तक बुक्त नहीं सकती। इस- लिए उसने त्रिलोचनपाल को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में श्रपनी एक मजबूत सेना का इन्तजाम कर दिया।

त्रिलोचनपाल ने घने जंगलों को ही श्रपना घर बनाया । उसके पास अब खाने-पीने के सामान का अभाव न रहा । लाहौर में पड़ी हुई तुर्की सेना के रसद के लिए जो तुर्क सैनिक इधर-उधर जाते और रसद का सामान एकत्रित करते; त्रिलोचनपाल के सैनिक अचानक जंगलों से निकलकर उन पर टूट गड़ते और उनको मार-काट कर उनका सामान लूट लेते । यह रसद त्रिलोचनपाल की सेना के लिए काफी हो जाती और लाहौर में पड़ी हुई तुर्क सेना के सामने खाने-पीने की बड़ी कठिनाई पड़ जाती ।

इस प्रकार तुर्की सेना के सामने खाने-पीने की समस्या बहुत कठिन हो गयी। इसके सिवा उसके सामने यह कठिनाई भी थी कि त्रिलोचन-पाल का ग्रब कहीं कोई स्थान न था जिससे कि तुर्क सेना वहाँ जाकर उसके साथ युद्ध करती । सुलतान की सेना के सामने इतनी ही कठिनाई न थी। लाहौर की अपनी छावनी में उसकी सेना सदा खतरे में रहती। कई बार त्रिलोचनपाल की सेना ने जंगलों से निकल कर रात के घने अन्धकार में तुर्की छावनी पर आक्रमण किया और सुनतान की सेना को एक भयानक चित उठानी पड़ी।

# लाहौर में तुर्क सेना की पराजय

सन्मुख युद्ध की अपेचा, छिप-छिपकर होने वाले आक्रमण अधिक, भयानक होते हैं। त्रिलोचनपाल के इन हमलों से सुलतान की सेना का लगातार विध्वंस हुआ। इसिलए उसकी जो सेना लाहौर में पड़ी थी, उसके तुर्क सेनापित ने त्रिलोचनपाल को युद्ध में गिरफ्तार करने की चेष्टा को। उसने विश्वास कर लिया कि एक छोटी-सो सेना को परा-जित करके त्रिलोचनपाल को कैंद्र कर लेना कठिन नहीं है। जिन दिनों में तुर्क सेनापित इसकी तैयारी में था, त्रिलोचनपाल को उसकी खबर मिली। उसने अपनी सम्पूर्ण सेना को एकत्रित करके लाहौर में तुर्क सेना के साथ जमकर युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी सेना को लेकर वह जंगलों से निकला। बीच का रास्ता पार करके उसने लाहौर में तुर्क सेना पर जाकर आक्रमण किया। दोनों ओर से जमकर संग्राम हुआ। लेकिन अन्त में तुर्क सेना की पराजय हुई और त्रिलोचनपाल ने लाहौर के किले पर अपना कब्जा कर लिया।

उन दिनों में सुलतान महमूद की सेना जमुना नदी के किनारे पड़ी थी और वह काली जर के राज्य पर हमला करने की तैयारी में थी। सुलतान ने सुना कि लाहौर में त्रिलोचनपाल ने बड़े जोर का हमला तुर्क सेना पर कर दिया है। उस हमले में तुर्क सेना के बहुत से सैनिक मारे गये और त्रिलोचनपाल ने लाहौर के किले पर अपना कब्जा कर लिया है।

सुलतान महमूद ने काली जर पर श्राक्रमण करने का विचार स्थिगत

कर दिया और अपनी सम्पूर्ण सेना को लेकर वह लाहौर के लिए रवाना हो गया। सुलतान की सेना ने लाहौर पहुँच कर किले को घेर लिया। उसकी सेना के ग्रा जाने से त्रिलोचनपाल की सेना के मुकाबिले में तुर्क सेना कई गुना अधिक हो गयी। परन्तु त्रिलोचनपाल ने इसकी पर-वाह न की। उसने किले से ही तुर्क सेना के साथ युद्ध करना ग्रारम्भ कर दिया। दोनों ग्रोर की भयानक मार-काट में दो दिन बीत गये ग्रौर तीसरे दिन भी युद्ध बराबर जारी रहा।

त्रिलोचनपाल ने लाहौर के किले पर अधिकार तो कर लिया था लेकिन बाद में होने वाले इस युद्ध के लिए कुछ प्रबन्ध करने का उसे अवसर न मिला था। उसे यह पता न था कि सुलतान की सेना इतनी जल्दी में आकर लाहौर के किले पर आक्रमण करेगी। इस दशा में एक विशाल और शक्तिशाली सेना के आक्रमण करने पर छोटी-सी छोटी सेना कब तक ठहर सकती थी। यह तो त्रिलोचनपाल का साहस था कि उसने तीन दिनों तक भीषण मार-काट करके तुर्की सेना के छक्के छुड़ा दिये। अन्त में अपने से सैनिकों और सरदारों के साथ शत्रुओं पर प्रहार करता हुआ वह किले निकल गया और एक लम्बा रास्ता पार कर जंगलों में विलीन हो गया। बरसाती नदियों की भाँति उफनाती हुई सुलतान की विशाल सेना त्रिलोचनपाल को कैंद्र न कर सकी।

#### काश्मीर में त्रिलोचनपाल

लाहौर के किले से निकल कर त्रिलोचनपाल ने कई दिनों तक जंगल में जाकर विश्राम किया और भिविष्य के लिये एक कार्य-क्रम पर वह विचार करता रहा। जंगलों में रहकर और समय ग्रसमय हमला करके शत्रु ओं को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसका एक ही उपाय है कि शत्रु-सेना के साथ युद्ध करके उसका सर्वनाश किया जाय। उस ग्रवस्था में जय और पराजय—दोनों बातें सम्भव हो सकती हैं, त्रिलोचनपाल के सम्मुख यह समस्या थी।

फार्म =

ग्रपने सरदारों के साथ परामशं करने के बाद त्रिलोचनपाल ने सेना को जंगलों में छोड़कर काश्मीर का रास्ता लिया श्रीर वह राजा संग्रामसिंह के यहाँ पहुँच गया। सुलतान महमूद की सेना के साथ युद्ध करके त्रिलोचन-पाल को जो सहायता मिली थी, उसका सबसे पहला लाभ उसे यह हुग्रा कि पंजाब में उसके प्रति लोगों की श्रद्धा पैदा हो गयी। काश्मीर में लोहरा वंश के राजा संग्रामसिंह का राज्य था ग्रीर वह त्रिलोचनपाल के साहस ग्रीर शौर्य से प्रभावित हो चुका था। इसीलिए जब त्रिलोचनपाल ने सुलतान महमूद के साथ युद्ध करने की ग्रपनी योजना बतायी ग्रौर उस युद्ध की सहायता के लिए उसने सैनिक सहायता मांगी तो राजा संग्रामसिंह इनकार न कर सका ग्रौर सहर्ष पंद्रह हजार शूर-वीर सैनिक देने का उसने वचन दिया।

## ं सुलतान महमूद श्रौर त्रिलोचनपाल का युद्ध

महमूद ने लाहौर पहुँचकर त्रिलोचनपाल को युद्ध में पराजित किया श्रौर त्रिलोचनपाल किले से भागकर ग्रपनी सेना के साथ फिर जंगलों में चला गया था। लेकिन सुलतान को इससे शान्ति न मिली। उसने इस बात का दृढ़ निश्चय किया कि जब तक वह त्रिलोचनपाल को पूर्ण रूप से मिटा न देगा, कोई दूसरा काम न करेगा।

ग्रपने इस निर्ण्य के अनुसार, सुलतान महमूद त्रिलोचनपाल की खोज में निकला। उसके साथ चुने हुए सैनिकों ग्रीर सवारों की एक लाख सेना थी। त्रिलोचनपाल काश्मीर से लौटकर जंगलों में अपने सरदारों के पास पहुँच गया था। उसे अभी दूसरे राजाओं के पास जाकर भी युद्ध के लिए सैनिकों की सहायता लेनी थी। केवल काश्मीर की इस छोटी-सी सेना की सहायता से सुलतान की शक्तिशाली ग्रीर विशाल सेना का न तो सामना हो सकता था और न उनको पराजित किया जा सकता था। इसलिए पंजाब के दूसरे राजाओं से भी सहायता लेने का वह मार्ग सोच रहा था। सुलतान के साथ उसकी जो शत्रुता पैदा हो चुकी थी, उसके

कारगा कहीं किसी राज्य में भ्राने-जाने का रास्ता त्रिलोचनपाल के लिए जरा भी सुरचित न था।

इसी मौके पर त्रिलोचनपाल को समाचार मिला कि सुलतान महमूद अपनी समस्त सेना के साथ रवाना हुआ है और वह काश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। यह सुनकर त्रिलोचनपाल चिन्ताकुल हो उठा। सुलतान के साथ युद्ध करने के लिए उसने जो योजना बनायी थी, वह अभी तक अधूरी थी। काश्मीर राज्य से मिलने वाली सैनिक सहायता उसके पास पहुँच चुकी थी। राजा संग्रामसिंह ने अपने मन्त्री तुङ्ग के अधिकार में पन्द्रह हजार वीर धनुर्धारी सैनिक देकर त्रिलोचनपाल के पास भेज दिये थे।

त्रिलोचनपाल के सामने श्रव भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो गयी।

श्रगर उसने काश्मीर से सैनिक सहायता न ली होती तो वह सुलतान के
साथ श्रभी युद्ध न करता और इस श्रन्तिम युद्ध को वह उस समय तक
बचाता, जब तक कि वह श्रपनी सेना की मजबूती न कर लेता। लेकिन
श्राज उसके सामने समस्या ही दूसरी है। सुलतान को कदाचित् यह
मालूम हो गया है कि त्रिलोचनपाल को काश्मीर राज्य से सहायता
मिलती है। इस दशा में जब सुलतान काश्मीर पर श्राक्रमण करने जा
रहा है तो सुलतान के साथ प्रत्येक श्रवस्था में युद्ध करना, त्रिलोचनपाल
के लिए श्रनिवार्य हो गया।

अपनी अधूरी तैयारी में त्रिलोचनपाल ने अपने सरदारों को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी और वह स्वयं तैयार होकर अपने सैनिकों और सरदारों के साथ, सुलतान की सेना से युद्ध करने के लिए सन् १०१६ ईसवी में रवाना हुआ। पहाड़ी जंगलों से उतर कर बाहर आते ही त्रिलोचनपाल को सुलतान की सेना का पता मिला। जिस रास्ते से होकर सुलतान की सेना काश्मीर की और जा रही थी, उसी और त्रिलोचनपाल की सेना ने भी आगे बढ़ कर युद्ध करने का निश्चय किया।

मुलतान की विशाल सेना बादलों की भाँति उमड़ती भौर गरजती

हुई चली आ रही थी। अटक और भेलम के बीच पहाड़ी इलाके में अहने वाली तौसी नदी के किनारे पहुँचकर त्रिलोचनपाल ने अपनी सेना को कगारों पर खड़ा किया। ये कगारे पहाड़ियों के साथ लगे हुए थे श्रौर उनका रास्ता टेढे-मेढ़े मार्गों से होकर घने जगलों की तरफ चला गया था।

त्रिलोचनपाल ने उन ऊँचे कगारों पर खड़े होकर सुलतान की सेना का मुकाबिला करने का निश्चय किया । तौसी नदी के दूसरी तरफ सुल-तान की सेना ग्रा रही थी । दोनों सेनाग्रों के बीच में तौसी नदी पड़ती थीं । ऊँचे कगारों पर खड़ी हुई त्रिलोचनपाल की सेना, सामने नदी की दूसरी तरफ ग्राने वाली तुर्की सेना की ग्रोर देख रही थी ।

### काश्मीरी सेना के साथ मतभेद

त्रिलोचनपाल ने काश्मीरी सेना के प्रध्यच तुङ्ग से कहा कि हमारी सम्पूर्ण सेना इन्हीं कगारों पर खड़ीं होकर शत्रुक्षों के साथ युद्ध करेगी। लेकिन तुङ्ग की समक्त में यह बात न ग्रायी। वह नहीं चाहता था कि उसके प्रधिकारों में कोई हस्तचेप करे। वह प्रपनी सेना का अध्यच होकर ग्राया था ग्रीर भपनी समक्त के अनुसार वह युद्ध करना चाहता था। त्रिलोचनपाल का कहना उसे भादेश के रूप में मालूम हुन्ना ग्रीर वह आज्ञा पालन को अपने लिए ग्रपमान पूर्ण समक्तता था। वास्तव में तुङ्ग अपने राज्य में मन्त्री था। उसने सेनापित की हैसियत में युद्ध करने का काम नहीं किया था। त्रिलोचनपाल का निर्णय उसने स्वीकार नहीं किया था। त्रिलोचनपाल का निर्णय उसने स्वीकार नहीं किया। इस श्रवस्था में उसका मतभेद त्रिलोचनपाल के सामने एक दूसरी समस्या थी। त्रिलोचनपाल ग्रीर उसके सरदारों ने बहुत कोशिश की की लेकिन कोई नतीजा न निकला।

### काश्मीरी सेना की पराजय

त्रिलोचनपाल ने युद्ध के लिए जो रूप-रेखा तैयार की थी, उसके किरुद्ध तुङ्ग ने नदी पार कर सुलतान की सेना के साथ मैदान में युद्ध करने का निर्णय किया। उसने अपनी सेना के साथ नदी को पार किया और वह दूसरी तरफ एक लम्बे मैदान में पहुँच गया। सुलतान की सेना सामने आकर उस मैदान में रकी और उसके तुर्क सैनिकों ने आगे बढ़कर काश्मीरी सेना पर हमला किया। तुङ्क के सिपाहियों ने भी तुर्की सेना का जवाब दिया। दोनों और से वार्णों की वर्षा आरम्भ हो गयी। कुछ ही समय के युद्ध के बाद, सुलतान की सेना पीछे हट गयी और उसने युद्ध रोक दिया। काश्मीरी सेना भी पीछे की तरफ लौटी और दोनों और से युद्ध बन्द हो गया।

रात व्यतीत कर दोनों श्रोर की सेनायें फिर युद्ध के लिए तैयार हो गयीं श्रौर युद्ध-चेत्र की श्रोर बढ़ने लगीं। सुलतान की सेना तेजों के साथ श्रागे बढ़ी श्रौर एक साथ वह काश्मीरी सैनिकों पर टूट पड़ी। कुछ देर के घमासान युद्ध के पश्चात तुङ्ग के सैनिक पीछे हटने लगे। सुलतान की उस विशाल सेना के सामने वे रुक न सके श्रौर इधर-उधर भागने लगे। तुङ्ग एक घोड़े पर बैठा हुश्रा युद्ध कर रहा था। श्रपनी सेना के भागते ही वह भी युद्ध के मैदान से भागा श्रौर नदी को पार कर काश्मीर की तरफ चला गया। काश्मीरी सेना के पराजित होते ही सुलतान ने त्रिलो-चनपाल की सेना पर हमला करने का श्रादेश ग्रपने सैनिकों को दिया।

नदी के ऊँचे कगारों पर खड़ी हुई त्रिलोचनपाल की सेना युद्ध की प्रतीचा कर रही थी। सुलतान की ध्राज्ञा पाकर तुर्क सेना ने नदी को पार किया ग्रीर ग्रपनी शक्ति लगाकर उसने त्रिलोचनपाल के सैनिकों पर हमला किया। त्रिलोचनपाल की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। तुर्क सेना के भ्रागे बढ़ते ही उसने ऊँचे कगारों से जो भीषणा मार शुरू की तो सुलतान की सेना का सामने रुकना मुश्किल हो गया।

तुर्क सेना को आगे बढ़ने में कई प्रकार की कठिनाई थी। उसके सामने का मार्ग ऊँचा-नीचा और पहाड़ी था। सामने ऊँचे कगारों से त्रिलोचन-पाल के सैनिक वाणों की भयानक मार कर रहे थे। इस दशा में सुलतात की सेना घबराकर कई बार पीछे की भ्रोर हट गई भ्रौर सुलतान के बहुत से भ्रादमी घायल हो कर जमीन पर गिर गये। युद्ध की यह परिस्थित तुर्क सेना के लिए बड़ी भयानक साबित हुई। त्रिलोचनपाल को सेना यदि इस समय ऊँचे कगारों पर न होती तो उस विशाल तुर्क सेना के सामने बहुत श्रासानी के साथ पराजित हो जाती। युद्ध की इस परिस्थिति को बदलने के लिए सुलतान के सामने कोई उपाय न था। त्रिलोचनपाल के वीर सैनिक लगातार अपनी जोरदार मारों से सुलतान की सेना को ढेर कर रहे थे।

सुलतान के सामने बड़ी कठिन समस्या थी। वह समभता था कि त्रिलोचनपाल के साथ एक छोटी-सी सेना है, इसलिए उसके जीत लेने में कितनी देर लगेगी। सुलतान का यह अनुमान निराधार न था। लेकिन त्रिलोचनपाल ने अपनी सैनिक कमजोरी का उपाय पहले से ही सोच लिया था ग्रौर यही कारएा था कि नदी को पार कर वह मैदान में युद्ध के लिए न गया था। काश्मीरी सेना ने यदि त्रिलोचनपाल का कहना माना होता ग्रीर दोनों सेनाग्रों ने ग्रगर इन ऊँचे कगारों से वाएगों की वर्षा की होती तो सुलतान की इस विशाल सेना को भागने का रास्ता न मिलता। जिस काश्मीर को सुरिचत रखने के लिए त्रिलोचनपाल को ग्रसमय युद्ध करना पडा, उसी काश्मीर की सेना ने उसका साथ न दिया । ग्रपने ग्रभिमान भीर ग्रज्ञान के कारए। तुङ्ग स्वयं पराजित हुआ ग्रीर त्रिलीचनपाल की पराजय का एक प्रमुख कारण बन गया। त्रिलोचनपाल की अवस्था श्रधिक श्रच्छी न थी, लेकिन यद्ध करने की चमता उसमें स्वाभाविक थी। वह अपनी छोटी-सी सेना के बल पर सुलतान की इस विशाल सेना का मुकाबिला करने के लिए मैदान में कभी भी न ग्राता । लेकिन उसके सामनेउस काश्मीर का प्रश्न था, जिसने शत्रुग्नों का मुकाबिला करने के लिए पन्द्रह हजार सैनिकों की सहायता दी थी। लेकिन उनके द्वारा कोई लाभ न हुमा मौर मुलतान की उस विशाल सेना के सामने त्रिलोचनपाल की द्योटी-सी सेना रह गयी।

# युद्ध-क्षेत्र में त्रिलोचनपाल की वीरता

ऊँचे स्थानों पर खड़े हुए त्रिलोचनपाल अपनी सेना को बार-बार ललकार रहा था और उसके शब्दों को सुनकर उसके बीर सरदार और सैनिक सुलतान की सेना पर भीषएा मार कर रहे थे। तुर्क सेना के छक्के छूट गये। सुलतान के बार-बार ललकारने पर भी तुर्क सेना आगे की ओर बढ़ न पाती। इस परिस्थित का कारएा सुलतान स्वयं समभता था। जिस हालत में नीचे की और सुलतान की सेना युद्ध कर रही थी, उसमें उसके सैनिक बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे। सुलतान इस बात को खूब समभ रहा था कि अगर युद्ध की हालत यही बनी रही तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आखीर में तुर्क सेना को हार कर और भयानक चित उठाकर युद्ध के मैदान से भगना पड़ेगा। सुलतान ने बड़ी दूरदेशी से काम लिया। उसने एक साथ त्रिलोचनपाल की सेना पर टूट पड़ने की आजा दी। वह समभता था कि इस तरीके से जो सैनिक मारे जायेंगे, उनके सिवा बाकी लोग लड़ने के लिए बराबरी पर पहुँच जायेंगे और इसके सिवा युद्ध की कामयाबी का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

सुलतान की ललकार सुनते ही सम्पूर्ण तुर्क सेना एक साथ आगे की श्रोर बढ़ी श्रीर सुलतान स्वयं अपने चुने हुए सैनिकों तथा सेनापितयों के साथ श्रागे की श्रोर बढ़ा । यह देखते ही त्रिलोचनपाल के सैनिकों श्रीर सरदारों ने प्राणों का मोह छोड़कर भीषण मार शुरू कर दी । लेकिन सुलतान अपने तुर्क सैनिकों के साथ आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा था । यह देखकर त्रिलोचनपाल अपने कुछ सवारों के साथ मार-काट करता हुआ आगे बढ़ा श्रीर सुलतान महमूद के पास पहुँच गया । उसने बड़े साहस से काम लिया और सुलतान को खतम कर देने की उसने पूरी कोशिश की । सुलतान स्वयं त्रिलोचनपाल के निकट पहुँच कर भयभीत हो उठा । त्रिलोचनपाल सुलतान के साथ मार कर रहा था । सुलतान के इस संकट को देखकर एक बड़ी संख्या में तुर्क सैनिक

द्यागे बढ़े भीर सुलतान के भ्रागे बढ़कर त्रिलोचनपाल के साथ युद्ध करने लगे। इसी समय त्रिलोचनपाल को मालुम हुग्रा कि उसकी सेना के बहुत-से सैनिक मारे गये ग्रीर सुलतान की सेना ऊपर ग्राकर भयानक मार कर रही है। उसने पीछे घूमकर देखा कि ग्रपनी सेना के जो सैनिक युद्ध कर रहे हैं, बहुत थोड़े से सैनिक उनमें बाकी रह गये हैं स्रौर बाकी सब के सब मारे गये हैं। त्रिलोचनपाल के सामने यह अवस्था बड़ी निराशाजनक थी। वह ग्रब युद्ध में ग्रकेला हो रहा था ग्रौर सुलतान की सेना से बचने की आशा न देख पड़ती थी। फिर भी उसने एक बार साहस किया श्रीर बिजली की भाँति मार काट करता हुग्रा भ्रपने घोड़े पर एक तरफ निकल गया। उसके बचे हुए सैनिक भी उसके साथ निकल कर भागे। सुलतान की सेना के बहुत-से सवारों ने उसका पीछा किया, लेकिन कोई उसके पीछे पहुँच न सका। सुलतान महमूद के साथ युद्ध करके त्रिलोचनपाल पराजित हुमा, लेकिन जिस बेबसी के साथ वह ग्रपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसमें उसे शत्रु के साथ लड़ने में वहुत संतोष मिला। एक छोटी-सी सेना को लेकर उसने सुलतान के सामने जो भयानक परिस्थिति पैदा कर दी थी, उसे सुलतान महमूद ने स्वयं अनुभव किया था।

### श्राठवां परिच्छेद

# तरावड़ी का पहला युद्ध

#### [ ११६१ ईसवी ]

अत्याचारों का फल, लूट का धन, जैसे को तैसा, मोहम्मद ग़ोरी और भारत, मोहम्मद ग़ोरी और पृथ्वीराज, मोहम्मद ग़ोरी की पराजय।

## सुलतान महमूद के बाद गज़नी

ग़जनी के राज-सिंहासन पर बैठने के बाद सुलतान महमूद ने भारत पर हमले गुरू किये थे और वह जब तक जीवित रहा, लगातार इस देश को लूटता और विध्वंस करता रहा । ऐसा मालूम होता है कि भारत का सर्वनाश करने के लिए ही वह ग़जनी के तख्त पर बैठा था। उसने सन् १००० ईसवी से भारत में अपने आक्रमण आरम्भ किये थे और १०२६ ईसवी तक उसने साँस नहीं ली। उसने मन्दिरों और तीर्थं स्थानों को लूटकर मिट्टी में मिला दिया। राजाओं के खजानों का धन छीनकर, उन पर अपना आधिपत्य कायम किया और हरे-भरे नगरों तथा ग्रामों को विध्वंस करके उन्हें उजाड़ दिया। यहाँ की सम्पति सोने, चाँदी और रत्नों से उसने ग़जनी का खजाना भर दिया और इस्लाम के अनुयायिओं को इस देश की लूट के धन से मालामाल कर दिया। अपनी क्रूरता श्रोर निर्दंयता के कारण वह श्रन्धा हो गया था। मस्तक पर मँडराती हुई मृत्यु, श्रत्याचारों से अन्धे उसके नेत्रों को

दिखायी न पड़ती थी। वह मृत्यु को भूल गया था। सन् १०२६ ईसवी में अपने अन्तिम अग्रक्रमण के बाद वह भारत से लौटकर जब ग़ज़नी पहुँचा तो वह फिर इस योग्य न रहा कि इस देश में आकर हमला कर सकता। ३० अप्रैल सन् १०३० ईसवी को इस संसार से बिदा होकर उसे चला जाना पड़ा। लूटी हुई सम्पत्ति—सोना, चांदी, हीरा और जवाहिरात—सब का सब ग़ज़नी में ही रह गया। उसकी क्रूरता, निदंयता और नृशंसता हीं उसके सिर पर लदकर, उसके साथ जा सकी। इस प्रकार की लूट से जिस ग़ज़नी के खजानों को उसने भरा था और भारत की अपरिमित सम्पत्ति से जिसके निवासियों को निहाल किया था, उस ग़ज़नी को और उसके निवासियों को किन नारकीय हश्यों का सामना करना पड़ा, उसके सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ प्रकाश डालना जरूरी है।

सुलतान महमूद ने अपने शासन-काल में अनेक देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और भारत तक अपना शासन कायम कर लिया था। लेकिन उसके मरते ही उसके विशाल राज्य का किला निर्बल पड़ने लगा। जिन स्तम्भों पर उसने अपना राज्य खड़ा किया था, वे स्तम्भ हिलने लगे और उनमें कितनीं ही दरारें पैदा हो गयीं। सुलतान महमूद के मरने में कुछ देर लगी। लेकिन उसके विशाल और मजबूत राज्य के कम्पायमान होने में देर न लगी। ग्रजनी का पतन बुरी तरह से आरम्भ हो गया।

श्रपने वंशजों श्रौर ग़जनी के निवासियों के लिए सुलतान महमूद ने जो लूट की श्रपार सम्पत्ति एकत्रित की थी, उसका सुख उसके वंशज भोग न सके श्रौर न ग़जनी के निवासी ही उसका सुख उठा सके । लूट के द्वारा एकत्रित की हुई सम्पत्ति, उन सब के लिए—जिनको सुलतान महमूद ने श्रिषकारी बनाया था, विष के समान साबित हुई। उस सम्पत्ति को उनमें से कोई पचा न सका। सुलतान के वंशज कायर श्रौर ग्रयोग्य हो गये श्रौर ग़जनी के निवासी—केवल उस लूट की सम्पत्ति

के कारण भीषण विषदाश्रों में पड़ गये। भारत की लूट में वहाँ के जो तुर्क ग्रौर मुसलमान, सुलतान के शस्त्र बने थे, सुलतान के मरने के बाद, वे स्वयं एक दूसरे से लड़े ग्रौर मर मिटे।

#### ग़ज़नी पर आक्रमण

ग़ज़नी के निकट फ़ीरोज़कोह में कुछ पहाड़ी सरदार रहते थे। वे ग़ोर के सरदारों के नाम से मशहूर थे। ये सब के सब लड़ाकू थे भ्रौर लूट-मार ही उनका व्यवसाय था। उनका अपना एक इलाका था। सुलतान महमूद ने अपने शासन-काल में उस इलाके पर अधिकार कर लिया था और वे पहाड़ी सरदार सुलतान की सेना में रहकर लूट-मार का काम करते थे।

महमूद के मरने के दाद, उसके वंशज ग़ज़नी के तख्त पर बैठे। लेकिन वे कायर श्रीर श्रयोग्य थे। इसलिए सुलतान के कायम किये हुए राज्य की रचा न कर सके। ग़ोर के पहाड़ी सरदारों ने ग़ज़नी के विरुद्ध विद्रोह किया श्रीर वहीं के शासन से मुक्त होकर उन्होंने श्रपने श्रापको स्वतन्त्र घोषित किया। ग़ोर सरदार जो सुलतान के सहायक थे, स्वतन्त्र होते ही ग़ज़नी के शत्रु हो गये।

सुलतान महमूद के जीवन-काल में ही तुकों की कुछ जातियाँ आमू नदी को पार कर इस तरफ आ गयी थीं। उनका एक वंश सेल्जुक के नाम से मशहुर था। महमूद के समय में ईरान और पश्चिमी एशिया के राज्य ग़ज़नी में शामिल कर लिए गये थे। लेकिन महमूद के मरने के बाद सेल्जुक तुकों ने ईरान और पश्चिमी एशिया पर अपना शासन कायम कर लिया। इस प्रकार ग़ज़नी का राज्य लगातार चीएा होता गया और महमूद के वंशजों का शासन ग़ज़नी के सिवा अफ़ग़ानिस्तान, पंजाब और सिन्ध में बाकी रह गया।

महमूद के बाद, उसके वंशज बहरामशाह का ग़ज़नी में जब शासन चल रहा था, ग़ोर प्रदेश के पठान सरदार धलाउद्दीन ग़ोरी ने ग़जनी पर ग्राक्रमण किया ग्रीर बहरामशाह को पराजित करके ग़ज़नी से भगा विया। सन् ११५१ ईसवी में बहरामशाह के भाग जाने पर, उसका बेटा खुसरो ग़ज़नी के तब्त पर बैटा ग्रीर उसकी हुकूमत के सात वर्ष भी न बीतने पाये थे कि, ग़ज़नी में ग्राजाउद्दीन गोरी ने फिर हमला किया ग्रीर उसे सात दिनों तक बराबर लूटकर उसने ग़ज़नी में ग्राग लगा दी। वह ग्राग इतने जोर के साथ कितने ही दिनों तक जली, जिससे ग़ज़नी का सर्वेस्व मटियामेट हो गया। ग्राजाउद्दीन गोरी जब ग़ज़नी पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, उस समय उन लोगों की एक बड़ी सेना जमा हो गयी, जो सुलतान महमूद के समय में ग़ज़नी के भग़ड़े के नीचे रहकर लूट-मार का काम करते थे ग्रीर जो भारत में होने वाले हमलों में ग्रा कर लूट का बहुत-सा धन धन ग्राजनी पर हमले किये ग्रीर मालामाल गये थे। ग्राजाउद्दीन गोरी ने कई बार ग़ज़नी पर हमले किये ग्रीर लूट-मार करने के बाद उसने ग़ज़नी पर ग्राजनी पर हमले किये ग्रीर लूट-मार करने के बाद उसने ग़ज़नी पर ग्राजनी कर लिया। बहराम-शाह ग़ज़नी से भाग कर लाहौर चला गया।

# गज़नी का सर्वनाश

जिस गज़नी की आठ लाख की आबादी ने भारत का विनाश किया था और जिसने इस देश की सम्पत्ति को लूटकर अपने घरों को सोने और चाँदी से भर दिया था, उस गज़नी की आबादी को लूटने, मिटाने और बरबाद करने का काम कुछ ही वर्षों के बाद अलाउद्दीन ग़ोरी ने किया। जिस ग़ज़नी के लोगों ने भारत को उजाड़ कर वीरान किया था, उनको उजाड़ने और वीरान करने का काम उन्हीं लोगों ने किया, जिनको लूटना, मारना और विनाश करना ग़ज़नी ने ही सिखाया था। अलाउद्दीन ग़ोरी ने ग़ज़नी को लूटा, आग लगाकर भस्म किया और उनके रहने वाले स्त्री-पुरुषों को खेतों की तरह कटवा डाला। जो लोग इस सर्वनाश से बचे, उनको, उनकी स्त्रियों और उनके बच्चों को बाजारों में ले जाकर बेचा गया। ऊँची और शानदार इमारतें गिराकर जमीन में मिला दी गयीं

भीर सारा गुज़नी शहर सात दिनों तक बराबर जलता रहा।

ग़ज़नी का बादशाह, सुलतान महमूद का वंशज, बहरामशाह ग़ज़नी से भागकर लाहौर चला गया था, वहाँ पहुँचने के बाद ही वह मर गया । ग़ज़नी के सैनिकों ग्रौर सरदारों ने खुसरो मिलक के साथ भागकर ग्रौर लाहौर में पहुँचकर ग्रपनी जान बचायी। कुछ दिनों के बाद खुसरो मिलक ने लाहौर में रहकर ग्रलाउद्दीन के विरुद्ध युद्ध करने की कोशिश की ग्रौर ग़ज़नी पर फिर से श्रीधकार करना चाहा, लेकिन वह ऐसा कर न सका।

### ग्यारहवीं शताब्दी का भारत

सुलतान महमूद ने पूरे छब्बीस वर्षो तक भारत । में लूट-मार करने, तीर्थों-मन्दिरों को नष्ट करने और राजाओं को मिटाकर ग्रपना ग्रिषिपत्य कायम करने का काम किया था । संकट की इन भीषण परिस्थितियों ने भारत को किस ;दशा में पहुँच। दिया था, उसे संचेप में यहाँ जान लेना ग्रावश्यक है ।

भारत के मन्दिरों और तीथों में उसके ब्राह्मएगों का राज्य था, उन राज्यों के मिट जाने के बाद, ब्राह्मएगों का पतन आरम्भ हुआ। | वै लोग नित नये धार्मिक जाल बिछाकर प्रजा को बहकाने और भूठे आडम्बरों में फैंसाने की कोशिश करने लगे। शासन का अन्त हो जाने पर विदेशी शक और हूए जो भारत में रह गये, वे बौद्ध हो गये और उन्होंने अपने आपको देव पुत्र कहलाना आरम्भ किया। ब्राह्मएगों के वैदिक कर्म नध्ट हो गये और वे अब धर्म की नयी-नयी पगडिएडयाँ निकालने लगे। देश की प्रजा के सामने मोच का एक अनोखा जाल फैलने लगा और वह जाल धीरे-धीरे बुद्धि से परे होता गया। भारत में रहने वाली आयों की जातियाँ शुद्रों में गिनी जानी जाने लगी और वे धीरे-धीरे अछूत बन गयों। इस प्रकार की कितनी ही बातों को लेकर सामाजिक जीवन में जो आँधी शुरू हुई, उसने समस्त देश को पतन के रास्ते में ढकेल दिया।

जिन्दगी की सही ग्रीर सच्ची बातों का ज्ञान नष्ट हुआ ग्रीर ब्राह्मणों का फैलाया हुआ ग्राडम्बर समाज में काम करने लगा । त्याग ग्रीर तप छोड़-कर ब्राह्मणों ने राजाग्रों की खुशामद का पेशा ग्रब्स्तयार कर लिया श्रीर खुसामद ने राजाग्रों में उन्माद पैदा कर दिया । धर्म के भूठे ग्राडम्बरों की शिचाग्रों में राजा ग्रीर नरेश शान्ति का पाठ पढ़ने लगे , शौर्य ग्रीर प्रताप को मिट्टी में मिलाकर वे ग्रपने दिन महलों में रहकर काटने लगे । ऐय्याशी की वृद्धि हुई । युद्ध प्रिय राजा ग्रीर सरदार कायर हो गये । उनके जीवन का स्वाभिमान नष्ट हो गया । पश्चिम से ग्राने वाली मुस्लिम जातियों के हमलों के प्रति उन्होंने ग्रपनी ग्राँखें बन्द कर लों ग्रीर ग्रापस की फूट ग्रीर ईर्षा के सागर में वे ड्रबने-उतराने लगे ।

भारत में जब तक सुलतान महमूद के हमले होते रहे, देश के राजाओं और नरेशों ने अपनी-अपनी साँस रोक ली और मुर्दा हो गये। इन युद्धों का यह परिग्णाम हुआ कि देश में जो थोड़े से शक्तिशाली राज्य थे, वे आपस में लड़कर, छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गये। इन छोटे-छोटे राज्यों में दिल्ली का राज्य बड़ा था और अजमेर का राज्य उसी में शामिल था।

देश के राजा और नरेश जितने ही निर्बल होते जाते थे, उतने ही वे आपस में एक, दूसरे के शत्रु होते जाते थे। उनके स्वभावों में एक उसके बाद उनके आपसी युद्ध शुरू हो गये। आश्चर्यं की बात यह थी कि वे विदेशी जातियों के हमलों में उनकी अधीनता स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन वे आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहते थे। देश की यह भीषए। अवस्था लगातार विकराल होती गयी।

### मोहम्मद ग़ोरी के भारत में हमले

ग़ज़नी का विष्वंस ग्रौर विनाश करके श्रलाउद्दीन ग़ोरी संसार से बिदा हुआ। उसके मर जाने के बाद उसका भाई गयासुद्दीन बादशाह हुआ। महजुद्दीन उसका छोटा भाई था, जो श्रागे चलकर मोहम्मद गोरी

के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सेनापित बनाया गया। मोहम्मद गोरी लड़कपन से ही लड़ाकू भौर उद्देण्ड स्वभाव का था। उसे लड़ना बहुत प्रिय था। स्वभाव का कठोर श्रीर साहसी भी था। जिस समय वह सेनापित बनाया गया, उसकी सेना में पचास हजार तुर्क सैनिक थे। ग़ज़नी की सम्पत्ति लूटकर गोरीवंश सम्पत्तिशाली हो गया था श्रीर ग़ज़नी का राज्य भी अब उसी के अधिकार में था।

सेनापित होने के बाद से ही मोहम्मद ग़ोरी ने भारत पर आक्रमए करने का इरादा किया । इसके लिए उसको एक बड़ी सेना की जरूरत थी और ग्रभी तक उसके पास उतने अधिक सैनिक न थे । इस लिए उसने जिहाद का भएडा खड़ा किया और समस्त मुस्लिम देशों से लड़ाकू मुसलमानों को बुलाने के लिए उसने इस्लाम के नाम पर आवाज उठायी।

सुलतान महमूद की सेना में जो लोग पहले शामिल रह चुके थे और उसमें से जो अभी तक जीवित थे, वे और उनके वंशज ग़ज़नी में आकर एकत्रित हुए । उनके सिवा, अन्य मुस्लिम देशों से लड़ाकू मुसल-मान आ-आकर ग़ज़नी में इकट्ठा होने लगे। आने वाले लोगों में इस्लाम का जोश था और ग़ज़नी में आ जाने पर उनमें और भी मजहबी जोश जोश पैदा किया गया।

गज़नी में आकर जो लोग जमा हुए, उनमें से पचीस हजार चुने हुए सवारों की सेना लेकर मोहम्मद ग़ोरी भारत की ओर रवाना हुआ। वह सब से पहले गज़नी से भागे हुए बहरामशाह के वंशजों पर आक्रमण करना चाहता था। इसलिए सिन्ध नदी को पारकर मोहम्मद ग़ोरी के सन् ११७५ ईसवी में मुलतान पर हमला किया और उस पर अधिकार कर लेने के बाद, उसने वहाँ के किले पर भी अपना कब्जा कर लिया। यहाँ से वह फिर आगे नहीं बढ़ा और वहाँ का इन्तजाम करने के लिए सेनापित अली किर्मानी के अधिकार में एक सेना दे कर वह गज़नी लौटकर चला गया।

# गुजरात में आक्रमण

मुलतान से लौट कर मोहम्मद ग़ोरी ने लगभग दो वर्ष तक ग़ज़नी में विश्राम किया और भारत में हमला करने के लिए वह नये-नये तरीकों पर विचार करता रहा। डेढ़ सौ वर्ष पूर्व तक सुलतान महमूद ने श्रपने लगातार आक्रमणों से भारत को सभी प्रकार विश्वंश और बरबाद किया था, उसकी निर्दयता ग्रीर क्रुरता के ग्राघात इस देश को कभी भूले न थे ग्रौर उनके द्वारा होने वाले गहरे जख़्म ग्रभी तक ज्यों के त्यों थे, इसी दशा में मोहम्मद ग़ोरी ने अपने हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। इन हमलों में दोनों की योजना करीब-करीब एक-सी रही । धारम्भ सै ही दोनों का रास्ता एक रहा। हमलों के पहले अपने साथ बड़ी से-बड़ी सेना एकत्रित करने के लिए मोहम्मद ग़ोरी ने भी वही रास्ता अस्तयार किया, जो रास्ता और तरीका सुलतान महमूद का रहा था। दोनों की सभी बातें करीय-करीब एक सी थीं। एक ग्रन्तर यह था कि सुलतान महमूद भारत की समस्त सम्पत्ति लूटकर गुम्ननी लेगया था। लेकिन मोहम्मद ग़ोरी भारत के छोटे-बड़े राज्यों को जीतकर लूटमार के साथ-साथ अपना श्राधिपात्य कायम करना चाहता था। दोनों के उद्देश्यों में केवल इतना ही ग्रन्तर था। बाकी सभी बातें दोनों की एक सी थीं।

अपनी सेना को लेकर सन् ११७८ ईसवी में मोहम्मद ग़ोरी भारत पर आक्रमण करने के लिए फिर रवाना हुमा। उसने सिंघ नदी को पार किया और अपनी सेना के साथ वह गुजरात की तरफ आगे बढ़ा। वहाँ के लोगों को मोहम्मद गोरी के होने वाले आक्रमण की जानकारी हो गयी। महमूद के हमलों के हस्य लोग देख चुके थे, उस समय की भबराहट अब तक लोगों के सामने थी। हमले की इस नयी खबर से लोगों की स्मृतियाँ जागृत हो उठीं। सभी लोग यह सोचकर भयभीत हो उठे कि हम लोगों के मन्दिरों और तींर्थ स्थानों को फिर नष्ट किया जायगा, हम लूटे जायेंगे और हमको तथा हमारे वाल-बच्चों को करल किया जायगा। ग्राँथी के समान यह भयंकर समाचार गुजरात भ्रौर उसके स्रास-पास फैल गया। प्रत्येक स्रवस्था में मिटना भ्रौर नाश होना था। इसलिए लोगों ने निर्णाय किया कि शत्रु के साथ लड़कर ही क्यों न मर मिटा जाय।

इसी श्रधार पर मोहम्मद ग़ोरी के श्राक्रमण का मुकाबिला करने की तैयारी शुरू हुई । गुजरात श्रौर मालवा के राजपूत सवार श्रौर सैनिक गुजरात की सीमा पर श्राकर एकत्रित होने लगे । ग़ोरी की सेना के श्राने के समय तक भारतीय लड़ाकुश्रों की बड़ी सेना इकट्ठा हो गयी । सभी लोगों में उत्साह ग्रौर साहस था । जीवन के वीभत्स दृश्यों को श्रांखों से देखने की श्रपंचा वे लोग लड़कर प्राग्त देना श्रच्छा समभते थे।

गुजरात की सीमा के निकट ग़ोरी की सेना के पहुचते ही बीर राजपूतों ने एक साथ आक्रमण किया और बड़ी तेजी के साथ उन लोगों ने तुर्क सैना के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया। युद्ध के समय उन लोगों ने प्राणों का मोह छोड़ दिया था। और ग़ोरी की सेना के साथ भयानक मार शुरू कर दी। मरुभूमि की असुविधाओं के अभ्यासी न होने के कारण युद्ध चेत्र में तुर्क सैनिक बड़ी किठनाई का सामना कर रहे थे। गुजरात की सीमा पर होने वाले इस युद्ध की उन्हें पहले से आशंका न थी इस आक्रिमक युद्ध में जो भीषणा परिस्थित उत्पन्न हो गयी, मोहम्मद ग़ोरी ने उसका ख्याल तक न किया था। तुर्क सैनिक अधिक संख्या में मारे गये और जो रह गये, उन्होंने हिम्मते तोड़ दी। उनकी यह कमजोरी राजपूत सैनिकों और सवारों से छिपी न रही। इस लिए उनका उत्साह दूना और चौगुना हो गया। अन्त में युद्ध के मैदान से ग़ोरी की सेना भागने लगी। मोहम्मद गोरी स्वयं निराश होकर युद्ध से भागा और पाँच हजार सवारों के साथ किसी प्रकार बच कर वह ग़जनी पहुँचा।

#### लाहौर पर आक्रमण

मोहम्मद ग़ोरी में एक बड़ा गुरा यह था कि वह युद्ध में हारने के फार्म 🎮 📨

बाद भी अपनी आशाओं कों तोड़ता न था। उसने एक वर्ष ग़ज़नी में विश्राम किया और युद्ध के कितने ही नये-नये रास्ते उसने सोच डाले। उसने जिन नये पहाड़ी मुस्लिम प्रदेशों को जीता था, उनमें बहुत सी सेना लेकर उसने फिर भारत में चढ़ाई करने की तैयारी की और एक बड़ी सेना लेकर वह फिर भारत की ओर रवाना हुआ। इस बार उसने सीधे लाहौर । का रास्ता पकड़ा। ग़ज़नी से भाग कर बहरामशाह का परिवार इसी लाहौर में आ कर रहा था। बहराहमशाह मर चुका था और उसका पुत्र खुसरोमलिक अपने कुछ सवारों के साथ यहीं पर रहा करता था। उसका बचा हुआ परिवार भी उसके साथ ही था।

मोहम्मद ग़ोरी ग्रपनी सेना के साथ लाहौर पहुँचा ग्रौर वहाँ पर जाकर उसने लाहौर के किले पर घेरा डाल दिया। खुसरोमिलक ने घबरा कर मोहम्मद ग़ोरी के साथ सिन्ध कर ली ग्रौर ग़ोरी ने सिन्ध के बाद सेना के साथ लाहौर में ही कुछ दिनों के लिए मुकाम किया। उसके बाद बह पेशावर लौट ग्राया ग्रौर कितने ही महीनों तक इधर-इघर रहकर वह फिर भारत की तरफ चला। सन् ११८१ ईसवी में उसने सिन्ध देश पर ग्राक्रमण किया ग्रौर देवल का प्रसिद्ध किला ग्रपने ग्रिधकार में कर लिया। मोहम्मद ग़ोरी की सेना ने सिन्ध देश पर खूब लूट मार की। ग्रन्त में ग्राग लगा कर उसने सारा देश बरबाद कर दिया ग्रीर अपने ऊंटों को माल से लाद कर वह ग़ज़नी चला गया।

# लाहौर पर द्सरा आक्रमण

खुसरोमिलक शाह के साथ सिन्ध करने के बाद भी लाहौर के सम्बन्ध में मोहम्मद गोरी को शान्ति न मिलीं। मिलकशाह उस सिन्ध के बाद अपनी जिन्दगी लाहौर में किसी प्रकार काटना चाहता था, लेकिन गोरी को यह मंजूर न था। खुसरोमिलक शाह उस सुलतान महमूद का वंशज था, जिसने संसार में न जाने कितने राजाओं और सरदारों की जिन्दगी खतरे में डाली थी और उनको जिन्दा रहना दूभर

कर दिया था उसका परिगाम उसके एक-एक वंशज के सामने आया और जो हालतें महमूद ने दूसरों के सामने पैदा को थीं, वे सब की सब उसके वंशजों के सामने आयीं। महमूद के पापों और अपराधों का भया-नक प्रायश्चित्त उसके वंशजों को करना पड़ा। लाहौर में खुसरोमलिक शाह के सामने जीवन को जो भीषगाता थी, उसे वह और उसका परिवार ही जानता था।

खुसरोमिलिक शाह के साथ होने वाली सिन्ध को ठुकरा कर मोह-म्मद ग़ोरी ने लाहौर पर सन् ११८४ ईसवी में फिर चढ़ाई की ग्रीर छः मिहने तक उसने मिलिकशाह को लगातार बरबाद किया। लाहौर में ग़ोरी का यह श्राक्रमएा उसके जीवनका एक मनोरंजन था। खुसरोमिलिक इस योग्य न था जो मोहम्मद ग़ोरी के साथ लड़ सकता। वह एक बार सिन्ध कर चुक था श्रीर फिर भी ग़ोरी की शवीं पर सिन्ध के लिए चिल्लाता रहा। लेकिन उसकी सुनता कौंन था। मोहम्मद ग़ोरी को तो उसके साथ युद्ध का एक खेलवाड़ करना था।

मोहम्मद ग़ोरी ने खुसरोमिलक शाह और उसके परिवार की छीछा-लेदर करके छः महीने के बाद स्यालकोट पर ग्रपना ग्रधिकार कर लिया। इस किले पर उसने अपनी एक सेना रखी और वहाँ का ग्रधिकार श्रपने एक सेनापित हूसेन फारमूसा को सौंप कर ग़ज़नी लौट गया। इन दिनों में दिल्ली में वीर चौहान पृथ्वीराज का शासन था ग्रौर हिन्दू राजाग्रों में वह इन दिनों शक्तिशाली माना जाताथा। पृथ्वीराज के ग्रंतांक से कुछ भयभीत होकर वह न तो लाहौर से ग्रागे बढ़ा श्रौर न लाहौर में ही ग्रधिक ठहरा। वह सीधा ग़ज़नी चला गया।

खुसरोमलिक शाह के साथ लाहौर में मोहम्मद ग़ोरी ने जी सिन्ध की थी, उसके विरुद्ध उसने दूसरी बार लाहौर पर ब्राक्रमण किया श्रौर किसी समभौते के लिए तैयार न होकर स्यालकोट के किले पर ब्रिधकार कर करके ब्रपना शासन ग्रारम्भ कर दिया । खुसरोमलिक के साथ उसका यह एक असहा अन्याय था। लेकिन अपनी निर्बंलता के कारण चुप था। फिर भी स्यालकोट में पड़ी हुई मोहम्मद ग़ारी की सेना के साथ उसका संघर्ष पैदा हुआ और खुसरोमलिक शाह कैंद्र कर लिया गया। इस घटना का समाचार पाकर मोहम्मद ग़ारी अपनी सेना लेकर गज़नी से रवाना हुआ अग्रेर लहौर पहुँच कर अपना कब्जा कर लिया। स्यालकोट पहुँच कर उसने खुसरोमलिक शाह और उसके परिवार को कैदी की दशा में फरोजकोह भेजवा दिया और लाहौर का शासन अपने सेनापित अली किर्मान को सौंपकर वह फिर ग़ज़नी चला गया। फीरोजकोह में मिलकशाह अपने परिवार के साथ कैदी की हालत में कई वर्ष रखा गया और पाँचवे वर्ष सपरिवार उसे करल कर डाला गया।

#### मोहम्मद ग़ोरी के आक्रमण की नयी योजना

भारत की सम्पत्ति से भरा हुआ ग़ज़नी का खजाना अपने अधिकार में कर लेने के बाद भी मोहम्मद ग़ोरी का पेट न भरा। ग़ज़नी के अस-पास के राजाओं और सरदारों को लूटकर भी वह सम्पित का प्यासा बना रहा। भारत की तरफ कदम बढ़ाकर और सिन्ध प्रदेश को लूटकर एवम् मिटाकर भी उसका हौसला पूरा न हुआ। उसने भारत की तरफ आगे अपने कदमों को बढ़ाया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। लेकिन राज्य पिपासा अनृप्त ही रही। इसलिये ग़ज़नी में बैठकर भारत को लूटने और उसके राज्यों पर शासन करने का वह रास्ता खोजने लगा।

मोहम्मद ग़ोरी को लाहौर से ग्रागे बढ़ने में दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान से भय था ग्रौर गोरी उसकी शक्ति से भी ग्रपरिचित नथा। इसलिए गजनी में बैठकर एक बहुत बड़ी सेना जमा करके भारत की ग्रोर ग्रागे बढ़ने का उसने निश्चय किया। मोहम्मद ग़ोरी ने जिहाद का मएडा खड़ा किया ग्रौर समस्त मुस्लिम देशों में उसने मुल्ला ग्रौर मौलवी भेजना शुरू कर दिया। वे लोग मुस्लिम देशों में जाकर वहाँ के मुसलमानों को जिहाद की खबर देते ग्रौर जो वीर ग्रौर लड़ाकू मुसलमान

हिन्दुस्तान को लूटकर अपने घरों में खजाना भरना चाहते, उन्हें फौरन गजनी में आकर शक्तिशाली इस्लामी सेना में भरती होने की सलाह देते। उन मौलवियों ग्रौर मुल्ला लोगों ने मुस्लिम देशों में पहुँचकर लड़ने वालों को तैयार किया। वहाँ जाकर स्थान-स्थान पर हजारों मुसलमानों की भीड़ों में उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान में धन ग्रौर दौलत के समुद्र भरे हैं। अल्ला मियाँ ने तमाम मुसलमानों को यह एक नायाब मौका दिया है कि वे स्लामी फौज में शामिल होने के लिए फौरन गजनी पहुँचे और दौलत से भरे हुए हिन्दुस्तान के कमजोर ग्रौर निकम्मे राजा आदों पर हमले करके उन्हें लूटें और वहाँ से जितनी दौलत वे ला सर्कें, अपने साथ लाकर ग्रुपने घरों को दौलत से भर दें।

इस तरह की जोशीलो बातों को सुनकर मुस्लिम देशों से खूँ ख्वार मुसलमान ग्रा-ग्राकर ग़ज़नी में जिहाद के फाएडे के नीचे एकत्रित होने लगे। थोड़े दिनों में ही लड़ाकू मुसलमानों की एक बड़ी-से-बड़ी सेना ग़ज़नी में जमा हो गयी, उनमें से चुने हुए एक लाख सवारों की सेना लेकर सन् ११६१ ईसवी में मोहम्मद ग़ोरी ग़ज़नी से भारत की ग्रोर रवाना हुग्रा। ग्रपनी इस विशाल सेना के साथ वह सब से पहले लाहौर में जाकर रुका ग्रौर कई दिनों तक वहाँ विश्राम करने के बाद वह भटिएडे की तरफ चला। वहाँ पहुँचकर उसने वहाँ के किले को घेर लिया। भटिएडे के किले में चार हजार राजपूत सैनिक रहा करते थे ग्रौर उनका सरदार चएडपुएडीर नामक एक शूर-वीर राजपूत था।

राजपूत सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया। चएडपुएडीर साहसी आदमी था। उसने तीन महीने तक तुर्क सेना के साथ भयानक युद्ध किया और किले पर अपना कब्जा कायम रखा। लेकिन इतने दिनों के युद्ध में उसके बहुत-से सैनिक मारे गये और उसके साथ सैनिकों की संख्या इतनी कम रह गयी, जिसके बल पर उस अपार मुस्लिम सेना के साथ युद्ध नहीं किया जा सकता था। फिर भी वह कंई दिनों तक युद्ध करता रहा और जब उसके साथ केवल पाँच सौ सैनिक

राजपूत रह गये तो वह मौका पाकर भ्रपने सैनिकों के साथ निकल गया भ्रौर दिल्ली की तरफ चला गया।

## मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज का युद्ध

भटिएडे के किले पर मोहम्मद गोरी के स्राक्रमए। का समाचार जब दिल्ली पहुँचा तो पृथ्वीराज ने युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार होने की स्राज्ञा दी। दिल्ली में राजपूत सेना की तैयारी शुरू हो गयी स्रौर तीस हजार सूर-वीर सवारों की सेना को लेकर स्वयंपृथ्वीराज भटिएडे की तरफ रवाना हुआ। चएडपुएडीर को रास्ते में स्राती हुई दिल्ली की सेना मिली और वह भी उसी में शामिल होकर भटिएडे की तरफ लौट चला।

भटिएडे में मोहम्मद ग़ोरी को खबर मिली कि युद्ध के लिए दिल्ली से अपनी सेना के साथ पृथ्वीराज आ रहा है तो भटिएडे में एक छोटी-सी सेना छोड़कर वह आगे की ओर बढ़ा। दोनों ओर की शिक्तशाली सेनायें थानेश्वर के पास पहुँच गयीं और सरस्वती नदी के किनारे तरावड़ी नामक आम के पास एक बड़े मैदान में दोनों ओर की सेनाओं का सामना हुआ। मोहम्मद ग़ोरी की आज्ञा पाते ही तुर्क सेना ने राजपूत सेना पर आक्रमण किया और दिल्ली के वीर राजपूतों ने उसका जवाश दिया। दोनों ओर से युद्ध की शुक्आत हो गयी।

मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज की शक्ति से अनिभज्ञ न था। उसने बड़ी सावधानी के साथ भारतीय सेना पर आक्रमणा करने की आज्ञा दी और राजपूतों की शक्तियों के समभने का प्रयास किया। उसके साथ अनेक मुस्लिम देशों के कट्टर लड़ाकू मुसलमान थे, जिनकी ताकतों पर गोरी बहुत गर्व करता था। युद्ध आरम्भ होने के साथ उसने अपने बहा-दुर सिपाहियों और सेनापितयों से कहा: "ऐ बहादुर मुसलमानों! हिन्दु-स्तान का यह पहला मोचि है। इसकी फतहयाबी के बाद तुम्हारा रास्ता साफ हो जाता है। लड़ाई के मैदान में आये हुए दुश्मन के सिपाहियों

को तुम्हारी बहादुरी का पता नहीं है । आज इस जंग से ही उनको ग्रौर उनके दोस्तों को मालूम हो जायगा कि दुनिया के मुसलमान लड़ाई में कितने होशियार ग्रौर बहादुर होते हैं।"

मोहम्मद ग़ोरी की इस खूंख्वार मुस्लिम सेना के साथ युद्ध करने के लिए दिल्ली से जो राजपूत सेना म्रायी थी, उसमें सैनिकों की संख्या, मुस्लिम सेना के मुकाबिले में कम थी, लेकिन उसका एक-एक राजपूत शूर-वीर और साहसी था। पृथ्वीराज स्वयं भ्रपनी सेना के साथ युद्ध-चेत्र में मौजूद था। उसका शक्ति-शाली सेनापित चामुएडराय एक प्रबल हाथी पर बैठा हुम्रा भ्रपनी सेना के मध्य में दिखायी दे रहा था। गोविन्दराय गोहलौत, कन्ह परिहार, धीर पुएडीर जैसे कितने ही पराक्रमी राजपूत सरदार तरावड़ी के युद्ध-चेत्र में बिजली के समान भ्रपने घोड़ों को दौड़ा रहे थे। राजपूतों के साथ हाथियों की एक बड़ी सेना थी, जिसका युद्ध-सञ्चालन कन्ह चौहान कर रहा था।

तुर्क सेना के आक्रमण करते ही राजपूत सेना आगे बढ़ी और उसने मार शुरू कर दी। तुर्की सेना का नेतृत्व, सेनापित अली किर्मानी कर रहा था। दोनों श्रोर से भयानक युद्ध होने लगा। ग़ोरी की तुर्क सेना ने जोर लगा कर कई बार श्रागे बढ़ने और राजपूतों को पीछे हटाने की कोशिश की। लेकिन वह आगे बढ़न सकी। दोनों श्रोर से तलवारों की भयानक मार हो रही थी और जरूमी होकर जो सिपाही जमीन पर गिरते थे, उनकी तरफ आँख उठाकर कोई देखने वाला न था। कुछ ही समय के बाद युद्ध-चेत्र की जमीन रक्त से नहा उठी और बरसाती पानी की तरह रक्त बहता हुआ दिखायी देने लगा। लगातार युद्ध भीषण होता जा रहा था।

सेनापित श्रली किर्मानी ने ललकार कर ग्रपने सवारों को ग्रागे बढ़ने श्रीर मैदान को फतह करने का हुक्म दिया। उसकी ग्रावाज को सुनकर तुर्क सवार श्रागे बढ़े। लेकिन उसी समय राजपूत सेना ढकेल कर उन्हें बहुत दूर पीछे की तरफ ले गयी। इसी मौके पर मुस्लिम सेना के बहुत से भ्रादमी मारे गये भ्रौर तुर्क सवारों के हाथ-पैर ढीले पड़ने लगे। यह देखकर श्रली किर्मानी भ्रपनी सेना को लेकर मैदान से पीछे हट गया।

युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया | मोहम्मद ग़ोरी तुर्क सेना की हार से बहुत क्रोधित हुआ । सेनापित श्रली किर्मानी ने बताया कि आज की इस लड़ाई में तुर्क सैनिक जो मारे गये हैं, उनकी संख्या दस हजार से कम नहीं है । श्रगर लड़ाई का यही तरीका चलता रहा तो हमें अपनी फतहयाबी मुश्किल मालूम होती है ।

धली किर्मानी की बातों को मोहम्मद ग़ोरी ने सुना, उसे ध्रली किर्मानी कुछ नाउम्मेद-सा मालूम हो रहा था। उसने क्रोध में ध्राकर कहा—"मैं मुसलमानों के मुकाबिले में राजपूतों को बहादुर नहीं सम-भता। कल सुबह होते ही जो जंग शुरू होगी, उसमें वीर मुसलमान अपनी तलवारों की मार से एक भी राजपूत को बाकी न रखेंगे ध्रौर जंग का फैसला कल ही हो जायगा। कल का दिन इस्लाम के भगड़े की फतहयाबी का दिन है!"

## मोहम्मद ग़ोरी की हार

रात को तुर्क सेना ने विश्वाम किया और दूसरे दिन प्रातः काल तैयार होकर यह तरावड़ी के मैदान में युद्ध के लिए पहुँच गर्यों। श्रपनी सेना को लेकर पृथ्वीराज ग्रागे बढ़ा ग्रौर मुस्लिम सेना के सामने पहुँच गया। मोहम्मद गोरी की सम्पूर्ण सेना ग्राज युद्ध के मैदान में ग्रा गयी श्री और उस विशाल तुर्क सेना ने राजपूत सेना को सामने देखते ही प्रबल ग्राक्रमरण किया।

पृथ्वीराज की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। मुस्लिम सेना के आक्रमण करते ही अपनी सेना को पृथ्वीराज ने आज्ञा दी और मार शुक्ष हो गयी। तुर्क सवार आज काफी जोश में थे और युद्ध आरम्भ होते ही उन्होंने बहुत जोर की मार की। आज के युद्ध में तुर्क सेना की संख्या बहुत अधिक थी और वे अपनी पूरी ताकत लगा कर मार कर रहे

थे । कई घन्टे के युद्ध में तुर्क सवार श्रमेक बार श्रागे बढ़े श्रौर राजपूत सेना को वे पीछे हटा ले गये ।

प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक मुस्लिम सेना का प्राबल्य रहा। दो बार ऐसा मालूम हुम्रा कि तुर्क सेना की फ़तहयाबी में देर नहीं है। लगातार भीषणा मार करने के कारणा मुस्लिम सेना थक गयी ग्रौर जिस तेजी में वह मार कर रही थी, उसमें कभी ग्रा गयी। दोपहर तक राजपूत सेना के श्रधिक ग्रादमी मारे गये।

इसके बाद युद्ध की परिस्थिति बदलने लगी। तुर्क सवार मार करने में जितने ही थकते हुए मालू म होते थे, राजपूत सैनिक जतने ही प्रबल होते जाते थे। मुस्लिम सेना की कमजोरी देखकर राजपूत आगे बढ़ने लगे। यह देखकर मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को सम्हाला और जोशीले शब्दों के साथ जसने आगे बढ़ कर मार करने की आजा दी। लेकिन अब जसकी ललकारों का मुस्लिम सेना पर कोई प्रभाव न पड़ा। राजपूत मार करते हुए बराबर आगे बढ़ रहे थे।

घायल ग्रादिमियों की लाशों से युद्ध-चेत्र की जमीन पटी पड़ी थी और लाशों के ढेर होते जाते थे। उनके नीचे से रक्त के नाले बह रहे थे। तुक सेना को कमजोर पड़ते हुए देखकर मोहम्मद ग़ोरी ग्रपनी सेना में ग्रागे बढ़ा ग्रौर ग्रपने सवारों को राजपूतों पर जोरदार हमला करने के लिए ललकारा। उसी समय पृथ्वीराज ने ग्रपना हाथी ग्रागे बढ़ाया ग्रौर उसके ग्रागे बढ़ते ही राजपूत सेना ग्राँघी की तरह मुस्लिम सेना पर टूट पड़ी। भयानक तलवारों की मार से तुक सेना बहुत दूर पीछे हट गयी। राजपूत सेना ने मोहम्मद ग़ोरी को घेर कर मारने की कोशिश की, लेकिन उसके सेनापित ग्रली किर्मानी ने देखा कि ग़ोरी को राजपूत सेना ने घेर लिया है, वह तुरन्त ग्रपने तुक सवारों को ग्रागे बढ़ाकर मोहम्मद ग़ोरी के पास पहुँच गया।

राजपूत सैनिक श्रौर सरदार मोहम्मद ग़ोरी कों खतम करने में लगे थें । ग़ोरी के साथ कुछ तुर्क सवार रह गये थे जो ग़ोरी की रखा। कर रहे थे, फिर भी राजपूतों की तलवारों के बहुत-से म्राघात मोहम्मद ग़ोरी के शरीर पर हो गये, जिनसे वह कमजोर पड़ गया। म्रली किर्मानी के साथ तुर्क सवारों ने म्राकर ग्रगर मोहम्मद गोरी को घेर कर बचाया न होता तो मोहम्मद गोरी के जख्मी होकर गिरने में देर न थी। सेनापित म्रली किर्मानी ने म्राते ही बड़ी तेजी के साथ मोहम्मद ग़ोरी की रचा की श्रौर उसको जमीन पर गिरने से बचा लिया। राजपूत सैनिक म्रब भी ग़ोरी को खतम करने की पूरी कोशिश कर रहे थें भौर उन्होंने श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति उसी ग्रोर लगा दी थी।

इस समय का सम्पूर्ण युद्ध मोहम्मद ग़ोरी पर केन्द्रित हो रहा था। राजपूत सैनिक श्रौर सरदार मोहम्मद ग़ोरी को काटकर टुकड़े-टुकड़े कर डालना चाहते थे श्रौर सम्पूर्ण मुस्लिम सेना मोहम्मद ग़ोरी के प्राग्गों को बचाने के लिए भयानक मार-काट कर रही थी। इस समय युद्ध की परिस्थिति श्रत्यन्त गम्भीर हो गयीं थी। दोनों श्रोर की सेनायें इतने जोर के साथ तलवारों की मार कर रही थी कि उस समय चलती हुई तलवारों की तेजी में किसी को कुछ सूम न पड़ता था। राजपूत सेनापतियों श्रौर सरदारों ने श्रपनी शक्ति मोहम्मद । ग़ोरी को खतम करने में लगा दी श्रौर समस्त मुस्लिम सेना किसी प्रकार ग़ोरी को बचाने में लगी थी।

इसी समय पृथ्वीराज का हाथी तेजी के साथ ग़ोरी की स्रोर बढ़ता हुम्रा दिखायी पड़ा। राजपूतों ने धौर भी जोर की मार शुरू कर दी। इसके बाद एक घएटे तक जो भीषएा मार हुई, उसमें मोहम्मद ग़ोरी की हालत बहुत खराब हो गयो। उसको सम्हालना ग्रब मुस्लिम सेना को मुश्किल मालूम होने लगा। इस भयानक श्रवस्था में सेनापित श्रली किर्मानी, किसी प्रकार युद्ध से मोहम्मद ग़ोरी को अपने साथ लेकर भागा। पृथ्वीराज ने राजपूत सेना को पीछा करने की भाजा दी। इसी समय बची हुई सम्पूर्ण मुस्लिम सेना ने भी अपने साथ मोहम्मद ग़ोरी को लिए हुए तेजी के साथ भागना शुरू कर दिया और रास्ता छोड़कर भागती हुई वह चालीस मील निकल गयी। तुर्क सेना के दूर निकल जाने के बाद, राजपूत सेना सीधे भटिएडे की तरफ लौट आयी और किले में जाकर कब्जा कर लिया।

चालीस मील तक लगातार भागकर मुस्लिम सेना ने एक सुनसान जंगली मैदान में विश्वाम किया और सवेरा होते ही वह फिर श्रागे की श्रीर बढ़ी। भारत की सीमा को पार कर वह श्रागे निकल गयी श्रीर लगातार चलकर मुस्लिम सेना फ़ीरोजकोह पहुँच गयी। मोहम्मद ग़ोरी भयानक रूप से जख़्मी हो चुका था। छः महोने तक लगातार चिकित्सा होने पर ग़ोरी की हालत सम्हल सकी।

## नवां परिच्छेद

# तरावड़ी का दूसरा युद्ध

#### [ ११६२ ईसवी ]

पृथ्वीराज श्रीर जयचन्द्र, शत्रुता का कारण, श्रनहलवाडा-राज्य पर श्राक्रमण, संयुक्ता का स्वयम्बर, मोहम्मद ग़ोरी का दृसरा श्राक्रमण, पृथ्वीराज की पराजय, कन्नौज की लूट, तुर्व सेना पर श्राक्रमण, मोहम्मद ग़ोरी का करल।

## पृथ्वीराज के साथ ईर्षा

मोहम्मद ग़ोरी के साथ तरावड़ी के मैदान में ही पृथ्वीराज का दूसरा युद्ध हुम्रा था। उसका वर्गान करने के पहले, पूर्व कालीन कुछ घटनाम्रों का यहाँ पर लिखना म्रावश्यक है।

पृथ्वीराज के पहले अनंगपाल दिल्ली का राजा था, उसके दो लड़िक्याँ थीं। उसने अपनी बड़ी लड़की का ब्याह कन्नौज के राजा विजयपाल राठौर के साथ और अपनी छोटी लड़की का विवाह अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के साथ किया था। कन्नौज में विजयपाल को जो लड़की ब्याही थी, उससे जयचन्द का जन्म हुआ था और जो लड़की सोमेश्वर को ब्याही गयी थी, उससे पुथ्वीराज का जन्म हुआ। इस प्रकार कन्नौज के जयचन्द और पृथ्वीराज मौसेरे भाई थे।

अनगपाल के कोई पुत्र न था। इसलिए उसके राज्य के अधिकारी जयचन्द और पृथ्वीराज, दोनों होते थे। लेकिन अनगपाल का स्नेह

पृथ्वीराज के प्रति अधिक था। इसलिए अनंगपाल के मरने के बाद, दिल्ली के राज्य का अधिकारी पृथ्वीराज बनाया गया। राजा अनंगपाल ने अपने मरने के पहले ही राज्य का अधिकार पृथ्वीराज को सौंप दिया था और इस बात की व्यवस्था कर दी थी कि मेरे मरने के बाद दिल्लों के सिहासन पर पृथ्वीराज ही बैठेगा।

इस घटना से जयचन्द के हृदय में बड़ा असंतोष पैदा हुआ। राजा अनंगपाल की बड़ी पुत्री से जयचन्द का जन्म हुआ था, इसिलये नाना के राज्य का वास्तव में अधिकारी चही था। पृथ्वीराज अवस्था में भी छोटा था और छोटी लड़की से उत्पन्न हुआ था, इसिलए नियमानुसार अनंगपाल के राज्य का वह अधिकारों न होता था। फिर भी पृथ्वीराज को ही दिल्ली का राज्य मिला। इसका कारण था। जयचन्द का स्वभाव और चरित्र उसकी छोटी अवस्था से ही अच्छा न था, इसिलए उसके प्रति अनंगपाल का स्नेह न था।

जयचन्द जब छोटा था, उसी समय से वह जानता था कि आगे चलकर दिल्ली के राज्य का अधिकारी मैं बनूँगा, लेकिन जब ऐसा न हुआ और पृथ्वीराज उसका अधिकारी बना तो उसी दिन से उसके अन्तः करण में पृथ्वीराज के प्रति एक गम्भीर ईर्षा पैदा हो गई।

# जयचन्द की बढ़ती हुई शत्रुता

दिल्ली के राज-सिंहासन पर पृथ्वीराज के बैठते ही जयचन्द ने अपना विरोध आरम्भ किया। पैदा होने वाली ईर्षा को वह अपने हृदय में पचा न सका। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने और किसी प्रकार उसका सत्यानाश करने के उपायों की खोज में वह रहने लगा। मन्दोर के परिहार राज्य और अनहलवाड़ा पट्टन के राजा के साथ चौहानों की पुरानी शत्रुता चली आ रही थी। जयचन्द उन दोनों राज्यों के राजाओं से मिला और उसने उनके साथ पृथ्वीराज के विरुद्ध बहुत-सो बातें कीं। उन बातों में पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए रस्ता निकाला गया।

मन्दोर के राजा ने पृथ्वीराज के साथ अपनी लड़की का ब्या करना निश्चय किया। पृथ्वीराज ने स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में मन्दोर के राजा ने पृथ्वीराज के साथ अपनी पुत्री का ब्याह न किया। उसे ब्याह करना भी न था। वह तो पृथ्वीराज का एक अपमान करना चाहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच में एक संघर्ष पैदा हुआ। पुरानी शत्रुता तो थी ही, वह और भी गहरी हो गयी।

## पृथ्वीराज श्रीर समरसिंह

चित्तौर के राजा समरसिंह को पृथ्वीराज को बहन पृथा ब्याही थी। इस सम्बन्ध ने दोनों के बीच एक श्रद्भट स्नेह पैदा कर दिया था। दोनों युवावस्था में थे। दोनों की विचारधारा एक थी श्रौर दोनों के जीवन में एक श्रद्भत वीरता थी। चरित्र, शौर्य श्रौर स्वभाव ने दोनों को मिला-कर एक दिया था। श्रारम्भ से ही दोनों एक, दूसरे के सुख.दुख के साथी बने श्रौर जीवन के श्रन्तिम समय तक दोनों, एक दूसरे के साथ संकट के समय प्राग्त देने के लिए तैयार रहे।

पृथ्वीराज के साथ समर्रासह का सम्बन्ध होने के कारए। मन्दोर का परिहार राज्य ग्रीर ग्रनहलवाड़ा पट्टन के राजा, समरसिंह के साथ शत्रुता रखते थे। यद्यपि समरसिंह के साथ उनकी शत्रुता का ग्रलग से कोई कारए। न था। ग्रब जयचन्द भी समरसिंह के साथ शत्रुता का व्यवहार रखने लगा।

इन्हीं दिनों में एक घटना और हुई। नागोरकोट के किसी एक स्थान में जमीन में गड़े हुए सात करोड़ रुपये पृथ्वीराज को मिले। यह समाचार चारों तरफ फैल गया और उसे सुनकर पट्टन के राजा और जयचन्द को एक चोट लगी। वे दोनों समभते थे कि भारतीय ग्रन्य राज्यों के मुकाबिले में दिल्ली का राज्य सभी प्रकार शक्तिशाली है। इस सात करोड़ रुपये की रकम से पृथ्वीराज की शक्ति और श्रिष्ठक बढ़ जायगी। इस ईर्षा से जल कर दोनों विरुद्ध हो किसी पड़यन्त्र की खोज करने लगे।

जयचन्द स्वयं लड़ने की अपेचा दूसरे को लड़ा देने में अधिक पटु

था। उसने पृथ्वीराज और अनहलवाड़ा पट्टन के राजा के बीच में ऐसे कितने ही कारण पैदा कर दिये; जिनसे उनके बीच शत्रुता की मात्रा बहुत बढ़ गयी। पृथ्वीराज ने पट्टन के राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया और इसके परामर्श के लिए उसने चित्तौर के राजा समर्रीसह को दिल्ली में बुलाया।

#### अनहलवाड़ा पटन पर आक्रमण

पृथ्वीराज ने कई दिनों तक समर्रीसह के साथ परामशं किया श्रौर राजा पट्टन से त्र्रपमानजनक व्यवहारों का बदला लेने के लिए उस पर श्राक्रमण करने का निश्चय किया।

पट्टन के राजा के साथ भी समर्रासह का एक ऐसा सम्बन्ध था, जिसके कारण वह खुलकर उसके विरुद्ध में नहीं जाना चाहता था। पृथ्वीराज ने इस बात को स्वीकार कर लिया। समर्रासह को दिल्ली में छोड़कर पृथ्वीराज ने अपनी सेना के साथ पट्टन राज्य पर हमला किया। दोनों श्रोर से युद्ध हुआ और अन्त में पट्टन के राजा की पराजय हुई।

युद्ध में विजयी होकर पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ दिल्ली लौट आया और शत्रु की पराजय पर खुशी मनायी गयी । समर्रासह पहले ही इस विजय के सम्बन्ध में जानता था । इसलिए जान बूक्तकर वह पृथ्वीराज के साथ इस युद्ध में नहीं गया था । नागोरकोट की जमीन में जो सात करोड़ रुपये पृथ्वीराज को मिले थे, उनमें से आधे रुपये पृथ्वी-राज ने समर्रासह को दे दिये । लेकिन समर्रासह ने उन रुपयों को स्वयं न लेकर अपनी सेना के सैनिकों में उसको बाँट दिया । इसके बाद भी समर्रासह दिल्ली में रहा और बाद में पृथ्वीराज से विदा हो कर वह अपनी सेना के साथ चित्तौर चला गया ।

## संयुक्ता का स्वयंवर

संयुक्ता कन्नीज के राजा जयचन्द की बेटी थी। उसकी ग्रवस्था विवाह के योग्य हो गयी थी। इसलिए जयचन्द ने ग्रपने मन्त्रियों, मित्रों न्ध्रौर सम्बन्धियों से परामर्स लेकर संयुक्ता के विवाह का स्वयम्बर किया न्ध्रौर समस्त भारतीय राजाओं को उनमें शामिल होने के लिए उसने निमन्त्रण भेजा। लेकिन पृथ्वीराज भ्रौर समर्रासह को स्वयंवर में भ्राने के लिए निमन्त्रण नहीं भेजा गया।

जयचन्द ने इतना ही नहीं किया, बिल्क स्वयंवर के दिन निकट ग्रा जाने पर जयचन्द ने पृथ्वीराज ग्रौर समरसिंह की मूर्तियाँ धातु की बन-वाई ग्रौर स्वयंवर में जब सब राजा एकत्रित हुए तो धातु की बनी .हुई पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी गयो। ग्रपनी इस योजना का निश्चय जयचन्द ने पहले से ही कर लिया था ग्रौर स्वयंवर -से पहले ही इस किये जाने वाले दुर्व्यवहार का समाचार पृथ्वीराज को मिल गया था।

चित्तौर के राजा समर्रासह के साथ पृथ्वीराज का अटूट स्नेह था। उससे बिना पूछे हुए वह कोई काम न करता था। स्वयंम्वर के इस होने वाले दृश्य पर भी पृथ्वीराज ने समर्रासह से परामर्श किया और अपनी सेना को लेकर छिपे हुए भेष में पृथ्वीराज स्वयंवर में जाकर सम्मिलत हुआ। वहाँ पर बैठे हुए राजा पृथ्वीराज को पहचान न सके। स्वयंम्वर के समय संयुक्ता अपने हाथ में माला लेकर आयी और बैठे हुए राजाओं की पंक्ति में दो बार घूमकर उसने अपनी माला घातु की बनी हुई पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी।

संयुक्ता के ऐसा करते ही राज-भवन में एक अद्भुत कोलाहल मच गया । उसी अवसर पर पृथ्वीराज अपने स्थान से उठकर तेजी के साथ आगे बढ़ा और संयुक्ता को अपने साथ लेकर इतनी शीघ्रता के साथ न्वह बाहर हुआ कि बैठे हुए राजा अपने कर्तव्यों का कुछ निर्णय न कर सके । राजा जयचन्द के देखते-देखते ही पृथ्वीराज संयुक्ता के साथ अपनी सेना में— जो बाहर, दूर खड़ी थी,—पहुँच गया और वहाँ से दिल्ली के 'लिए रवाना हो गया। पृथ्वीराज की गति को कोई रोक न सका।

स्वयम्बर के इस नाटक का प्रभाव, उनमें स्नाने वाले राजास्रों पर

ग्रन्छा नही पड़ा। भारतीय राजाश्रों में श्रापस की ईर्षा का रोग तो बहुत पुराना था। ग्रापस की फूट के कारएा ही समस्त भारतीय राजाश्रों का ग्रीर इस देश का ग्रनेक बार सर्वनाश हो चुका था। लेकिन राजाश्रों की पारस्परिक ईर्षा का ग्रन्त न हुग्रा था। पृथ्वीराज के साथ भी देश के ग्रनेक राजाश्रों की शत्रुता पहले से थी ग्रीर स्वयम्वर के इस नाटक को देखकर ग्रीर भी कितने ही राजा ग्रीर नरेश उसके शत्रु बन बैठे।

## पृथ्वीराज और राजकुमारी संयुक्ता

मनुष्य पर प्रकृति श्रौर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। संयुक्ता के साथ विवाह करने के बाद के पृथ्वीराज में श्रौर पहले के पृथ्वीराज में श्रौर पड़ने कगा। यह अन्तर समय के साथ-साथ धोरे-धोरे विशाल श्रौर विस्तृत होने लगा। जो पृथ्वीराज कल तक एक श्रूर-वीर श्रौर साहसी योद्धा था, वह श्राज रात दिन महलों में रहकर विलासिता का भोक्ता बन गया। संयुक्ता एक परम सुन्दरो युवती थी। उसके अपूर्व सौन्दर्य ने महाराज पृथ्वीराज को श्राक्षित किया। फल-स्वरून पृथ्वीराज का प्रत्येक समय संयुक्ता के साथ महलों में रहकर श्रामोद-प्रमोद में बीतने लगा। विलासिता श्रौर वीरता—जीवन की दो चीजें हैं श्रौर दोनों ही एक दूसरे की विरोधिनी हैं। विलासिता वीरता नाश करती है श्रौर बीरता, विलासिता से घृग्णा करती है। एक वीर पुरुष विलासी नहीं हो सकता श्रौर विलासिता में डूबा हुआ कोई श्रात्मा-वीरात्मा नहीं हो सकता।

एक स्रोर पृथ्वीराज के शत्रु श्रों की संख्या बढ़ रही थी स्रौर दूसरी स्रोर जीवन का अनुराग स्रौर विलास उसे अकर्मं प्यता की श्रोर ले जा रहा था। संयुक्ता के स्वयम्वर में एक असह्य स्राघात से राजा जयचन्द का हृदय चत-विचत हो चुका था। वह किसी प्रकार पृथ्वीराज को इसका बदला देना चाहता था। उस बदले का वह निर्माण कर रहा था, लेकिन पृथ्वीराज उसे देख न सकता था। उसके नेत्रों का प्रकाश अन्तः पुर के भीवर ही केन्द्रित होकर रह गया था। पृथ्वीराज को राजा

जयचन्द के द्वारा मिलने वाले बदले का कुछ पता न था।

## गजनी में मोहम्मद गोरी की तैयारियां

तरावड़ी के युद्ध-चेत्र में मोहम्मद ग़ोरी, पृथ्वीराज के साथ युद्ध करके जिस प्रकार जरूमी हुम्रा था, उसमें उसके बचने की कम स्राशा रह गयी थी। फ़ीरोजकोह में छः महीने तक चारपाई पर पड़े रह कर स्रौर मरहम पट्टी करके, मोहम्मद गोरी किसी प्रकार सेहत हुम्रा श्रौर उसके बाद वह फ़ीरोजकोह से गुजनी चला गया। तरावड़ी के मैदान में अपने एक लाख बहादुर सवारों के साथ, 'पृथ्वीराज के मुकाबिले में वह पराजित हो चुका था। उसकी भुजाओं की ताकत श्रौर दिलेर हिम्मत कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसके दिल के श्ररमान पहले से भी श्रिषक जोरदार हो चुके थे। वह किसी प्रकार पृथ्वीराज को तरावड़ी का बदला देना चाहता था श्रौर इसीलिए स्राज गुजनी में खामोशी के साथ बैठकर वह कामयाबी के रास्ते की खोज कर रहा था।

फ़ीरोजकोह से ग्ज़नी आये हुए मोहम्मद ग़ोरी को अभी थोड़े ही दिन बीते थे और वह भारत में हमला करके पृथ्वीराज को पराजित करने का तरीका खोज रहा था। इसी मौके पर कन्नौज के राजा जयचन्द का मजबूत । मशविरा पाकर और उसको विश्वास के योग्य समफ्तकर उसने भारत में हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। मोहम्मद गोरी ने अपने सेनापतियों, मिन्त्रयों और सरदारों को बुलाकर परामशं किया और भारत में पृथ्वीराज के विरुद्ध एक •भयानक हमला करने के लिए उसने जोरदार तैयारी करने का हुक्म दिया।

## मोहम्मद ग़ोरी की खानगी

पहले की भ्रपेचा, इस बार फौजी बेड़ा ग्रौर भी बड़ा श्रौर जोरदार तैयार करने के लिए मोहम्मद गोरी ने फिर जिहाद का फएडा खड़ा किया। इस्लामी सेना में पहले भरती होकर जो लोग गये थे, उनके सिवा ग्रौर भी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने की कोशिश शुरू हो गयी। मौलवी ग्रौर मुल्ला चारों तरफ मुस्लिम देशों में दौड़कर गये ग्रौर जिहाद का नारा ऊँचा किया। तुकों, मुगलों, श्ररक्षों, श्रफगानों श्रौर गाजियों के भयंकर दल मुस्लिम देशों से निकलकर ग़जनी के लिए रवाना हुए श्रौर थोड़े ही दिनों के भीतर ग़जनी में मुसलमानों का एक निहायत जोरदार ग्रालम इकट्ठा हो गया। इन ग्राये हुए ग्रादिमयों में लड़ाकू लोगों का चुनाव किया गया ग्रौर चुने हुए सवारों में एक लाख, बीस हजार ग्रादिमयों को लेकर एक बड़ी-से-बड़ी सेना तैयार की गयी। इस विशाल ग्रौर शक्तिशाली सेना को लेकर सन् ११६२ ईसवी के श्रन्तिम दिनों में मोहम्मद गोरी गजनी से रवाना हुग्रा। उसने बड़ी हढ़ता के साथ सिन्ध नदी को पार किया ग्रौर पहाड़ों के नीचे-नीच चलकर सतलज नदी के किनारे पहुँच गया। श्रपने सैनिक ग्रौर सवारों को विश्राम देने के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी ने उस लम्बी यात्रा में ग्रावश्यकता के हिसाब से मुकाम किया। श्रौर फिर रवाना होकर उसने सीधा दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया।

## दिल्ली में युद्ध की तैयारियां

ग्रचानक पृथ्वीराज को समाचार मिला कि मोहम्मद गोरी की एक बहुत बड़ी सेना हमला करने के लिए ग्रा रही है। यह सुनते ही पृथ्वीराज ग्रकस्मात् चौंक पड़ा। उसने तुरन्त ग्रपना प्रतिनिधि भेजकर चित्तौर के महाराज समरसिंह को खबर। दी ग्रौर वह स्वयं दिल्ली में युद्ध की तैयारियाँ करने लगा। उसके हृदय में इस बार के युद्ध के लिए पहले का-सा उत्साह न था। इन दिनों में उसने मोहम्मद गोरी के ग्राक्रमण की ग्राशंका भी न की थी। संयुक्ता के स्वयम्बर के वाद पृथ्वीराज ने जिस प्रकार का ग्रपना जीवन बनाया था, वह समफता था कि उसकी बाकी पूरी जिन्दगी इसी प्रकार ग्रामोद-प्रमोद ग्रौर ग्रनुराग में बीतेगी।

दिल्ली में युद्ध की तैयारियाँ हो रही थीं। लेकिन पृथ्वीराज के मन में अनेक प्रकार की आशंकार्ये उत्पन्न हो रही थीं। उसे न जाने क्यों, इस बात का विश्वास होने लगा कि इस वार मोहम्मद गोरी के भारत आने में कन्नौज के राजा जयचन्द का जाल है और यह भी सम्भव है कि इस जाल में दूसरे भारतीय राजा भी कुछ शामिल हों। इस प्रकार कितनी ही बातें सोच कर पृथ्वीराज के हृदय में एक आशंका उत्पन्न होने लगी।

ध्रपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार होकर चित्तौर का राजा समर्रीसह जब दिल्ली में पहुँचा, उस समय तक युद्ध के लिए पृथ्वीराज की सेना तैयार हो चुकी थी ध्रौर स्वयं पृथ्वीराज समर्रीसह का रास्ता देख रहा था। इसी मौके पर फिर समाचार मिला कि मोहम्मद गोरी की सेना भटिएडे में भ्रा चुकी है और वहाँ से थानेश्वर की तरफ रवाना हो गयी है। समर्रीसह के साथ परामर्श हो चुकने के बाद, दिल्ली की सेना में युद्ध के बाजे बजे ध्रौर वीर चित्रय युद्ध के लिए सुसज्जित होने लगे।

## संयुक्ता के साथ पृथ्वीराज की विदाई

युद्ध के लिए तैयार होकर पृथ्वीराज संयुक्ता के पास महलों में पहुँचा । संयुक्ता ने सम्मान पूर्वक स्वागत करते हुए पृथ्वीराज की श्रोर देखा । उसकी कमर में लटकती हुई तलवार को स्पर्श करके उसने कहा : ''ग्राज ग्रापको यह प्रसिद्ध तलवार शत्रु श्रों के प्राणों का नाश करेगी।'' पृथ्वीराज संयुक्ता की श्रोर देख रहा था, उसके सुन्दर मुख-मण्डल पर एक स्वामा-विक भौर सरल मुस्कान थी। लेकिन संयुक्ता ने पृथ्वीराज के तेजस्वी मुख-मण्डल पर प्रसन्नता की रेखार्ये नहीं देखीं। उसने साहस के साथ गम्भीर होकर कहा:

"आप शूर-वीर चित्रय हैं। आपके शौर्य का प्रताप दूर देशों तक फैला हुआ है। शूर-वीर चित्रय के सुख भौर मनोरंजन का स्थान युद्ध-चेत्र होता है। संग्राम में विजयी होने पर चित्रय को यश मिलता है भौर

पराजय होने पर मोच प्राप्त होता है। "

पृथ्वीराज ने अनुरागपूर्ण नेत्रों से संयुक्ता की आरे देखते हुए उसके अदूट प्रोत्साहन से भरे हुए शब्दों को सुना और उसने उत्तर देते हुए कहा: "मैं युद्ध में जाने के लिए, संयुक्ता ! तुमसे बिदा लेने आया था और तुम्हारे मुख से मैं इन्ही शब्दों को सुनना चाहता था। तुम्हारे इन वाक्यों से भेरे शरीर की प्रत्येक रग रग में अपूर्व शक्ति का सञ्चार हो रहा है।"

संयुक्ता ने साहस ध्रौर उल्लास के साथ पृथ्वीराज को युद्ध केलिए ब्रिटा किया। ग्रन्तःपुर से लौटकर पृथ्वीराज बाहर ग्राया, चित्तौर की सेना के तैयार हो जाने पर समरसिंह उसके बीच में पहुँच गया था ग्रौर पृथ्वी-राज का रास्ता देख रहा था। दिल्ली की सेना भी तैयार हो चुकी थी। पृथ्वीराज के हाथी पर बैठते ही युद्ध के बाजे बजे ग्रौर दोनों सेनायें वहाँ से रवाना हुईं। तरावड़ों के समीप पहुँच कर राजपूत सेनाग्रों ने मुकाम किया ग्रौर रात को विश्राम किया।

ठीक आधी रात के समय मोहम्मद गोरी जाग उठा और बड़ी तेजी के साथ वह तैयार होने लगा। उसी समय उसकी समस्त सेना बड़ी तत्परता के साथ अपनी तैयारी में लग गयी और मुस्लिम सेनापित ने मोहम्मद गोरी को सेना के तैयार होने की सूचना दी।

## तुर्क सेना का आक्रमण

श्राधी रात को भयानक श्रन्धकार में तुर्क सेना श्रपने खेमों से रवाना हुई श्रौर तेजी के साथ श्रागे बढ़कर उस मैदान में पहुँची जहाँ राजपूत सेना गहरी नींद में सो रही थी। मुस्लिम सेना एक साथ सोते हुए राजपूत सैनिकों पर टूट पड़ी ग्रौर बात की बात में बहुत से राजपूत सैनिक काटकर मार डाले गये। उस भयानक संकट के समय राजपूत जाग कर भीर ग्रपनी तलवारों को लेकर तुर्क सेना के साथ युद्ध करने लगे। बहुत बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक पहले ही मारे जा चुके थे ग्रौर जिन

राजपूतों ने जाग कर मार-काट शुरू कर दी, उनको भी लड़ने के लिए तैयार होने का मौका न मिला । इसी दशा में मार-काट करते हुए बाकी रात दोनों श्रोर के सैनिकों ने बिता दी।

सवेरा हो जाने पर भी युद्ध बराबर जारी रहा । मोहम्मद ग़ोरी के साथ इस बार सेना पहले से भी बहुत ग्रधिक थी श्रौर उसके मुकाबिले के लिए जो राजपूत सेना श्रायी थी, वह बहुत थोड़ी थी, फिर भी धोखा देकर गोरी की सेना ने रात में श्राक्रमण करके राजपूत सैनिकों का सर्वनाश किया । निद्रा से जाग कर बचे हुए राजपूत, बिना किसी तैयारी के यवनों के साथ बराबर युद्ध करते रहे । इसका नतीजा यह हुश्रा कि जो राजपूत बाकी रह गये थे, वे भी बड़ी तेजी के साथ मारे गये।

इस संकट के समय क्या हो सकता है, इस पर पृथ्वीराज को कुछ सोचने श्रौर निर्णाय करने का मौका न मिला। युद्ध की मार-काट इतनी तेजी के साथ हो रही थी कि उसमें कुछ सोचने श्रथवा किसी के साथ परामर्श करने का कोई मौका ही न था। युद्ध करते हुए श्रपने हाथी पर से पृथ्वीराज ने एक बार समर्रासह को देखा श्रौर कुछ दूरी पर कई एक राजपूत सरदार श्रौर सेनापित भी दिखायी पड़े।

दूसरे दिन दोपहर बीत गयी । युद्ध बन्द होने की हालत में न था। अब राजपूत सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गयी थी और यही देखकर मोहम्मद गोरी ने युद्ध को बराबर जारी रखा था। वह जानता था कि युद्ध बन्द करने से फिर राजपूतों को सम्हलने और तैयार होने का मौका मिल जायगा और उस दशा में उनको जीत सकना बहुत मुश्किल हो जायगा।

पृथ्वीराज के सामने श्रव बड़ी कठिन समस्या थी। वह किसी भी श्रवस्था में युद्ध-चेत्र से भागना नहीं चाहता था। युद्ध के लिए रवाना होने के समय जब वह संयुक्ता के पास बिदा लेने गया था, उस समय संयुक्ता के मुँह से निकले हुए शब्द, पृथ्वीराज के कानों में श्रव भी गूँज रहे थे। उसके सामने दो रास्ते थे। युद्ध में शत्रु को मार कर था तो

वह विजयी हो सकता था अरथवा अपने प्राणों की आहुित देकर वह स्वर्ग-लोक का अधिकारी बन सकता था। वह जानता था कि युद्ध से भागने वाले चित्रिय को कहीं ठिकाना नहीं मिलता। वह न तो इस लोक में कहीं सम्मान पाता है और न उसे मोच हौ प्राप्त होता है।

युद्ध की परिस्थिति लगातार भयानक होती गयी। पृथ्वीराज ने कुछ दूरी पर तुर्क सेना के बीच में युद्ध करते हुए एक तेज घोड़े पर मोहम्मद ग़ोरी को देखा, आवेश में स्नाकर पृथ्वीराज ने स्रपना हाथी बढ़ाया ऋौर तेजी के साथ, उसने श्रपनी तलवार का वार मोहम्मद ग़ोरी पर किया। ग़ोरी ने अपने घोड़े को पीछे की तरफ दूर तक हटाया और पृथ्वीराज की तलवार से वह साफ-साफ बच गया। इसके बाद मोहम्मद ग़ोरी फिर स्नागे बढ़ कर पृथ्वीराज के निकट पहुँच गया ऋौर दोनों शूरमा एक दूसरे पर स्नपनी-स्नपनी तलवारों की मार करने लगे।

राजपूत सेना ग्रब बहुत थोड़ी रह गयी थी ग्रौर जहाँ पर पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के साथ लड़ रहा था, वहाँ से दूर थी। इस मौके को देखकर तुर्के सेनापित ग्रली किर्मानी ग्रपने साथ कई एक तुर्के सरदारों ग्रौर बहुत-से चुने हुए सवारों को लेकर पृथ्वीराज के पास पहुँच गया ग्रौर उसे घेर कर उसने खत्म कर देने की कोशिश की। इसके बाद मोहम्मद गोरी के समस्त तुर्के सवारों ने एक साथ पृथ्वीराज पर ग्राक्रमण किया।

पृथ्वीराज के प्राग्त भयानक संकट में पड़ गये। राजपूतों ने पृथ्वीराज को तुर्कों के बीच में गिरा हुग्रा देखकर दौड़ते हुए मुस्लिम सवारों पर आक्रमण किया। दोनों तरफ के शूर-वीर सैनिक पृथ्वीराज के समीप आकर मार-काट करने लगे। मोहम्मद गोरी के साथ-साथ, समस्त उसकी सेना पृथ्वीराज पर प्रहार करने लगी ग्रौर राजपूत पृथ्वीराज की रहा करने में तुर्क सवारों पर मार करते थे। थोड़े से राजपूत सैनिकों ग्रौर सरदारों को पृथ्वीराज की रहा करना मुश्किल मालूग होने लगा। फिर भी वे ग्रपने प्राग्तों की ग्राशा छोड़कर

भीषणा मार करने लगे। वीरवर चामुण्डराव, सामन्त सी, धीर पुण्डीर, म्नादि म्ननेक राजपूत सरदारों के साथ, समर्रासह पृथ्वीराज की रचा करने के लिए तुर्क सेना के साथ प्रपनी तलवारों की भयानक मार कर रहे थे। लेकिन जिन म्नाटारह हजार तुर्क सवारों ने पृथ्वीराज के हाथी को घेर लिया था, उनके घेरे से पृथ्वीराज को बचाना म्नाटान कि मालूम हो रहा था। पृथ्वीराज के समस्त शरीर में तलवारों के के सैकड़ों गहरे घाव हो चुके थे,।जिनसे रक्त बहकर जमीन पर गिर रहा था। पेट, छाती मौर पीठ से खून के फव्वारे निकल रहे थे, फिर भी पृथ्वीराज के दोनों हाथ शत्रु म्नों पर म्नपनी तलवारों के वार कर रहे थे।

राजपूत वीरों ने ग्रपनी भीषरा मार में कुछ उठा न रखा, लेकिन पृथ्वीराज की ग्ररचित ग्रवस्था तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को स्बयं मालूम हो गया कि तुक सवारों की इन मारों से से बच सकना सम्भव नहीं है। इस भीषरा संकट काल में दिल्ली की सेना का एक भी राजपूत युद्ध के चेत्र से भाग न सका। प्रबल तुर्क सेना के द्वारा वे कट-कटकर जमीन पर गिरते जाते थे। लेकिन जब तक उनके हाथों में तलवारें रहतीं, वे मार-मार की ग्रावाज से लगातार युद्ध-स्थल को भयानक बना रहे थे।

इसी समय कई हजार तुर्क सवारों ने समर्रामह को घेर कर आक्रमण किया और कई एक गहरे जख्मों के कारण समर्रामह घोड़े से नीचे गिर गया : उसके गिरते ही चिचौर की सेना में जोर की आवाज हुई। उस आवाज को सुनते ही चौहान सेना के जो शूर-वीर राजपूत सैनिक और सरदार पृथ्वीराज के बचाने के लिए तुर्कों के साथ युद्ध कर रहेथे, उनका ध्यान मंग हुआ। चिण-भर के लिए समर्रामह की तरफ उनके देखते ही तुर्क सवार एक साथ पृथ्वीराज पर हुट पड़े और तलवारों के वार एक साथ पृथ्वीराज के शरीर पर हो गये। अब धीर-वीर पृथ्वीराज अपने शरीर को हाथी के हौदे पर सम्हाल न सका। वह नीचे गिरा।

पृथ्वीराज के जमीन पर गिरते ही तुर्क सवारों ने श्रपनी तलवार से उसके शरीर के ट्रकड़े-ट्रकड़े कर डाले ।

पृथ्वीराज भीर समरसिंह—दोनों शूरमा एक साथ युद्ध में मारे गये। दिल्ली के राजपूत सैनिकों में हाहाकार मच गया। मोहम्मद गोरी की सेना ने पीछे हटकर युद्ध रोक दिया। राजपूत सेना भी पीछे हट गयी श्रीर पृथ्वीराज तथा समरसिंह की लाशों को उठाकर वह श्रपने साथ ले गयी।

#### अजमेर का विध्वंस

तरावड़ी के दूसरे युद्ध में 'पृथ्वीराज को पराजित करके मोहम्मद गोरी की सेना ने अपने शिविर में लौटकर विश्राम किया और अपनी इस विजय की ख़ुशो में उसने अनेक प्रकार की ख़ुशियाँ मनायीं। उसके कई दिनों के बाद तुर्क सेना ने श्रजमेर में जाकर हमला किया। अब उसे किसी भारतीय राजा से आशंका न रह गयी थी। पृथ्वीराज की तरह दूसरा कोई राजा शक्तिशाली और स्वाभिमानी था भी नहीं।

अजमेर को जीतने में मोहम्मद गोरी को अधिक देरी नहीं लगी । उसके पतन के बाद ही तुर्क सेना वहाँ के वैभवशाली और सम्पन्न नगर को लूटना आरम्भ किया और बड़ी निर्देयता के साथ लूट-मार करने के बाद, तुर्क सेना ने अजमेर नगर में आग लगा दी और होली की तरह वह कितने ही दिनों तक जलता रहा।

ग्रजमेर का विवंस ग्रौर विनाश करने के बाद तुर्क सेना पुष्कर की ग्रीर रवाना हुई ग्रौर वहाँ पहुँच कर उसने वहाँ के प्रसिद्ध ग्रौर पवित्र मन्दिरों को लूटा। सोना, चाँदौ ग्रौर बहुमूल्य जार्वाहरातौ के रुप में वहाँ की सम्पित को लूटकर बाकी बचे हुये मन्दिरों को गिरा कर मिटी में मिला दिया गया। पुष्कर से लौटकर ग़ोरी की सेना ने हाँसी, कोहराम, थानेश्व भीर दूसरे किलों पर अपना कब्जा कर लिया। उन किलों पर उसने अपनी सेनायें रखीं भौर गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद ग़ोरी ने दिल्ली के शासन का श्रिधकार सौंपा। कुछ दिनों तक वहाँ पर उसकी सेना ने विश्राम किया और इसके बाद, इस बार की यात्रा में लूटी हुई सम्पूर्ण सम्पति अपने साथ सुरचित लेकर वह ग़ज़नी लौट गया।

ग़ज़नी में जाकर मोहम्मद ग़ोरी ने करीब-करीब दो वर्ष तक अपनी सेना के साथ विश्राम किया और भारत में होने वाली अपनी विजय की खुशियाँ मनाई। इसके बाद उसने फिर इस देश में चढ़ाई करने का इरादा किया और जिस कन्नोज के राजा जयचन्द ने भारत में म्राकर पृथ्वीराज पर म्रांक्रमएा करने का उसे परामर्श दिया था, उस पर हमला करने, उसके राज्य को लूटने ग्रीरग्रयने ग्रधिकार में कर लेने का निर्णय किया। इस म्राघार पर उसने फिर म्रपनी सेना को तैयार किया ग्रौरग़ज़नी से खाना होकरवह भारत में श्राया। सन् ११६४-ईसवी में उसने ग्रपनी शक्तिशाली सेना को लेकर कन्नीज पर श्राक्रमण किया। जयचन्द ने ग्रपनी सेनाको लेकर उसका मुकाबिला किया। अपनी निर्बलता को वह स्वयं जानता था श्रीर उसकी सहायता करने वाला भी कोई न था जो पृथ्वीराज मोहम्मद ग़ोरी की इस विशाल सेना का मुकाबिला कर सकता था, श्रौर जिसने एक बार ग़ोरी को भीषरा पराजय देकर मरएगासन्न ग्रवस्था में भारत से भागने के लिये विवश किया था, वह पृथ्वीराज जयचन्द के देशद्रोह के ही कारएा भ्राज संसार में न था ! ग्राज जयचन्द की सहायया कौन करता ! जिन छोटे-छोटे राजाओं भौर नरेशों से जयचन्द का कन्नौज राज्य घिरा हुआ था, वे स्वयं तुर्के सेना के हमलों से घडरा रहे थे ग्रीर ग्रपनी सुरचा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जयचन्द की सहायता कौन करता !

कन्नौज के राजा जयचन्द को परजित कर के महोम्मद ग़ोरी की तुर्क

सेना ने कन्नौज राज्य भ्रौरे नगर को भली प्रकारो लूटा । राज्य का खजाना श्रौरे उसकी बहु मूल्य सम्पति भ्रपने कब्जे में कर के उसने राज्य का विध्वंस किया। इसके बाद उसने वहाँ की लूटी हुई सम्पति को दस हजार ऊँटों पर लाद कर फिर ग़जनी चला गया।

## मोहम्मद गोरी की सेना पर आक्रमण

पृथ्वीराज को परास्तं करने के बाद, भारत के श्रक्रमण में मोहम्मद गौरी को भयभीत होने का कोई कारण न रह गया था। इस देश के कितने ही किलों में मुस्लिम सेनायें पड़ी थीं ग्रौर दिल्ली के एक विस्तृत राज्य का शासन गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के श्रिष्ठकार में दे दिया था। श्रब तो मोहम्मद गोरी का एक सीधा-सा काम यह था कि वह अपनी एक सेना के साथ गजनी से रैवाना होता श्रौर भारत में पहुँच कर लूट धन एकत्रित करता ग्रौर उसे लाद कर वह ग्रपने साथ गजनी ले जाता। उसने एक बार नहीं- श्रनेक बार ऐसा ही किया ग्रौर प्रत्येक बार वह जितना धन भारत से ग्रपने साथ गजनी ले सकता, ले जाता।

इन्हीं दिनों में मुस्लिम शासन के विरुद्ध भारत के गक्कर लोगों ने विप्लव किया। भारत में फैलने वाले मुस्लिम शासन के अदयाचारों से ऊब कर उन लोगों ने संगठिन होकर तुंकों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। उन दिनों में मुलतान और उसके श्रास पास गक्कर लोगों की घनी आबादी थीं। तुर्कों के विरुद्ध क्रान्ति और युद्ध करने के लिए स्थान स्थान पर उन लोगों की सलाहें होने लगीं। साहस और सवाधानी के साथ उन लोगों ने स्वतंत्रता की आवाजों उठायीं।

थोड़े दिनों में ही स्वतंत्रता की लहरे मुलतान और उसके श्रास पास दूर तक गक्करों में फैल गई गयी। प्रत्येक गक्कर स्वतंत्रता के इस यूद्ध के लिए श्रपनी तैयारी करने लगा और यह विष्लव उन दिनों में गक्कर विष्लव के नाम से प्रकट हुआ। संगठित होकर गक्करों ने श्रपने बीच।

में राजा का निर्वाचन किया भ्रौर निर्वाचित नरेशों के नेतृत्व में उन्होंने कार्य करना भ्रान्रम्भ किया।

इन दिनों में मोहम्मद ग़ोरी को शक्तियाँ मध्य एशिया के विरोधी देशों की ग्रोर लग रही थीं। यह ग्रवसर देख कर तेजी के साथ गक्कर लंग संगठित हए ग्रौर एक बड़ी संख्या में शक्षों से सुसिष्जित होकर वे लाहौर की तरफ रवाना हुए। वहाँ के मुस्लमानों पर जा कर उन्होंने हमला किया। एक तरफ से वहाँ के मुस्लमानों का कत्ल किया गया ग्रौर लाहौर के किले में तेजी के साथ गक्कर सेना ने पहुँच कर तुर्क सेना को घेर लिया। कुछ समय तक उस किले में तुर्की सेना ने युद्ध किया ग्रन्त में उसकी पराजय हुई ग्रौर गक्कर सेना ने तुर्क सेना को काटकर खत्म कर दिया। इसके बाद, गक्कर सेना के सैनिकों ने स्वतंत्रत रूप से घूमना शुरू कर दिया ग्रौर जहाँ कहीं कोई मुस्लमान मिलता, उसको वे जान से मार डालते। कुछ ही समय के बाद, सिन्ध ग्रौर सतलज नदियों के बीच मुसलमानों का नाम मिट गया।

गक्कर के इस विष्लव का समाचार मध्य एशिया के किसी स्थान
में मोहम्मद ग़ोरी को मिला और सुना कि मुलतान में गक्कर जाति के
लोगों ने संगठित होकर सतलज से ले कर सिन्ध नदी तक मुसलमानों
का नाश किया है। मोहम्मद ग़ोरी भ्रपनी सेना ले कर वहाँ से लौट पड़ा
और भारत की तरफ रवाना हुगा। कुतुबुद्दीन ऐबक नै भी यह समाचार
पाते ही भ्रपनी सेना के साथ रवाना होकर गक्करों पर हमला किया
और उसी मौके पर ग़ोरी भी भ्रपनी सेना ले कर वहाँ भ्रा गया

एक भ्रोर गक्करों की संगठित सेना थी दूसरी भ्रोर मोहम्मद गोरी की विशाल भ्रीर शक्तिशाली सेना के साथ कुतुबुद्दीन की सेना भी थी। इन भ्रपार मुस्लिम सेनाभ्रों के सामने गक्कर सैनिकों की संख्या कुछ भी न थी। फिर भी बहादुर गक्करों ने स्थान-स्थान पर जमकर युद्ध किया। तुर्कं सवारों की तलवारों से हजारों गक्कर जान से मारे गये भ्रीर जनके खून की स्थान-स्थान पर नालियाँ बहीं। लेकिन गक्करों ने पराजय स्वीकार नहीं की। उन लोगों ने निश्चय कर लिया कि जब तक गक्कर जाति का एक ग्रादमी भी बाकी रहेगा, युद्ध बराबर जारी रहेगा।

स्वधीनता के लिए बलिदान होने वाले गक्करों का युद्ध उस विशाल तुर्क सेना के साथ प्राखिरकार कब तक चल सकता था। गक्करों की संख्या लगातार कम होती गयी थ्रौर युद्ध में गक्कर कमजोर पड़ते गये। बहुत थोड़ी संख्या में रह जाने के बाद गक्र युद्ध से भागे मोहम्मद ग़ोरी की विजय हुई। गक्करों को चारों तरफ पराजित कर के श्रौर उन्हें भगा कर मोहम्मद ग़ोरी ने श्रपनी सेना के साथ लौट कर सिन्ध नदी को पार किया श्रौर दूसरी तरफ जाकर, नदी के किनारे से कुछ ही फ़ासिले पर सन् १२०६ ईसवी के गर्मी के दिनों में उसने मुकाम किया। बहुत दिनों की लगातार यात्रा श्रौर युद्ध के कारण तुर्क सेना थक गयी थी।

गर्मी की रात थी, महीनों की यात्रा ग्रौर युद्ध की थकावट थी। रात को ठएडो हवा के चलते ही गोरी की सेना गहरी नीद में ग्रा गयी। ठीक ग्राभी रात को एक लम्बा गिरोह सिन्ध नदी के पानी में उतरा ग्रौर उसके गहरे जल को पार कर दूसरी तरफ निकल गया। बाहर एक ऊँचाई पर खड़े होकर उस गिरोह के लोगों ने तुक सेना के मुकाम की ग्रोर देखा। रात की तेज ग्रौर शीतल वाय में उन्हें तुक सेना गहरी नींद में सोती हुई मालूम हुई।

उस गिरोह के आदिमियों ने अपने स्थान पर च्या-भर खड़े रह कर कुछ सोचा। वे नंगे बदन थे और अपने हाथों में तेज भाले और तलवारों को लिए हुए थे। उन आदिमियों ने अपने स्थान से घीरे-घीरे चलना शुरू किया। वे बड़ी सावधानी के साथ तुर्क सेना की ओर रवाना हुए। उन सभी आदिमियों के सामने कुछ फासिले पर एक मजबूत और ऊँचा आदिमी चल रहा था। जो तुर्क सैनिक पहरे पर थे, वे भी शिथिल और निद्रित हो रहे थे। निद्राभिभूत तुर्क सेना पर एक साथ वे सभी लोग विजली की तरह टूट पड़े और सब से पहले पहरे पर जो तुर्क मिले, उनको काट कर फेंक दिया। सोये हुए तुक सैनिकों के बीच में लेटे हुए मोहम्मद ग़ोरी के निकट पाँच गक्कर पहुँच गये, गोरी के ऊपर दो तातारी पंखा कर रहे थे ग्रौर ग्रधिनिद्रित ग्रवस्था में भूल रहे थे। पाँचों गक्करों ने एक साथ गोरी पर ग्राक्रमरण किया ग्रौर उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। बात की बात में बहुत- से तुक सवार लेटे हुए गारे गये। उसके बाद जागते ही जो तुक उठ कर ग्रपनी तलवार को इधर-उधर देखना शुरू करता, उसी समय वह तलवार के घाट उतार किया जाता। तुक सैनिकों के सम्हलते-सम्हलते गक्करों ने उनको एक बड़ी संख्या में काट कर फेंक दिया। इसके बाद ग्राक्रमरणकारी वहाँ से तेजी के साथ भागे ग्रौर रात के ग्रन्थकार में बड़ो सावधानी के साथ नदी के पानी में उतर कर, तेजी से तैराते हुए वे दूसरी तरफ निकल गये।

कुछ तुक सवारों ने मोहम्मद ग़ोरी के निकट जा कर देखा। उसके शरीर के बहुत से टुक ड़े हो गये थे भ्रौर उसके प्राण इस ससार से विदा हो चुके थे।

श्राक्रमणकारी और कोई न थे, स्वतन्त्रता पर विलदान होने वाले, गक्करों का एक गिरोह था, जिसने इस प्रकार साहस करके मोहम्मद ग़ोरी को उस लोक में भेज दिया, जहाँ से लौटकर वह फिर कभी न श्राया।

सन् १२०६ ईसवी में मोहम्मद गोरी अपने अन्यायों और अत्याचारों का अत्यन्त भारी बोक्त सिर पर लाद कर संसार से बिदा हो गया। दिल्ली के राज्य का अधिकारी, गोरी का अत्यन्त विश्वास पात्र कुतुबुद्दीन भी अधिक दिनों तक जीवित न रहा। मोहम्मद गोरी के कल्ल के चार वर्ष बाद, सन् १२१० ईसवी में उसकी भी मृत्यु हो गयी। बहुत छोटी अवस्था में वह तुर्किस्तान के गुलामों के बाजार से खरीद कर खुरासान लाया गया था। वहीं पर उसका पालन-पोषणा हुआ और कुछ शिचा भी दी गयी। इसके बाद जब वह बड़ा हुआ तो बेचने के उद्देश्य से वह व्यापा-रियों के एक काफिले के साथ गज़नी भेजा गया था। मोहम्मद गोरी ने

वह कि बाजार में उसे खरीद कर अपने यहाँ रख लिया और अपनी सेना में उसे भरती कर लिया । इसके बाद एक अत्यन्त शूर-वीर सैनिक की हैसियत से उसने गोरी की सेना में काम लिया । थोड़े ही दिनों में अपनी वीरता के कारए। वह गोरी की सेना का एक प्रसिद्ध सेनापित हुआ और अन्त में दिल्ली के प्रसिद्ध राज्य का वह शासक बनाया गया ।

मोहम्द्गोरी भ्रौर कुतुबुद्दीन ऐबक—दोनों के जीवन का गहरा सम्पक रहा। गोरी के हमलों में उसकी सफलता का श्रेय कुतुबुद्दीन को था श्रौर कुतुबुद्दीन को गुलामी से उठाकर सेनापित ग्रौर शासक बनाने का श्रीय यह मोहम्मद गोरी को मिला। दोनों के जीवन का एक साथ उत्थान हुग्रा श्रौर एक साथ भ्रन्त हुग्रा।

## दसवां परिच्छेद

# चित्तौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण

## [१३०३ ईसवी]

युद्ध में कर्मदेवी की वीरता, कुतुबुद्दीन की हार, राणा भीम सह की अयोग्यता, चित्तीर का घेरा, अलाउद्दीन की चालें, विश्वासघात और उसका बदला, अलाउद्दीन की पराजय।

## चित्तौर का राज्य

तरावड़ी के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज के साथ, चित्तौर के राजा समर्रीसह की भी मृत्यु हुई थी। समर्रीसह के तीन पुत्र थे। बड़ा पुत्र कल्याएा, अपने पिता के साथ ही युद्ध में विलदान हुआ था, दूसरा पुत्र पिता के राज्य की छोड़कर दिचएा पर्वत के निकट जाकर किसी एक स्थान में रहने लगा था। इस दशा में चित्तौर के राज्य का अधिकारी तीसरा पुत्र कर्ए हुआ।

कर्णं की अवस्था छोटी थी श्रीर वह राज्य का प्रबन्ध नहीं कर सकता था, इसलिए जब तक वह समर्थं नहीं हुआ, राज्य की देख-भाल उसकी विधवा माँ कमंदेवी करती रही। कमंदेवी पत्तन के राजा की लड़की थी। उसका पिता श्रपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कमं-देवी की रगों और नसों में शूर-वीर पिता का रक्त था। समर्रासह के मारे जाने पर चित्तौर का शासन-प्रबन्ध उसने बड़े साहस के साथ श्रपने हाथों में जिया और बड़ी सुन्दरता के साथ उसने उसे निभाया। मोहम्मद गोरी के बाद, भारतीय राजाओं की भ्रवस्था लगातार गिरती गयी। वे जितने ही निर्बल होते जाते थे, उतनी ही उनमें भ्रापस की ईर्षा बढ़ती जाती थी और देश की शासन-सत्ता छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित होती जाती थी। इसका परिणाम यह हुआ था कि इस देश में मुस्लिम भ्राक्रमण का जो सिलसिला महमूद गज़नवी के साथ भ्रारम्भ हुआ था, वह बराबर चलता रहा और एक न एक मुस्लिम भ्राक्रमणकारी इस देश में भ्राकर भारतीय राज्यों के विनाश का कारण बनता रहा।

## कुतुबुद्दीन का हमला

भारतीय राज्य जिन राज्यों में बँटा हुम्रा था, उनमें एक चित्तौर का राज्य भी था। मोहम्मद गोरी के समय तक चित्तौर बराबर सुरचित रहा म्रीर किसी म्राक्रमए। कारी से उस समय तक उसे म्राचात नहीं पहुँचा था। मोहम्मद गोरी के मारे जाने पर उसके एक प्रसिद्ध सेनापित कुतुबुद्दीन ऐवक ने जो म्रब दिल्ली के सिहासन पर बैठकर शासन कर रहा था, चित्तौर पर हमला करने म्रौर उसे लूटने का साहस किया। उसे मालूम था कि चित्तौर का राजा समर्रासह युद्ध में मारा जा चुका है म्रौर उसके स्थान पर उसका छोटा लड़का कर्णांसह राज्य का म्रिक्तारी हुम्रा है। उसे यह भी मालूम हुम्रा कि कर्णांसह को म्रवस्था म्रभी छोटी है म्रौर राज्य का प्रबन्ध उसकी विधवा माँ कर्मदेवी करती है। इस दशा में चित्तोर पर हमला करना और उसका विध्वंस करना उसे सहज मालूम होने लगा।

कुतुबुद्दीन एक सेना लेकर सन् १२०७ ईसवी में चित्तौर की तरफ रवाना हुआ। इसका समाचार रानी कर्मदेवी को मिला। उसने मन-ही मन सोचा कि कुतुबुद्दीन चित्तौर को इस समय निर्बल समभ्त रहा है। वह जानता है कि इस समय चित्तौर में कोई प्रबल और पराक्रमी राजा नहीं है और कर्ग़ासिह अभी बालक है, इसीलिए उसने चित्तौर पर हमला करने का इरादा किया है।

फार्म ११

रानी कर्मदेवी ने भ्रावेश के साथ निर्णय किया कि, चित्तौर भ्राज भी निर्वल भ्रौर श्रनाथ नहीं है। इस राज्य को पराजित भ्रौर विध्वंस करना उस समय तक सम्भव नहीं है, जब तक चित्तौर का एक-एक शूर-वीर चित्रिय जीवित है!

वीराङ्गना कर्मदेवी ने कुतुबुद्दीन के होने वाले आक्रमए। का समाचार सुनते ही अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। चित्तौर की राजपूत सेना अपनी तैयारी में लग गयी। युद्ध के बाजे बजने लगे और राजपूत सरदार एवम् सेनापित युद्ध के लिए अपूर्व उत्साह के साथ तैयारी में लग गये।

चित्तौर की राजपूत सेना के तैयार होते ही वीर नारी कमंदेवी युद्ध के वस्नों से सुसिज्जित होकर अपने दाहिने हाथ में तलवार और बायें हाथ में ढाल लेकर महल के बाहर निकली और घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के सामने खड़ी हुई। उस समय राजपूत सैनिकों, सवारों और सरदारों का उत्साह और साहस कई गुना अधिक हो गया। जिस समय चित्तौर की राजपूत सेना युद्ध के लिए जोशीले बाजों के साथ रवाना हुई, उस समय उसके साथ चित्रय सैनिकों, सवारों और सरदारों की एक बड़ी सेना थी और यवन सेना को पराजित करने के लिए उसमें कई एक हिन्दू राजा, बहादुर सामन्त और चतुर सेनापित शामिल थे।

चित्तौर नगर से निकलकर राजपूत सेना उस तरफ रवाना हुई, जिस तरफ से कुतुबुद्दोन अपनी विशाल यवन सेना के साथ, तेजी से चित्तौर की ओर आ रहा था। मार्ग में दोनों सेनाओं ने एक, दूसरे को देखा और एक विस्तृत मैदान में युद्ध के लिए उत्तेजित अवस्था में कुछ देर के लिए दोनों सेनायें स्कीं। रानी कर्मदेवी ने कुछ देर तक यवन सेना की और देखा और फिर अपनी सेना को आगे बढ़ाकर मुस्लिम सेना पर जोर के साथ आक्रमण करने की आज्ञा दी।

भादेश के मिलते ही संग्राम के लिए प्रस्तुत राजपूत भागे की भोर बढ़े भौर उन्होंने तेजी के साथ भाक्रमण किया। इसी समय दोनों भोर से सेनाओं की मार-मार की आ्रावाज हुई श्रौर युद्ध श्रारम्भ हो गया। उस दिन सांयकाल तक भीषण मार-काट होती रही। लेकिन कोई परिगाम नहीं निकला। रात होते ही दोनों श्रोर की सेनायें पीछे की श्रोर हट गयीं श्रौर युद्ध बन्द हो गया।

इसके बाद दोनों सेनाओं ने ग्रपने-ग्रपने शिविर में जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रात:काल राजपूत सेना युद्ध के लिए तैयार हो गयी ग्रौर उसी समय कर्मदेवी युद्ध के लिए तैयार हो कर घोड़े पर सामने ग्रायी ग्रौर ग्रपने सैनिकों, दरदारों ग्रौर वीर सेनापतियों को सम्बोधन करते हुए उसने कहा:

"चित्तौर की रचा का भार ग्राप सब के ऊपर है। भारत के बहुत-से राज्यों का विध्वंस मुसलमान बादशाहों ने किया है, लेकिन चित्तौर पर हमला करने जा उनका यह पहला साहस है। ग्राज राजपूतों को शत्रुग्नों के सामने न केवल विजयो होना है, बल्कि उनके साहस को सदा के लिए मिटा देना है। ग्राज शत्रुग्नों का इस प्रकार संहार करना है, जिससे वे फिर कभी चित्तौर में ग्राक्रमण करने का दुस्साहस न कर सकें!"

कर्मदेवी के इन उत्तेजना पूर्ण वाक्यों को सुनकर राजपूत सैनिकों के नेत्रों से चिनगारियाँ निकलने लगीं। इसके बाद ही युद्ध के बाजे बजे श्रीर राजपूत सेना संग्राम-भूमि की तरफ रवाना हो गयो। पहले दिन जिस स्थान पर युद्ध हो चुका था, वहाँ पहुँचकर राजपूत सेना ने देखा कि यवन सेना श्रभी तक मैदान में नहीं श्रायो। इसी समय कर्मदेवी ने राजपूत सेना को मुस्लिम सेना के शिविर में झाक्रमरा करने का श्रादेश दिया।

मुस्तिम सेना श्रमी तक युद्ध के लिए तैयार न हो सकी थी। राजपूत सेना ने दौड़ते हुए उस पर श्राक्रमण किया। दोपहर तक भयानक नर-संहार हुग्ना। श्रन्त में कुतुबुद्दीन युद्ध में घायल हुश्ना श्रौर वह श्रपने प्राण लेकर वहां से भागा। उसके भागते ही, मुस्लिम सेना भी पीछे की श्रोर भागने लगी स्रौर थोड़ी ही देर में युद्ध का मैदान शत्रुस्रों से बिल्कुल खाली हो गया। बहुत दूर तक राजपूत सेना ने शत्रुद्यों का पीछा किया, उसके बाद वह सिहनाद करती हुई चित्तौर में लौट स्रायी।

## अलाउद्दीन का इरादा

समर्रासह की मृत्यु के बाद सन् ११६३ ईसवी में राजकुमार कर्णं चित्तौर के सिंहासन पर बैठा और कई वर्ष तक उसकी मां कमंदेवी ने उसकी तरफ से राज्य का प्रबन्ध किया। विवाह हो जाने के बाद कर्णं के दो पुत्र पैदा हुए, माहुप और राहुप। माहुप निकम्मा और भ्रयोग्य निकला। वह भ्रपने ननिहाल में पड़ा रहता था और जोवन के दिन किसी प्रकार व्यतीत किया करता था।

कर्गा का शासन भी बहुत कमजोरी के साथ चला ग्रौर उसकी मृत्यु के बाद, उसका दूसरा लड़का राहुप सिंहासन पर बैठा। इसके कुछ दिनों के बाद, यवन सेनापित शमसुद्दीन के साथ नगर कोट के मैदान में उसे संग्राम करना पड़ा। उस युद्ध में महाराज राहुप की विजम हुई ग्रौर पराजित होने के बाद ग्रपनी सेना को लेकर शमसुद्दीन को युद्ध-चेत्र से भागना पड़ा।

महाराज कर्गा ने चित्तौर में लगभग ब्राइतीस वर्ष तक बड़ी बुद्धिमानी के साथ शासन किया । इस बीच में कोई बाहरी शक्ति के द्वारा राज्य में ब्राशान्ति नहीं पैदा हुई । उसके बाद कई राजा वहाँ की गद्दी पर बैठे । उनके बाद सन् १२६५ में रागा लद्दमग्रासिंह के नाम से एक राजा चित्तौर के राज-सिंहासन पर बैठा । परन्तु उस समय लद्दमग्रासिंह की स्रवस्था बहुत कम थी, इसलिए उसकी तरफ से उसका चाचा भीमसिंह राज्य का प्रबन्ध करता रहा ।

भीर्मासह बहुत सरल और सीघा ग्रादमी था। उसका विवाह पित्रनी नामक एक राजकुमारी के साथ हुआ था, जो शारीरिक सौन्दर्य में ग्रद्धि-तीय ग्रीर अनुपम मानी जाती थी। पित्रनी में सौन्दर्य की ग्रीर भीमसिंह में स्वाभाविक सरलता की सीमा थी। पिद्यानी चौहान राजपूत वंश में उत्पन्न हुई थी ग्रौर उसका पिता सिंहल प्रदेश में रहा करता था।

महाराज भीमसिंह में राजनीतिक चतुरता श्रीर दूरदिशंता न थी श्रीर न वह शासक होने के योग्य ही था । राज्य-प्रबन्ध उतने ही दिनों के लिए उसके हाथों में था जब तक लद्दमरा की श्रवस्था बड़ी नहीं हो जाती । शासन की निर्बलता में राज्य की श्रवस्था, एक श्रनाथ स्त्री की तरह हो जाती है । श्राज फिर चित्तौर का राज्य उसी निर्बल परिस्थितियों में होकर गुजर रहा था, जिनमें उसके प्रति कोई भी श्राततायी श्रीर निर्दय श्राक्रमराकारी तृष्णा के साथ देख सकता है ।

दिल्ली के बादशाह ग्रलाउद्दीन खिलजी के नेत्रों में चित्तौर का वैभव खटक रहा था। लद्दमर्एासिह की ग्रायु सम्बन्धी निर्बल ग्रवस्था ग्रौर भीमसिह की राजनीतिक ग्रयोग्यता ने ग्रलाउद्दीन को चित्तौर की ग्रोर ग्राकिषित किया। उनने ग्रासानी के साथ चित्तौर पर हमला करने का इरादा कर लिया ग्रौर धीरे-धीरे उसने ग्रपनी तैयारी ग्रुक कर दी।

भारत के दूसरे ग्रधिकांश सम्पन्न राज्य, तुर्क ग्रौर पठान सैनिकों के ग्रस्याचारों से लूटे जा चुके थे ग्रौर मिट चुके थे। लेकिन चित्तौर का राज्य ग्रभी तक सुरचित था। इन दिनों में कोई शक्तिशाली राजा न होने के कारण, चित्तौर की तरफ ग्रस्याचारी ग्रौर लुटेरे ग्राक्रमण्कारियों का बढ़ना स्वाभाविक ही था। दुर्ब लता, सम्पन्न ग्रवस्था की रचा नहीं कर सकती ग्रौर इसीलिए वह प्रत्येक समय ग्रपने ग्राप विपद की कारण होती है।

## चित्तौर में अलाउद्दीन का घेरा

ग्रलाउद्दीन खिलजी सन् १३०२ ईसवी में श्रपनी सेना को लेकर चित्तौर में पहुँच गया और नगर के ग्रास-पास उसने ग्रपनी सेना का घेरा डाल दिया। ग्रलाउद्दीन के इस ग्राक्रमण से चित्तौर की राजपूत सेना में बड़ी ग्रशान्ति उत्पन्न हुई। वहाँ के समस्त राजपूत एक साथ युद्ध के लिए अधीर हो उठे। लेकिन उनके सामने एक बड़ी विवशता थी। राजा की अयोग्यता, प्रजा की अयोग्यता का कारण होती है। राजपूत सैनिक अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकते थे, लेकिन वे अपने निर्वल और अयोग्य राजा की शक्ति न बन सकते थे। तीब्र वाणों का प्रयोग धनुष के साथ किया जा सकता हैं। धनुष की अनुपयोगिता और असमर्थता, वाणों को अचिम और असमर्थ बना देती है।

चित्तौर में घेरा डालकर भ्रलाउद्दीन चुप हो रहा। उसके बाद उसने क्या सोचा भौर क्या निर्एाय किया, इसका जल्दी समभ्र सकना कठिन हो गया। न तो चित्तौर की तरफ से उस घेरे को तोड़ने भौर युद्ध करने की स्थिति पैदा हो गयी और न भ्रलाउद्दीन की तरफ से ही भ्रागे कोई भ्राक्रमण भ्रारम्भ हुआ।

#### अलाउद्दीन की घोषगा

चित्तौर में घेरा डाले हुए श्रालाउद्दीन को अनेक दिन बीत गये। उस समय दोनों ओर कीं अवस्थायें अस्पष्ट श्रौर संदिग्ध चल रही थीं। घेरा डालने के बाद भी अलाउद्दीन बहुत दिनों तक चुपचाप बना रहा। दोनों तरफ की कोई बात समभ में न आ रही थी। राएगा लच्नग्रासिंह की अभी तक बाल्यावस्था थी और भीमसिंह इस होने वाले अनर्थं की ओर अन्यमनस्क होकर देख रहा था। इसी अवसर पर अलाउद्दीन ने यह घोषएगा की कि मैं पिदानी को पाकर अपनी सेना को लेकर वापस लोट जाऊँगा।

इस घोषणा की मावाज चित्तीर में पहुँची। वहाँ के राजपूतों ने भ्रलाउद्दीन की इस माँग को सुना। भ्रकस्मात जैसे उनके शरीरों में भ्राग का स्पर्श हुआ हो। उनके नेत्रों से चिनगारियाँ निकलने लगीं। स्वाभिमानी चित्तीर राज्य का एक भी राजपूत इन शब्दों को सुनने के लिए तैयार न था। फिर भी उनको निकट भविष्य में होने वाली घटनाम्रों की प्रतीचा करनी पड़ी।

पिद्यनी सुन्दरता की सजीव मूर्ति थी। उसका अलौकिक स्वास्थ्य, अ.ड्रुत शरीर गठन, अपूर्व रंग-रूप और सौंदर्य, न केवल पिद्यनी की भयानक विपद का—बिल्क समस्त । चित्तौर की आपदाओं का कारए। बन गया! अलाउद्दीन की घोषए। सभी के कानों में पहुँची। सभी ने अपने-अपने अन्तः करए। में गम्भीर प्रस्तर रखकर उस माँग के शब्दों को सुना। भीमसिंह ने भी सुना और पिद्यनी के कोमल कानों में भी उस घोषए। के शब्दों का आघात हुआ। उसने भी सुना। लेकिन किसी की तरफ से कोई निर्णंय सुनायी नहीं पड़ा।

चित्तौर के राजपूतों के सामने बड़े संकट का समय था। वे समभ नहीं सके कि इन परिस्थितियों के बाद भी कोई जीवित रहना पसन्द करेगा! उनका स्वाभिमानी सम्मान उत्तस बालू में जल की मछली की भांति चत्-विचत हो रहा था। एक-एक करके ग्रालाउद्दीन की घोषणा के बहुत-से दिन बीत गये।

श्रलाउद्दीन शूर-वीर श्रीर लड़ाकू होने की अपेचा, चतुर, दुराचारी, लम्पट, कठोर श्रीर ग्रिभमानी श्रिधिक था। उसने श्रपने श्राक्रमण का सम्पूर्ण उद्देश्य, परम सुन्दरी पिद्यनी को हस्तगत करने में केन्द्रित कर दिया। रानी के रूप-लावर्ण की ग्रलौकिक छिव ने श्रलाउद्दीन की श्रटूट उत्कण्ठा को उन्माद में पिर्णत कर दिया। महाराणा भीमसिंह की श्रस्वाभाविक दुर्बलता से वह श्रनभिज्ञ नहीं रहा। उसने श्रपने उद्देश्य की सफलता को सरल बनाने के लिए घोषणा को बदलने की कोशिश की श्रीर जाहिर किया कि रानो पिद्यनी के प्रतिबिम्ब को दर्पण में देखकर मैं चित्तीर से लौट जाऊँगा।

राजपूत ग्रपने ग्रनेक स्वाभाविक गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता ग्रौर विश्वास परायणता को सभी जानते थे। एक बार ग्रपनी मंजूरी दे देने के बाद, राजपूत ग्रपने शब्दों को बदल नहीं सकते, यह बात भी अलाउद्दीन जानता था। उसने अपने कपट का जाल फैलाना आरम्भ किया। सरल स्वभाव भीमसिंह की दुर्बलता ने अलाउद्दीन के सीधे-सादे शब्दों पर विश्वास किया। उसकी समभ में आ गया कि यदि दपंग में प्रतिबिम्ब देखकर ही अलाउद्दीन वापस जा सकता है और रक्तपात की समस्त भीषणता इस प्रकार अपने आप मिट जाती है तो ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। भीमसिंह ने साफ-साफ उसे स्वीकार कर लिया।

#### अलाउद्दीन की प्रतारणा

चित्तौर के सरदारों और बुद्धिमान राजपूतों की समक्त में भीमसिंह की स्वीकृति एक भयानक दुर्बलता थी। महलों से लेकर बाहर तक सभी ने महाराणा भीमसिंह की स्वीकृति को अशान्ति और आश्चर्य के साथ सुना। लेकिन भीमसिंह उन दिनों में चित्तौर राज्य अधिकारी था और दूसरे अर्थों में भी अलाउद्दीन के प्रस्ताव को स्वीकार करने का उसे अधिकार था।

भीमसिंह की स्वीकृति का सन्देश, ग्रलाउद्दीन को मिला। वह ग्रत्यधिक प्रसन्त हुग्रा। उसने भीमसिंह के साथ मित्रता का सम्बन्ध जोड़ा ग्रीर उसने ग्रनेक प्रकार की भूठी प्रशंसायें कीं। ग्रलाउद्दीन ग्रीर भीमसिंह के बीच शत्रुता के स्थान पर मित्रता कायम हुई। ग्रलाउद्दीन को रानी पिंचनी का प्रतिबिम्ब दिखाने के लिए चित्तौर के राज-भवन में तैयारियाँ हुई ग्रीर ग्रपने उद्देश्य को लेकर ग्रलाउद्दीन ने निर्भयता के साथ चित्तौर के भीतर प्रवेश किया। वह जानता था कि राजपूत दगाबाज नहीं होते। इसीलिए उसके साथ थोड़े-से शरीर रचक विश्वस्त मुस्लिम सैनिक ग्रीर सवार थे।

मित्रता श्रोर उदारता के साथ श्रलाउद्दीन ने पिदानी के प्रतिश्विम्ब को दर्पए। में देखा, प्रसन्नता के साथ उसने रानी के श्रपूर्व सौंदर्य की प्रशंसा की श्रोर वहाँ से वह श्रपनी छावनी के लिए लौट पड़ा। भीमसिंह ने श्रपने कुछ राज दरबारियों के साथ श्रलाउद्दीन का स्वागत-सत्कार किया श्रीर

कुछ दूर तक ग्रलाउद्दीन को भेजने के त्र्याशय से वह साथ-साथ चला। श्रलाउद्दीन ग्रौर भीमसिंह——दोनों साथ-साथ चल रहे थे ग्रौर भीमसिंह, श्रलाउद्दीन के मुख से प्रशंसात्मक बातें सुन रहा था।

बातें करते हुए दोनों ही चित्तौर नगर के बाहर निकल गये, लेकिन उन बातों का सिलसिला खतम न हुआ। कुछ दूर आगे बढ़कर जाने पर, मुस्लिम सेना की छावनी दिखायी पड़ी, वहीं पर अलाउद्दीन खड़ा हो गया और अपने अपराधों की उसने भीमसिंह ने चमा मांगी। उसके मीठे शब्दों को सुनकर भीमसिंह ने उत्तर देना आरम्भ किया ही था कि इतने में बहुत-से अख-शस्त्र सुसज्जित यवन सैनिक अचानक बड़ी तेजी के साथ उस स्थान पर पहुँचे और दरबार के लोगों के साथ-साथ, उन्होंने महारागा। भीमसिंह को कैद कर लिया।

दरबारियों के साथ, महारागा भीमसिंह के वन्दी होने का समाचार समस्त चित्तौर नगर में फैल गया। महलों से लेकर बाहर तक सन्नाटा छा गया। मन्त्रियों और सरदारों ने बड़ी वेदना के साथ इस दुःखान्त समाचार को सुना। सभी की समभ में परिस्थिति और भी गम्भीर हो उठी। कैद से महारागा और दूसरे राजपूत दरबारियों को कैसे छुटाया जाय, यह एक भीषण प्रश्न सब के सामने पैदा हो गया।

## बन्दी अवस्था से छुटने की समस्या

महाराएगा भीमसिंह को गिरपतार करने के बाद अलाउद्दीन को बड़ी प्रसन्नता हुई। ग्रपनी समभ में वह सफलता की ऋोर जा रहा था। रानी पिंद्यनी को प्राप्त करने के लिए उसने जो जाल बिछाया था, उसमें ऋब तक बराबर सफलता मिली। जिस भीमसिंह को कैंद्र करने के लिए न जाने उसे कितना युद्ध करना पड़ता और इसके लिए न जाने कितने आदिमियों का दोनों और से रक्तपात होता। इन समस्त दुर्घटनाओं से सुरिचत रहकर उसने अपने उद्देश्य में सफलता पायी, इसीलिए उसके प्रसन्न होने का पूर्णहर्प में कारएग था।

भीमसिंह के बन्दी होते ही सम्पूर्ण चित्तीर के लोग शोकाकूल हो उठे। राज दरबार के मन्त्रियों, राज्य के समस्त सरदारों श्रोर राजपुतीं के सामने बड़ी कठिन समस्या पैदा हो गयी। जिस यद को बचाने के लिए ग्रारम्भ से महाराणा भीमसिंह ने खामोशी ग्रख्तयार की थी ग्रीर अलाउद्दीन की मीठी-मीठी बातों को सुनकर उन पर विश्वास किया था, वह युद्ध अपने भ्राप भ्राकर सामने उपस्थित हुआ। श्रव समस्त सरदारों, सेनापितयों श्रीर राजपूत सैनिकों के सामने युद्ध को छोड़कर भीमसिंह की मुक्ति का दूसरा कोई रास्ता ही न रह गया। स्नारम्भ से ले कर स्रब तक चित्तौर राज्य की सेना के राजपूत, युद्ध के लिये दाँत पीस रहे थे। लेकिन महाराएगा भीमसिंह की श्रयोग्यता श्रीर श्रसमर्थता के परिएगम स्वरूप सभी लोग कर्त्तव्यमूढ़ हो रहे थे। संघर्ष से बचने की कोशिश कभी-कभी भयानक विपद की कारए। बन जाती है। जिन दृष्परिएगामों से बचने ग्रौर सुरचित रहने के लिए भीमसिंह ने कायरता स्वीकार की थी, उसने स्वयं उन दूष्परिएगामों को लाकर सामने उपस्थित कर दिया। एक वीर ग्रात्मा जीवन के संघर्षों का सामना करता है ग्रीर उन पर विजयी हो कर लोक भ्रौर परलोक में कीर्ति का अधिकारी होता है। लेकिन कायर और भीरू पृष्ठ संकटों का मुकाबिला करने में घबरा कर अपने का स्वयम् कारण बन जाता है । महाराणा भीमसिंह की यही अवस्था थी।

किसी भी गुएा और अवगुएा की सही परिभाषा उसकी सफलता श्रीर असफलता पर निर्भर होती है। विश्वासघात करना अपराध है। लेकिन जो विश्वासघात कर सकता है, उसके प्रति विश्वासघात करना अपराध नहीं है। विश्वासी राजपूतों के अधिकार में आकर भी जो अलाउद्दीन इसलिए निर्भीक और निडर था कि राजपूत विश्वासघात नहीं कर सकते, उसी अलाउद्दीन ने प्रतिबिम्ब देख कर लौटने के बाद राजपूतों के साथ विश्वासघात किया और उनको कैदी बना कर अपनी सेना के बीच में रखा। यह दएड उन राजपूतों के लिए था, जो विश्वास-

घातक के साथ, विश्वासघात न कर सकते थे। यदि उन्होंने प्रतिबिम्ब देखने के समय एक दुराचारी श्रीर श्रत्याचारी को संसार से विदा कर दिया होता तो यह दग्ड उनको भोगना न पड़ता। किसी भी गुरा श्रीर श्रवगुरा की परिभाषा करने में प्रायः लोग भूल करते हैं।

शोकाकुल चित्तौर में भीमसिंह के छुटकारे की समस्या का हल करना जिस समय किटन हो रहा था और विभिन्न परिएाामों की लोग चिन्तनायें कर रहे थे, उसी संकटकाल में अलाउद्दीन ने फिर घोषएा। की, "मैं रानी पिंचनी को पाकर तुरन्त महाराएा। भीमसिंह और दूसरे कैंदियों को छोड़ दूँगा और अपनी सेना के साथ चित्तौर से लौट जाऊँगा।"

#### चित्तौर में खलबली

चित्तौर के मिन्त्रयों श्रौर सरदारों के बादशाह श्रलाउद्दीन की यह घोषणा श्रसह्य हो उठी। सभी ने मिल कर युद्ध करने श्रौर महाराणा को कैद से छुड़ाने का निर्णय किया। लेकिन इस निर्णय के साथ उन सब को रानी पिंद्यनी की श्राज्ञा ले लेना झावश्यक था। श्रारम्भ से लेकर श्रध तक सभी बातों को रानी पिंद्यनी जानती थी लेकिन किसी समय उसने अपने विचारों को प्रगट नहीं किया श्रौर न किसी ने उसके निर्णिय को जानने की ही कोशिश की।

चित्तौर के दरबार में रानी का एक भाई रहता था, उसका नाम बादल था और गोरा नाम का जो दूसरा आदमी था, वह रानी का चाचा था। दोनों ही युद्ध में वीर और राजनीति में कुशल थे। रानी पिद्यनी से परामर्श करने के लिए इन्हों दोनों भादिमयों को महल में भेजा गया। रानी ने उत्तर देते हुए कहा, मुसलमान बादशाह के साथ भारम्भ से लेकर जिस निबंलता से काम लिया गया है, उसी का यह फल है कि आज चित्तौर के सामने महान संकट है। वह पहली भूल थी और मेरी समक्त में यह दूसरी भूल होगी कि इस समय युद्ध की घोषएगा की जाय। इसलिए अच्छा यह होगा कि अलाउद्दोन ने जिस धूतंता और

प्रतारगा से काम लिया है, उसी का भाश्रय अब इधर से भी लिया जाय।

गोरा ग्रौर बादल ने सावधानी के साथ रानी के शब्दों को सुना ग्रौर उसके बाद भी दोनों ग्रादमी कुछ देर तक चुप रहे। ग्रन्त में पद्मिनी के परामशं को जान कर गोरा ग्रौर बादल महल से लौट ग्रौर दरबार में ग्राकर मन्त्रियों तथा सरदारों के साथ परामशं किया। इसके पश्चात् बादशाह श्रलाउद्दीन के पास एक दूत भेजा गया। उसने वहाँ जाकर कहा:

, "बादशाह सलामत, आपने आखीर में जो राय जाहिर की है, उसे सुनकर रानी साहिबा ने अपनी मंजूरी आपके पास भेजी है और उसी के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अपनी मंजूरी के साथ रानी साहिबा ने अपनी दो-चार बातें आप से अर्ज करने के लिए मुभे इजाजत दी है। उन बातों को कहने के लिए आप मुभे इजाजत देंगे, यही समभ कर मैं उन बातों को आपके सामने पेश करने की हिम्मत करता हूँ।

बादशाह म्रालाउद्दीन बड़ी तसल्ली के साथ उन बातों को सुन रहा था। दूत ने फिर कहना म्रारम्भ किया:

"बादशाह सलामत खुद एक बड़े बादशाह हैं श्रौर राजमहलों के तर्ज तरीकों से वाकिफ हैं। रानी साहिबा के साथ उनकी सभी नौक-रानियाँ, लौड़ियाँ श्रौर बाँदियाँ श्रावेंगो श्रौर सभी पहरेदार पालिकयों में होंगो। उन सब की जो इज्जत श्रौर श्राबरू हमारे राज महलों में मानी जाती है, श्रापसे यहाँ भी उनको वही इज्जत मिलनी चाहिए। रानी साहिबा के साथ सैकड़ों की तादाद में जो खादिमायें हैं, वे सब राजघराने की लड़िकयाँ हैं श्रौर शादी के बाद, रानी साहिबा के साथ इस राज्य में श्रायी हैं। राज्य की तरफ से उनको भी वही इज्जत मिली है जो रानी को मिलती है। रानी के साथ समस्त पालिकयाँ राज्य के सवारों के संरचण में श्रापके यहाँ श्रावेंगी श्रौर भेजकर वे सवार वापस चले श्रायाँगे। उन सब के यहाँ श्रावेंगी श्रौर भेजकर वे सवार वापस चले श्रायाँगे। उन सब के यहाँ श्रावेंगी ग्रौर भेजकर वे सवार वापस चले श्रायाँगे। उन

नासिब मालूम हो। इन बातों को मंजूर करने के बाद भ्राप किसी ग्रच्छे दिन की तजबीज करें, उसी दिन रानी साहिबा भ्रापके यहाँ भ्रा जावेंगी। चित्तौर के मुतल्लिक भ्राप जो मुनासिब समभें फैसला करें, उससे रानी साहिबा कोई दखल नहीं देना चाहती। वे जिस वक्त यहाँ के महलों से निकल कर भ्रापकी तरफ चलेंगी, उसी वक्त से चित्तौर के साथ उनका कोई ताल्लुक न रहेगा।"

दूत की बातों को सुनकर अलाउद्दीन बहुत प्रसन्न हुआ। जिस समय वह दूत के मुँह से इन बातों को सुन रहा था, उसी समय उसने समक्क लिया था कि रानी पिंचनी खुशी से मेरे साथ चलना चाहती है और उसकी खुशी का सबब यह है कि मेरी बादशाहत के एक टुकड़े के मुका-बिले में भी चित्तौर का राज्य नहीं है। ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो इस छोटे-से राज्य के पीछे इतनी बड़ी बादशाहत का ख्याल छोड़ दे।

ग्रलाउद्दीन ने दूत की सभी बातों को मन्जूर कर लिया। वह रानी की इस बात से बहुत प्रसन्न हुग्रा कि उसने भीमसिंह ग्रौर चिन्तौर के सम्बन्ध में कोई माँग नहीं की। उसने समभ लिया कि !रानी पद्मिनी की ईमानदारी का सब से बड़ा सुबूत यही है। बादशाह ग्रौर दूत के बीच ग्रन्छे दिन का निश्चय हो गया ग्रौर दूत वहाँ से लौटकर चला ग्राया।

## मुस्लिम छावनी में भयानक मार-काट

वितौर में यह प्रफवाह फैल गयी कि रानी पिद्मनी ने बादशाह के साथ जाना मन्त्रूर कर लिया है। इस प्रफवाह को सुनकर सभी को विस्मय हुआ। लेकिन किसी का उसमें बस क्या था। दूत के लौट आने पर चित्तौर के राज दरबार में तरह-तरह की तैयारियाँ होने लगीं। बादशाह अलाउद्दीन ने भी अपने आदिसयों को इधर-उधर रवाना किया और उन आदिमयों ने लौटकर बताया कि चारों तरफ रानी के इस फैसले पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं और उसकी बड़ी वदनामी फैल रही है।

ग्रलाउंदीन के हृदय में श्रब किसी प्रकार का सन्देह न रहा। वह पहले भी समऋता था कि राजपूत न भूठे होते हैं और न धोखेबाज होते हैं । बिना किसी सन्देह के उसने श्रपने वहाँ रानी के स्वागत की तैयारियाँ शुद्ध कर दी चित्तौर में घेरा डाले हुए जो सेना पड़ी थी, उसको उसने वापस बुला लिया और चित्तौर का घेरा तोड़ दिया गया।

मुस्लिम सेना की छावनी में कई निनों तक स्वागत की जोरदार तैयारियाँ होती रहीं। निश्चित चित्तौर के द्वार से ७०० से ग्रधिक पाल-कियाँ एक साथ निकलीं ग्रौर ५०० राजपूत सवारों के साथ वे मुस्लिम शिविर की तरफ रवाना हुईं। सवारों के हाथों में कोई मस्त्र-शस्त्र न था। शिविर के निकट पहुँचकर सवारों ने बादशाह ग्रलाउद्दीन को सलाम किया ग्रौर हट कर वे एक तरफ खड़े हो गये।

ग्रलाउद्दीन ने रानी पिन्नती श्रीर उसके साथ में ग्राने वाली श्रियों के लिए ग्रगल तम्बू लगवा दिया था ग्रीर उस तम्बू ग्रास-पास मजबूत कनाते लगी हुई थीं। एक-एक करके सभी पालिकयाँ उससे भीतर भेज दी गयीं। छावनी में मुस्लिम सैनिकों का पहरा लगा हुग्ना था ग्रीर बहुत-से सैनिक इस खुशी में तरह-तरह के इन्तजाम कर रहे थे। पालिकयों के तम्बू में जाने के साथ-साथ बादशाह ग्रनाउद्दीन को यह बता दिया गया था कि इन पालिकयों में कुछ स्त्रियाँ महलों से ऐसी ग्रायो हैं जो रानी को यहाँ तक पहुँचाकर ग्रीर कुछ समय ठहर कर वापस चली जायँगी। बादशाह ने इसके लिए भी इन्तजाम कर दिया कि जिस वक्त लौटने वाली पालिकयाँ जाने लगें तो पहरे के सिपाहियों को तरफ से कोई दखल न दिया जाय।

महाराएग भीमसिंह इस दृश्य का कोई अर्थ समक्त न सका। जिनके पहरे में वह बन्दी था, उन सिपाहियों ने उल्लास में विभोर होकर महाराएग से कहा: "तुम्हारी रानो पिंचनी ने तुमको छोड़कर बादशाह के यहाँ जाना मन्जूर किया है और इसके खिए वह अपनी बहुत-सी खादिमाओं के साथ हमारी इस छावनी में आ गयी है।" इसके बाद कुछ

いいたことにいるというというというとうないというないのできる。 おおめまません のはないのかい かんかいかん

ही देर में अलाउद्दीन ने महाराएग को बुलाकर कहा: "रानी पियनी श्रब मेरे साथ जायगी। श्राप उसके साथ आखिरी मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए श्रापको श्राध घएटे का समय मिलेगा।"

पहरे के सिपाहियों ने मुलाकात के लिए भीमसिंह को जाने की इजा-जत दी ग्रीर उसने विस्मय के साथ उस तम्बू के भीतर प्रवेश किया, जहाँ पर चित्तौर से ग्रायी हुई बन्द।पालिकयाँ मौजूद थीं। महाराएगा की ग्रावाज सुनते ही एक पालको के भीतर से किसी ने। सम्हाल कर परदा खोला ग्रीर बड़ी सावधानी के साथ बुलाकर उसने भीमसिंह को उसी में बिठा लिया।

तम्बू के बाहर मुस्लिम पहरा था ग्रीर कुछ फासिले पर बाहर खड़े हुए सिपाही महाराएगा के लौटने का रास्ता देख रहे थे। इसी समय तम्बू के भीतर से कुछ पालिकयाँ बाहर की तरफ निकलीं, बादशाह को यह खबर दी गयी कि लौटने वाली पालिकयाँ वापस जा रही है। बादशाह ने खुशी के साथ उनको लौटने की इजाजत दी। वे पालिकयाँ वापस चली गयीं।

रानी पिंदानी से मुलाकात करने के लिए महारागा को भेजकर बादशाह अलाउद्दीन तरह-तरह की कल्पनायें कर रहा था। वह सोच रहा था कि आज भीमसिंह के दिल पर यह जानकर क्या गुजरेगी कि रानी पिंदानी खुशी के साथ चित्तौर को छोड़कर दिल्ली जा रही है। रानी पिंदानी से मुलाकात करने का मौका देकर अलाउद्दीन, भीमसिंह के जख्मों में नमक छिड़कना चाहता था। इस मौके पर महारागा को कितनी पीड़ा हो सकती है। इसका वह अन्दाज लगा रहा था।

तम्बू से भीमसिंह के लौटने का समय समाप्त हो चुका था। फिर भी कुछ देर तक उसका रास्ता देखा गया। आधे घर्यटे का समय दिया गया। था, लेकिन तम्बू में महाराएगा को गये हुए लगभग दो घर्यटे हो रहे थे, परन्तु इतना अधिक, समय हो जाने का पता बादशाह को स्वयं न था। जिन सिपाहियों के द्वारा महाराएगा बन्दी था, वे बादशाह के हुक्म का रास्ता देख रहे थे और बादशाह के सामने ग्राज एक दूसरी ही रंगीन दुनिया थी।

श्रनाउद्दीन ने जब सुना कि तम्बू में गये हुए महाराएगा को दो घएटे हो चुके हैं श्रीर वह श्रभी तक वहाँ से नहीं लौटा तो वह जोर के साथ तड़प उठा। उसके तड़पने की श्रावाज मुस्लिम छावनी के भीतर से बाहर तक गूँज उठी। सिपाहियों ने तम्बू के निकट जाकर महाराएगा को पुकारा श्रीर फौरन लौटकर श्राने का हुक्म दिया।

कुछ समय श्रौर बीत गया । बादशाह को खबर दी गयो कि तम्बू से श्रमी तक महाराएगा नहीं लौटा । यह सुनकर बादशाह कोध में बिगड़ता हुग्ना, तम्बू की श्रोर चला । उसके साथ में शरीर-रचक मुस्लिम सैनिक थे । तम्बू के मीतर बादशाह के पहुँचते श्रौर गरजते ही, चित्तौर से श्रायी हुई ७०० पालिकयों के परदे एक साथ खुले श्रौर उनके भीतर बैठे हुए प्रत्येक पालकी से छः छः चुने हुए शूर-बीर सैनिक युद्ध के लिए सुसिज्जत बड़ी तेजी के साथ निकल पड़े श्रौर उन्होंने श्रलाउद्दीन पर श्राक्रमएा किया। मुस्लिम शरीर-रचक सैनिकों ने बादशाह के श्रागे होकर राजपूतों के श्राक्रमएा का जवाब दिया, बादशाह भीतर से भागकर बाहर श्राया श्रौर मुस्लिम सेना को ललकारते हुए युद्ध करने की श्राझा दी।

मुस्लिम छावनी में हाहाकार मच गया और भीषण रूप से मार-काट भारम्भ हो गयी। बाहर खड़े हुए पाँच सौ राजपूत सवारों ने भागे बढ़कर युद्ध में भाग लिया। चित्तौर के पाँच हजार सैनिकों और सवारों ने भयानक मार काट की और ढाई घएटे के भीतर कई हजार मुस्लिम सैनिकों को काटकर ढेर कर दिया। अलाउद्दीन की पूरी सेना तैयार होकर युद्ध में शामिल हो गयो। मुसलमानों का बढ़ता हुआ जोर देखकर राजपूत मार काट करते हुए चित्तौर की तरफ चलने लगे। बादशाह की सेका आगे बढ़ती हुई किले के करीब पहुँच गयो। वहां से सिहहार की तरफ बढ़ना चाहती थी और महाराणा भीमसिह को कैद करना चाहती थी। परन्तु राजपूतों ने किले के करीब फिर जमकर युद्ध किया और मुस्लिम सेना को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया।

जिस समय के निकट बादशाह की सेना के साथ राजपूत युद्ध कर रहे थे चित्तार की एक दूसरी राजपूत सेना तैयार होकर सिंहद्वार से बाहर निकली और किले से बाहर प्रांकर मुस्लिम सेना पर उसने इतने जोर का आक्रमण किया कि बादशाह की विशाल सेना कुछ दूर तक पीछे हट गयी। इस समय किले और मुस्लिम छावनी के बीच के मैदान में भीषण युद्ध आरम्भ हुआ। अलाउद्दीन के आक्रमण के आरम्भ से जो राजपूत सैनिक और सरदार युद्ध के दाँत पीस रहे थे, वे आज चित्तीर की मर्यादा को सुरचित रखने के लिए मर मिटना चाहते थे। कई घएटे तक उन शूर-बीर राजपूत ने भयानक मार-काट की और शत्रुओं का संहार करने में उन्होंने कुछ उठा न रखा।

शत्र ब्रों के मुकाबिल में राजपूत सैनिकों की संख्या बहुत थोड़ी थी, फिर भी युद्ध की परिस्थित दोनों ब्रोर से बहुत गम्भीर चलती रही। कभी राजपूत पीछे हट जाते थे ब्रौर कभी मुस्लिम सेना कुछ दूर तक पीछे हटकर फिर युद्ध करती हुई ब्रागे की ब्रोर बढ़ ब्राती थी। संग्राम की यह अवस्था दो दिनों तक बराबर चलती रही। तीसरे दिन सायकाल के पहिले ही बादशाह की सेना युद्ध के मैदान से पीछे हट गयी ब्रौर अपनी छावनी की तरफ चली गयी। राजपूत सैनिक अपने स्थान पर ज्यों के त्यों बने रहे। उन्होंने ब्रागे बढ़ने की चेष्टा न की ब्रौर मुस्लिम सेना के छावनी में लौट जाने के बाद, राजपूत सेना भी चित्तौर की तरफ लौट गयी।

छावनी में लौट कर अलाउद्दीन ने रात को बिश्राम किया भौर सवेरा होते ही वह अपनी सेना के साथ चित्तौर से दिल्ली की भ्रोर रवाना हो . गया।

मुस्लिम सेना के साथ राजपूतों का जो युद्ध हुआ, उसमें रानी पश्चिनी के चाचा गोरा ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया और अन्त में वह मारा गया। रानी के भाई बादल की अवस्था अभी चौदह वर्ष से अधिक न थी, लेकिन युद्ध में उसका रराकौशल देखकर शत्रु के सैनिक भी विस्मित हो फार्म १२

रहेथे । उसकी तलवार श्रौर भालेकी मार से बहुत श्रधिक मुस्लिम सैनिक मारेगयेथे।

युद्ध से हटकर जब मुस्लिम सेना श्रपनी छावनी को चली गयी तो बादल श्रपनी राजपूत सेना के साथ लौटकर खून से नहाये हुए, महल में पहुँचा। उसके शरीर में बहुत से घाव थे श्रौर उसने श्रब भी रक्त बहुर हा था। उसके समस्त कपड़े खून में डूबे हुए थे। उसने बहुत देर तक बिना वस्त्र बदले हुए, बहुन पिंद्यनी श्रौर गोरा की पत्नी—श्रपनी चाची को बताया की बादशाह ग्रलाउद्दीन की विशाल सेना के साथ किस प्रकार भयंकर युद्ध हुआ किस तरीके से श्रन्त में मुस्लिम सेना निराश हो कर—पराजित श्रवस्था में युद्ध के मैदान से चली गयी।

#### चित्तौर पर अलाउदीन की फिर चढ़ाई

बादशाह ध्रलाउद्दीन चित्तौर से लौट कर दिल्ली चला गया, लेकिन चित्तौर में होने वाली घटनायें उसे एक दिन भी भूली नहीं। ध्रपनी जिन ग्राशाओं को लेकर उसने चित्तौर पर ग्राक्रमण किया था, वे सब की सब एक साथ ग्रफसल दुईं। चित्तौर के निष्ठंल ग्रौर ग्रसमर्थं समभने के बाद भी, उसने पिंधनी को प्राप्त करने के लिए जीवन का एक नाटक खेला था, उसमें वह बुरी तरह ग्रसफल हुग्रा। उस नाटक का ग्रन्त इतना ग्रपमानजनक होगा, इसकी कल्पना भी उसने न की थी। इस ग्रपमान ग्रौर पराजय से चिढ़कर ग्रलाउद्दीन चित्तौर के सम्बन्ध में नयी-नयी कल्पनाग्रो पर विचार करने लगा। वह सोचने लगा, जिस चित्तौर ने विश्वासघात का यह कठोर पाठ पढ़ाया है, उसे मैं विष्वंश करके ही छोड़्गा।

एक-एक करके कितने ही वर्ष बीत गये। अलाउद्दीन की ग्राँखें चित्तौर की तरफ लगी हुई थीं। उसे चित्तौर को पराजित करने का उतना स्थाल न था, जितना उसे अपने अपमान का बदला लेने का था। वह भयानक रूप से चिढ़ा हुआ था। जिस चित्तौर को युद्ध में उसने खिलौना समका था, उसके मुकाबिले उसे असफल होकर लौटना पड़ा, अलाउद्दीन बादशाह के सामने यह साधारए। लज्जा की बात न थी। इसीलिए चितौर पर फिर आक्रमण करने का उसने निश्चय किया और पहले की अपेचा उसने इस बार अधिक बड़ी सेना की तैयारी की और दिल्ली से चलकर सन् १३०३ ईसवी में उसने चित्तौर को फिर घेर लिया।

### चित्तौर के सामने संकट

चित्तौर की शक्तियां म्राज पहले से भी निर्बल हो चुकी थीं। म्राला-उद्दीन की विशाल सेना के साथ जिन राजपूत वीरों मौर सरदारों ने युद्ध कर के उसे दिल्ली लौट जाने के लिए विवश किया था, म्राज चित्तौर के दुर्भीग्य से संसार में न थें। उनमें से भ्रधिकांश पहले के युद्ध में ही चित्तौर की स्वाधीनता की रचा में भ्रपने प्राएगों का चिलदान दे चुके थे। इन दिनों में राएगा लच्नग्एसिंह चित्तौर के सिंहासन पर था, परन्तु युद्ध में म्राधिक वीर भौर बहादुर न था। चित्तौर की मर्यांदा भौर स्वाधीनता को सुरचित रखने के लिए जिस प्रकार के शक्तिशाली राजा की भ्रावश्यकता थी, उसका ग्राज भी चित्तौर में म्रभाव था।

इतना सब होने पर भी जब मालूम हुम्रा कि दिल्ली के बादशाह म्रालाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर फिर चित्तौर पर धाक्रमण किया है तो चित्तौर के राजपूतों का खून खौलने लगा। चित्तौर एक छोटा-सा राज्य था भौर उसी हिसाब से उसकी एक छोटी-सी सेना थी। परन्तु उस सेना के राजपूत सैंनिकों भौर सरदारों में उत्साह का भ्रमाव न था। मुस्लिम सेना के भ्रागमन भौर श्राक्रमण की बात सुनते ही राजपूत वीरों ने एक बार अपनी लटकती हुई तलवारों की भ्रोर देखा भौर युद्ध के भयानक दृश्यों का वे स्मरण करने लगे। पिछले युद्ध की समस्त घटनायें भ्राज फिर उनके सामने ताजी हो उठीं। उनके मुख से एक बार निकल गया, हम युद्ध में विलदान हो सकते हैं। दिल्ली का बादशाह भ्रव हमें भोखा नहीं दे सकता।

राएग लद्मएगिसह के हृदय में साहस श्रीर उत्साह—दोनों की कभी थी। मुस्लिम सेना के द्वारा चित्तौर के घेरे जाने पर उसका हृदय घबरा उटा। श्रनेक प्रकार की चिन्तनायें करने के बाद भी वह स्वयं कुछ निर्णय न कर सका। श्रपनी निर्बलता श्रीर श्रयोग्यता के कारए। उसे चित्तौर का भविष्य भयानक संकटमय दिखायी देने लगा।

## चित्तौर में युद्ध की घोषणा

किसी भी भ्रवस्था में युद्ध करना पड़ेगा, राएगा लच्न्म्एसिंह की समभ में यह श्रा गया। उसने भ्रपने मन्त्रियों, सरदारों भ्रौर सेना के शूर-वीरों के साथ बैठ कर परामशं किया भ्रौर अन्त में सभी ने उत्साह के साथ युद्ध करने का निर्एाय किया।

युद्ध का निर्णाय करते ही चित्तौर में सेना की तैयारी स्नारम्भ हो गयो स्नौर युद्ध के बाजों के साथ चित्तौर की राजपूत सेना मुस्लिम सेना के साथ संग्राम करने के लिए रवाना हुई। चित्तौर की सोमा पर दोनों स्नोर की फौज का स्नामना-सामना हुमा स्नौर युद्ध स्नारम्भ हो गया। कई दिनों के बाद राजपूत रणा-स्थल पर कमजोर पड़ने लगे। उनकी संख्या लगातार कम होती जाती थी लेकिन उसके बाद राजपूत सैनिकों ने स्रपनी विखरी हुई शक्तियों को एकत्रित किया श्रौर तुर्क सेना के साथ फिर जम कर उन्होंने युद्ध किया।

रागा लद्मग्रासिंह के बारह पुत्र थे। इस लगातार युद्ध में उसके ग्यारह लड़के जान से मारे गये। बारहवें लड़के को युद्ध में भेजने के समय रागा लद्मग्रासिंह स्वयं तैयार हुआ। उसने समक्ष लिया कि युद्ध का अब अन्तिम समय है। उसने यह भी समक्ष लिया कि बादशाह के मुकाबिले में इस बार चित्तौर की पराजय होना निश्चित है। इसलिए अन्त में आने वाली परिरिथतियों के लिए हमें और समस्त चित्तौर के निवासियों को तैयार हो जाना चाहिये।

#### चित्तौर की चिता

राएा लद्मएर्सिह ने अपने मन्त्रियों और सरदारों को बुला कर परामर्श किया और निश्चय किया कि शत्रु के प्रचएड आक्रमए से चित्तौर की रचा का अब कोई उपाय दिखायी नहीं देता। हमारी छोटी-सी राजपूत सेना, बादशाह की इस विशाल सेना को अब अधिक समय तंक युद्ध में रोक न सकेगी। अतएव हमें पहलें से ही ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए जिससे मुसलमान बादशाह चित्तौर की मर्यादा भंग न कर सके।

राएग लद्दमएसिंह ने श्रन्तः पुर में जाकर रानियों श्रौर राज-परिवार की स्त्रियों तथा लड़िक्यों को बताया कि चित्तौर के सामने श्राज वह भयंकर समय श्रा पहुँचा है, जिसमें उसकी स्वाधीनता सुरिच्चित न रह सकेगी श्रौर श्रन्त में विजयी बादशाह के सैनिक जिस नृशंसता का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, उसे पहले से समक लेना चाहिये। बाहर से लेकर भीतर तक, यह युद्ध हम लोगों की बिल चाहता है।

अपनी बात को समाप्त करके लद्मग्णसिंह अन्तःपुर से बिदा हुआ। रनवास के बीचो-बीच, पृथ्वी के नीचे एक बड़ी सुरंग थी। उसे खोला गया। दिन के समय भी उसमें घना अन्धकार रहता था। साल की लकड़ियों के द्वारा उस सुरंग के भीतर एक विस्तृत चिता बनायी गयी और जीवनोत्सगं के ओजस्वी गाने गाती हुई अन्तःपुर की समस्त रानियों, राज-परिवार की खियों और लड़िकयों ने उस सुरंग में प्रवेश किया। राजमहल से एक-एक श्री और लड़िकयों ने उस सुरंग में प्रवेश किया। राजमहल से एक-एक श्री और लड़िकयों ने उस सुरंग में चले जाने के बाद, लोहे के वजनी कपाट से सुरंग का द्वारा बन्द कर दिया और चिता में आग दे दी गई। एक साथ आग की भयानक लप्टें निकलीं और उन लपटों में चित्तौर की कई हजार ललनाओं ने अपने प्राणों की आहुतियौं दीं। चित्तौर के बाहर तुर्क सेना के साथ, वीर राजपूत भयंकर युद्ध करके अपनी स्वाधीनता के विलदान हो रहे थे और चित्तौर के भीतर अन्तःपुर

के नीचे पृथ्वी में चित्तौर की अगिरात ललनाओं की चिता प्रज्वलित हो रही थी! इसके बाद रागा लद्मगासिंह नै अपनी सेना के साथ युद्ध में जाने की तैयारी की | चित्तौर की स्वर्गीय विभूतियाँ भर्मीभूत हो चुकी थी। चित्तौर के किसी राजपूत के सामने अब अपने प्राणों का कोई मोह न रह गया था। रागा लद्मगासिंह ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया।

## युद्ध का अन्त और परिगाम

किले का फाटक खोलकर चित्तौर की श्राखिरी सेना बाहर निकली और अपने प्रचएड विक्रम के साथ वह शत्रु की विशाल सेना पर टूट पड़ी। दोनों धोर से भीषएा मार श्रारम्भ हुई धौर रएगोन्मत राजपूतों को भयंकर तलवारों से बहुत-से तुर्क सैनिक मारे गये। युद्ध का यह धन्तिम समय था धौर राजपूतों को श्रब जीवित रहने की कोई श्रिभिलाषा बाकी न रह गयी थी। युद्ध में शत्रु के साथ श्रपनी शक्तियों का श्रन्तिम प्रदर्शन करके धौर जी-भर कर विशाल शत्रु-सेना का संहार करके वे धब संसार से बिदा होना चाहते थे। इस समय उनकी भुजाशों में अपूर्व बल था धौर उनके श्रद्भुत साहस ने कुछ समय के लिए शत्रु थ्रों के छक्के छुड़ा दिये।

राजपूतों की छोटी-सी सेना की भीषणा मार के सामने बादशाह अलाउद्दीन की तुर्क सेना कई बार पीछे हट कर दूर तक चली गयो और एक बार तो अलाउद्दीन को अपनी पराजय के स्पष्ट लद्दमण दिखायी देने लगे। लेकिन उसके बाद तुर्क सेना ने फिर सम्हल कर युद्ध किया और राजपूत सैनिक जितना आगो बढ़ गये थे, फिर हट कर पीछे की तरफ आ गये। बहुत समय तक युद्ध की यही अवस्था चलती रही।

इस भयानक संप्राम में दोनों ग्रोर से बहुत-से सैनिक मारे गये। युद्ध-चेत्र में रक्त प्रवाहित हो रहा था भौर वीर सैनिकों के कटे हुए शरीरों से जमीन पट गयी थी। सर्वत्र लाशों के ढेर दिखायी देते थे। राजपूत सेना श्रव कमजोर पडने लगी। उसमें श्रव सैनिकों की संख्या बहुत कम रह गयी थी। इसी समय तुक सेना ने जोर किया, राजपूत पीछे हटने लगे । तुर्क सेना ने राजपूतों को घेरना भ्रारम्भ पर दिया । शुर-वीर चित्रयों ने युद्ध के मैदान से भागने का इरादा नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का ग्रन्तिम समय समक्त लिया ग्रौर ग्रास-पास से घेरे हुए तुर्क सैनिकों पर उन्होंने अपनी तलवारों तथा भालों की एक बार फिर भयानक मार की। बहुत-से मुस्लिम सैनिक जख्मी हो कर जमीन पर गिर गये। इसके बाद ही बादशाह की सेना ने जोर का भ्राक्रमण किया राजपूत सैनिक मारे गये। रागा लद्दमग्रासिह का शरीर भी धराशायी हुआ। बादशाह भ्रला-उद्दीन की तूर्की सेना राजपूतों का नाश करके विजय का पताका फहराती हुई भ्रागे बढ़ी। समस्त चित्तौर स्मशान हो रहा था। भ्रलाउद्दीन ने अपनी सेना के साथ चित्तौर में प्रवेश किया और वह जब राज भवन को को पार कर राजमहलों की तरफ आगे बढ़ा तो भयानक स्मशान के सिवा वहाँ पर उसे कुछ दिखायी न पड़ा। उसने राजकुमारियों भ्रौर रानियों के ऊँचे प्रासाद की स्रोर बढ़ कर देखा। स्मशान की भीषगाता में सूरंग के भीतर से चिता के निकलते हुए धुआँ के सिवा, वहाँ पर उसे और कुछ न मिला । निर्जन ग्रीर नीरव चित्तौर की स्मशान भूमि पर बड़ी देर तक घूमकर बादशाह ग्रपनी सेना के साथ लौटा ग्रौर ग्रपनी छावनी में जाकर उसने मुकाम किया । रात को विश्राम करके दूसरे ही दिन म्रला-उद्दीन अपनी सेना लेकर दिल्ली की ग्रोर रवाना हुग्रा । लौटने के समय उसके सामने प्रसन्नता न थी। ऐसा मालूम होता था, जैसे विजयी होने के बाद भी, वह पराजय की एक भ्रसह्य व्यथा को लेकर दिल्ली वापस जा रहा है!

## ग्यारहवां परिच्छेद

# मेवाड़ का संग्राम

#### [ १४४० ईसवी ]

भारत में होने वाले परिवर्तन, दिल्ली राज्य की निर्वलता, तैमूरलंग की लूट, सुलतान मोहम्मद के साथ राणा मुकुल का युद्ध, मादेरिया का विद्रोह, मुस्लिम बादशाहों के साथ, युद्ध में चित्तीर की विजय।

#### राणा मुकुल के समय का चित्तीर

श्रपनी छोटी अवस्था में राएा। मुकुल चित्तौर के सिंहासन पर बैठा था। उस समय उसके श्रौर चित्तौर के सामने जो भीषएा परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी श्रौर जिसका निवारएा, मुकुल के सौतेले भाई राज-कुमार चन्द्र ने किया था।

राजकुमार चन्द्र की सहायता भ्रौर उदारता से रागा मुकुल ने सुख भ्रोर संतोष के साथ भ्रपनी छोटी भ्रवस्था बिताकर, यौवनावस्था में प्रवेश किया। वह भ्रत्यन्त होनहार श्रौर बहादुर था। भ्रारम्भ से ही उसके जीवन में लोक प्रियता के गुगा थे। उसके भ्राचरगों में सरलता थी भ्रौर वह भ्रपनी प्रजा का शुभ-चिन्तक था। यौवनावस्था में प्रवेश करने के बाद ही उसने शासन की बागडोर भ्रपने हाथों में ली श्रौर बुद्धिमानी के साथ राज्य के सभी कार्यों का संचालन भ्रारम्भ किया।

उन दिनों में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में भयानक परि-वर्तंन हो रहे थे । यहाँ पर उनके विषय में कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। मोहम्मद तुगृलक के मरने के बाद, उसका चचेरा भाई फ़िरोजशाह तुगृलक दिल्ली का सुलतान बनाया गया। उसके पिता का नाम राजब था ग्रौर उसकी माँ एक राजपूत वंश की लड़की थी।

जिस समय गुजरात में मोहम्मद तुग़लक की मृत्यु हुई। उस समय फ़ीरोज़शाह उसके साथ था। उसके सुलतान बनाये जाने में बड़ा संघर्ष पैदा हम्रा । लेकिन ग्रन्त में उसी के पचवालों को सफलता मिली भ्रौर वह सुलतान बनाया गया। भ्रारम्भ के दो वर्ष उसने दिल्ली के राज्य की व्यवस्था में व्यतीत किये । उसने बुद्धिमानी के साथ राज्य का संचालन किया भौर जो लोग उसके विरोधी थे, उन पर उसने भ्रपना प्रभूत्व स्थापित किया । मोहम्मद तुगुलक के समय में ही बंगाल दिल्ली की पराधीनता को तोड़कर स्वतंत्र हो गया था । लेकिन जब फ़ीरोज़शाह दिल्ली का शासक बना तो उसने बंगाल को फिर अपने राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया और सन् १३५३ ईसवी में उसने अपने साथ सत्तर हजार सैनिकों की एक सेना लेकर, बंगाल पर श्राक्रमण किया। वहाँ का मधिकारी शमसुद्दीन था । उसके साथ युद्ध हुमा । उसमें फ़ीरोज़शाह की जीत हुई, लेकिन उसने वहाँ का शासन शमसुद्दोन को ही सौंप दिया। पाँच वर्षों के बाद शमसुद्दीन के लड़के सिकन्दर ने विद्रोह किया भ्रौर स्वतंत्र हो जाने की कोशिश की, उसका दमन करने के लिए फ़ीरोजशाह सेना लेकर फिर बंगाल गया श्रीर सिकन्दर को पराजित किया। हार जाने के बाद उसने फ़ीरोजशाह के साथ सन्धि कर ली।

## फीरोजशाह के हमले

फ़ीरोजशाह स्वभाव का कट्टर या और हिन्दुओं के धर्म का विरोधी या। बंगाल से लौटने के समय रास्ते में उसने उड़ीसा प्रदेश में जाज नगर राज्य पर आक्रमएा कर दिया। उसका राजा एक हिन्दू था और उस राज्य में मन्दिरों की संख्या बहुत थी। उनमें अधिकांश मन्दिर अत्यन्त सम्पत्तिशाली थे। फ़ीरोज शाह के श्राक्रमण का उद्देश्य उस राज्य को लूटना था। मुस्लिम सेना ने वहाँ पर श्राक्रमण करके मनमानी मन्दिरों की लूट की। हिन्दुश्रों के प्रसिद्ध मन्दिर जगन्नाथ जी को लूट कर श्रीर उसकी मूर्तियों को समुद्र में फेंक कर सत्यनाश कर डाला। श्रन्त में घबराकर वहाँ के राजा ने फ़ीरोजशाह के साथ सन्धि कर ली। कई सौ हाथी उसने मुलतान को भेंट में दिये श्रीर प्रति वर्ष एक निश्चित संख्या में हाथियों के देने का वादा किया।

दिल्ली पहुँचने के बाद थोड़े ही दिनों में फ़ीरोज शाह ने नगर कोट पर ग्राक्रमण किया ग्रौर उसे जीतकर कई महीने तक उसकी सेना वहाँ पर लूट-मार करती रही । मुस्लिम सिपाहियों ने उस राज्य में भयानक ग्रत्याचार किये । मन्दिरों ग्रौर देवस्थानों को लूटकर गिरवा दिया ग्रौर राज्य के रमणीक स्थानों को बरबाद कर डाजा ।

जाजनगर और नगर कोट की विजय के लगभग दस वर्ष बाद, फ़ीरोज़ शाह ने सिन्ध को जीत ने का इरादा किया और एक लम्बी सेना लेकर सन् १३७१ ईसवी में वह सिन्ध प्रदेश की तरफ रवाना हुआ। उसकी सेना में सब मिलाकर नब्बे हजार सवार थे, तीन सौ अस्सी हाथी थे और पैदल सैनिकों की संख्या एक लाख से ऊपर पहुँच गयी थी।

पंजाब और सिन्ध नदी पार कर ग्रपनो विशाल सेना से साथ फ़ोरोज़ छट्ठा-राज्य के करोब पहुँच गया। वहाँ का शासन दो सरदारों के हाथों में था। राज्य के बाहर उसने श्रपनी सेना का मुकाम किया और धीरे-धीरे उसने छः महीने से भी श्रिष्ठिक समय वहाँ व्यतीत कर दिया वहाँ के दोनों सरदारों ने ग्रन्त में सन्धि कर ली भीर उसके बाद, फ़ीरोज़ शाह वहाँ से लीटकर दिल्ली ग्रा गया।

## तैमूर लंग का आक्रमण

क्षीरोज्शाह के बाद, तुग्लक वंश के कई एक सुलतान हुए। परन्तु

वे सभी निर्बल श्रीर श्रयोग्य थे, इसलिए दिल्ली का शासन उनके श्रन्तिम दिनों में कमजोर पड़ गया था। उनकी श्रयोग्यता के कारएा ही मन्त्री स्वच्छन्द हो गये थे। कितने ही राज्य निर्भय श्रीर निष्डर होकर स्वतन्त्र हो गये थे श्रीर जो श्रभी तक दिल्ली के राज्य में शामिल थे, वे श्रड़ी उपेचा का व्यवहार करते थे। दिल्ली की तरफ से कोई भय न रह गया था। शासन की निर्बलता में श्रनेक प्रकार की श्रव्यवस्था चल रही थी। इस श्रयोग्यता श्रीर निर्बलता ने दिल्ली में शाक्रमण करने के लिए तैमूर लंग के सामने रास्ता खोल दिया।

तैमूर लंग का पिता तुर्कों का सरदार था। तीस वर्ष की श्रायु में वह स्वयं एक सरदार बन गया श्रीर तुर्कों की एक सेना को लेकर उसने दूसरे देशों पर श्राक्रमण करना श्रारम्भ कर दिया फ़ारस, मैसो-पोटामिया श्रीर श्रफ्तगृनिस्तान जीतकर उसने चीन श्रीर भारत को श्रपने श्रिषकार में लाने का इरादा किया।

तैमूर लंग का पोता पीर मोहम्मद काबुल का सरदार था। सन् १३६७ ईसवी में तैमूर ने उसे भारत पर ग्राक्रमणा करने को भेजा। उसने भारत में श्राकर मुलतान को घेर लिया ग्रीर कुछ महीनों के बाद उसने वहाँ पर ग्रपना ग्राधकार कर लिया।

तैमूर लंग अपनी सेना लेकर सन् १३६८ में भारत की ओर रवाना हुआ। अटक के समीप झाकर उसने सिन्ध नदी को पार किया। उसके बाद वह रास्ते में मिलने वाले गाँवों को लूटता और मार-काट करता हुआ आगे बढ़ा। पानीपत के युद्ध-चेत्र को पार करता हुआ धीरे-धीरे वह दिल्ली के नजदीक पहुँच गया।

उन दिनों में सुलतान मोहम्मद तुग़लक का दिल्ली में शासन था। तैमूर लंग के भय से वह दिल्ली छोड़कर भाग गया। तैमूर लंग ग्रपनी सेना के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा और बिना किसी भय के उसने नगर में प्रवेश किया। शक्तिशाली तैमूर लंग से भयभीत होकर वहाँ के समस्त स्रमीर, सरदार, शेख, क़ाज़ी उलमा स्रौर मौलिवयों ने उसका स्वागत किया स्रौर उसकी स्रधीनता स्वीकार कर ली । राज्य के स्रमीरों, सरदारों स्रौर मिन्त्रियों ने पैदा होने वाले संघर्ष स्रौर उत्पात को बचाने की कोशिश की । वे नहीं चाहते थे कि बिना किसी कारण के नगर बरबाद किया जाय । लेकिन यह भयावह परिस्थिति अन्त में बचन सकी । तैमूर लंग के सैनिक खाने की सामग्री एकत्रित करने के लिए शहर में निकले । कहीं-कहीं पर लोगों ने देने से इनकार कर दिया । उसका परिणाम भयानक हो गया । तैमूर लंग के पन्द्रह हजार सैनिकों ने शहर में लूट-मार शुरू कर दी । एक तरफ से लोग लूटे गये स्रौर उनका कल्ल किया गया । उस सर्वनाश में दिल्ली का कोई रचक न था ।

तैमूर लंग के तातारी सैनिकों ने ग्राजादी के साथ दिल्ली में जो श्रत्याचार किये, वहाँ के निवासियों को इस प्रकार के दृश्य देखने का यह पहला मौका था। विदेशी श्राक्रमणकारियों के द्वारा इस प्रकार के भीषण दृश्य, भारत के दूसरे बहुत-से स्थानों श्रौर नगरों में बार-बार हो चुके थे। लेकिन दिल्ली के शक्तिशाली राजाश्रों के कारण, उस राज्य को सुरचित रहने का मौका मिला था। तैमूर लंग ने उसे नष्ट कर दिया। एक साधारण विरोध के ग्रवराध में ग्रत्याचारों के नाम पर नृशंसता, ग्रमानुषिक निर्दयता ग्रौर पाशविकता में कुछ बाकी नहीं रखा गया। चिरकाल से दिल्ली की एकत्रित चिर-सम्पत्त खूब लूटी गयो। तलवारों से काट-काटकर सभी प्रकार के लोगों का संहार किया गया। इन भीषण दृश्यों के उपस्थित होने का कारण यह हुग्रा कि दिल्ली राज्य का शासक वर्तमान सुलतान ग्रयोग्य ग्रौर कायर था। उसकी ग्रयोग्यता का दण्ड वहाँ की प्रजा को भोगना पड़ा।

## रामपुर का संग्राम

दिल्ली में तैमूर लंग के पहुँचते ही वहाँ का सुलतान मोहम्मद

तुग़लक भयभीत हो उठा था। पहले उसने तैमूर लंग का मुकाबिला करने का विचार किया था ग्रीर उसने ग्रपनी सेना की तैयारी की थी। लेकिन बाद में उसका साहस टूट गया ग्रीर ग्रपनी सेना को लेकर वह दिल्ली से चला गया। इन दिनों में चित्तौर का राखा मुकुल समर्थ हो चुका था ग्रीर वह स्वयं राज्य का संच।लन कर रहा था। दिल्ली में होने वालं परिवर्तन उसके नेत्रों से छिपे न थे। वह जानता था कि इस प्रकार की ग्रांधी किसी भी समय मेवाड़ में पहुँच सकती है। इसके लिए उसके हृदय में किसी प्रकार का भय न था। वह एक शूर-वीर राजपूत था ग्रीर किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए वह तैयार था।

इसी अवसर पर उसे मालूम हुआ कि दिल्ली के सुलतान मोहम्मद तुग़लक ने तैमूर लंग के साथ युद्ध नहीं किया और वह अपनी सेना के साथ दिल्ली से चला गया है। इसके कुछ दिनों के बाद ही उसे खबर मिली कि सुलतान मोहम्मद दिल्ली की एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ की तरफ आ रहा है, वह मेवाड़ में हमला करना चाहता है।

यह मुनते ही राएगा मुकुल ने अपनी सेना की तैयारी की और सुलतान की सेना के साथ युद्ध करने के लिए वह रवाना हो गया। रास्ते में उसे सुलतान की सेना के आने का समाचार मिला। निर्भीकता के साथ शत्रु का सामना करने के लिए वह बराबर आगे बढ़ा। सुलतान की सेना उधर ने चली आ रही थी। राएग मुकुल की सेना ने अरावली के एक प्रान्त में पहुँचकर रामपुर नामक स्थान में शत्रु का सामना किया।

दोनों सेनाओं का युद्ध आरम्म हुआ। सुल्तान मोहम्मद, तैमूर लंग का बदला राएगा मुकुल से लेना चाहता था। चित्तौर की राजपूत सेना ने मुस्लिम सेना के साथ भीषएग युद्ध किया और अन्त में उसे पराजित किया। सुलतान की सेना संग्राम में ठहर न सकी। उसके बहुत से सैनिक मारे गये और आसीर में हार कर उसे युद्ध के चेत्र से भागना पड़ा। रागा मुकुल ने बहुत दूर तक सुलतान की सेना का पीछा किया भीर दिल्ली राज्य के साँभर नामक प्रदेश को उसने श्रपने श्रधिकार में कर लिया। रामपुर के मैदान में सुलतान भ्रपने सैनिकों की एक गहरी हानि उठाकर, श्रपनी बची हुई सेना के साथ वह भाग कर निकल गया।

#### चित्तौर का उत्थान

सुलतान श्रपनी श्रयोग्यता श्रौर कायरता के लिए प्रसिद्ध हो रहा था। उसको कायर समक्ष कर ही तैमूर लंग ने भारत में श्राकर दिल्ली पर श्राक्रमण किया श्रौर बिना युद्ध के ही उसने वहाँ पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। डरपोक सुलतान श्रपनी सेना के साथ भागकर गुजरात की तरफ चला श्रौर रास्ते में मेवाड़ पर हमला करने के उद्देश्य से उसने राणा मुकुल के साथ युद्ध किया श्रौर बुरी तरीके से पराजित हुझा। यदि उसने राणा के साथ रामपुर का युद्ध न किया होता तो, उसका साँभर का राज्य राणा मुकुल के हाथ में न श्राता।

श्रनेक कमजोरियों के साथ बहुत दिनों से दिल्ली का शासन चल रहा था। तैमूर लंग ने श्राकर उसे श्रौर भी निर्बल बना दिया। भारत के जो छोटे-छोटे राज्य उसमें शामिल थे, वे घीरे-घीरे स्वतन्त्र होने लगे। चारों तरफ श्रशान्ति श्रौर श्रव्यवस्था बढ़ने लगी। दिल्लों के शासकों का जो श्रातंक बहुत दिनों से चला श्रा रहा था, वह बहुत कुछ नष्ट हो गया श्रौर जो बाकी रह गया था, वह भी घीरे-घीरे मिटता जा रहा था। फींरोज शाह तुग़लक के समय में जो राज्य दिल्ली में शामिल थे, उनमें बहुत-से स्वतन्त्र हो गये थे।

इन दिनों में राएगा मुकुल ने अपने राज्य की बड़ी उन्नति की थी। मेवाड़ के जिन स्थानों पर दूसरे राजाओं का आधिपत्य था, राएगा मुकुल ने उनको जीतकर अपने अपने राज्य में मिला लिया था। राज्य के विस्तार के साथ-साथ उसने अपनी सेना में भी बहुत वृद्धि कर ली थी। चित्तीर से लेकर मेवाड़ तक राएगा मुकुल ने अनेक मन्दिरों और देव स्थानों का निर्माण कराया था। इन दिनों में इस राज्य ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में भी बड़ी उन्नति की थी।

#### राणा मुकुल का कत्ल

राएा मुकुल के तीन पुत्र ग्रीर एक लड़की थी। लड़की का नाम लालबाई ग्रीर बड़े लड़के का नाम कुम्भ था। लालबाई का विवाह गाग-रौन के एक सरदार के साथ हुग्रा था। उस सरदार के राज्य पर मालवा वालों ने जब हमला किया तो राएा। मुकुल ने ग्रपनी एक राजपूत सेना उस सरदार की सहायता के लिए भेजी थी।

इन्हीं दिनों की बात है। मादेरिया का पहाड़ी इलाका चित्तौर के राज्य में शामिल था। वहाँ के पहाड़ी लोगों ने चित्तौर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब रागा मुकुल को इसकी खबर मिली तो वह अपनी सेना लेकर विद्रोह को दबाने के लिए मादेरिया की तरफ चला गया।

राएा। मुकुल के पूर्वं जों में चे त्रिसिंह का सम्बन्ध किसी नीच कुल की स्त्री के साथ था। उस स्त्री के दो पुत्र पैदा हुए थे। वे मुकुल के चाचा होते थे। उनकी माता नीच कुल में उत्पन हुई थी। इसीलिए वे राज वंश में किसी सम्मान के भ्रधिकारी न थे। शिशोदिया वंश के सभी लोग उनसे घुए। करते थे। मुकुल के स्वभाव में उदारता थी। वह चाहता था कि राज्य में इन्हें कोई काम दे दिया जाय, जिससे उनका निर्वाह हो सके। लेकिन उन दोनों की रुचि सेना में काम करने की थी। इसलिए बहुत दिनों से राए।। मुकुल किसी अवसर की खोज में था। जब वह पहाड़ी इलाके में विद्रोह को शान्त करने के लिए जाने लाग तो उसने भ्रपनी सेना में उन दोनों की भी साथ में ले लिया। उनमें छोटे भाई को मुकुल छोटे चाचा भ्रौर बड़े भाई को बड़े चाचा कहा करता था।

जिन दिनों में मादेरिया में विद्रोह चल रहा था और उसको दबाने: के लिए ग्रपनी सेना से साथ मुकुल वहाँ पर गया था, साथ में उसके दोनों. चाचा भी थे। एक दिन सायंकाल श्रपने सरदारोंके साथ मुकुल बातें. कर रहा था। उन बातों से मुकुल के दोनों चाचा अप्रसन्न हो गये और अपने अपमान का बदला लेने के लिए दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली। इसी के फलस्वरुप, एक दिन रात को उन दोनों ने राएगा मुकुल को सोते हुए काट डाला इस दुर्घटना के पहले ही उन दोनों भाइयों ने अपनी एक योजना बना ली थी। वे जानते थे कि राएगा मुकुल का बड़ा लड़का कुम्भ अभी बालक है। इसलिए वे दोनों चित्तौर के राज्य पर अधिकार कर लेना चाहतेथे।

रागा मुकुल की हत्या करके वे दोनों भाई घोड़ों पर बैठकर चित्तौर की तरफ रवाना हुए। इस दुर्घटना का समाचार राजकुमार कुम्भ को मिल चुका था। उसने मिल्तियों से मिलकर सिंह द्वार पर मजबूत इन्तजाम कर दिया था। इसलिए दोनों भाई चित्तौर में पहुँचकर ग्रसमर्थ हो गये ग्रीर वे भीतर प्रवेश न कर सके। इसके बाद विद्रोही होकर कुछ समय तक चित्तौर में ग्रधिकार करने की कोशिश करते रहे।

राजकुमार कुम्भ ग्रपने संकट का कोई उपाय न देखकर घबरा उठा और उसने मारवाड़ के राठौर राजपूतों से सहायता मांगी। बालक कुम्भ के संकटों को सुनकर राठौर राजपूतों ने ग्रपनी-ग्रपनी सहायता का पूरा वादा किया और प्रतिज्ञा की कि जब तक हम लोग चित्तौर के सिहासन पर बालक कुम्भ को नहीं बिठा लेंगे और कुम्भ युवावस्था में पहूँच कर योग्य और समर्थ नहीं हो जायगा, तब तक बालक कुम्भ भ्रीर चित्तौर-राज्य के हम लोग रचक रहेंगे।

रागा मुकुल के दोनों चाचा चित्तौर के शत्रु बन गये थे। कुछ विरोधियों और विद्रोहियों को लेकर उन्होंने एक छोटी-सी सेना बना ली थी और उसके बल पर वे चित्तौर पर अधिकार करना चाहते थे। वे सममते थे कि कुम्भ अभी बालक है और उसका कोई सहायक नहीं हो सकता। मन्त्री और सरदार हमारे घरेलू भगड़ों में चुप रहेंगे। इन परिस्थितियों में उन दोनों ने चित्तौर पर अधिकार करने का पूरा इरादा कर लिया था और एक छोटी-सी सेना बनाकर उन लोगों ने चित्तौर को तरह-तरह से हानि पहुँचाना आरम्भ कर दिया था।

The region of the second control of the seco

मारवाड़ के राठौर राजा ने कुम्भ की सहायता करने का वचन दिया था ग्रीर उसके बाद ही उसने ग्रपनी एक बड़ी सेना एक ग्रपने सरदार नेतृत्व में चितौर की सहायता के लिए रवाना कर दी । यह राठौर सेना चितौर में ग्राकर ठहरी ग्रीर वहाँ की सेना के साथ मिल कर विद्रोहियों का पता लगाना भ्रारम्भ किया । ग्रन्त में मालूम हुग्ना कि विद्रोही लोग डर के मारे श्ररावली पर्वंत पर चले गये हैं ग्रौर पाई नामक एक सुरचित स्थान पर रह कर चित्तौर पर ग्राकमग्ग करने की योजना बना रहे हैं। वे ग्रपनी तैयारी कर के वहीं से निकला करते हैं ग्रौर चित्तौर राज्य में इधर-उधर हमला करके फिर वहीं पर लौट कर चले जाते हैं।

राठौर सरदार ने मारवाड़ श्रौर चित्तौर के राजपूतों की एक सेना तैयार की श्रौर उसमें चुने हुए सात हजार सैनिकों को ले कर वह श्रराचली पर्वत की तरफ चला। साथ में बालक कुम्म भी था। पहाड़ के श्रनेक स्थानों में उन विद्रोहियों का पता लगाया श्रौर श्रन्त में पाई नामक स्थान में श्रचानक पहुँच कर राजपूतों ने विद्रोहियों पर श्राक्रमणा किया। मुकुल के दोनों चाचा जान के मारे गये श्रौर विद्रोहियों का एक तरफ से संहार किया गया।

इसके बाद चित्तौर में होने वाले उत्पात एक साथ बन्द हो गये। मारवाड़ की राठौर सेना ने बहुत दिनों तक चित्तौर में रह कर बालक कुम्भ की सहायता की। इन दिनों में मेवाड़ झौर चित्तौर में कोई नयी घटना नहीं पैदा हुई।

## मेवाड़ का गौरव

राएा। मुकुल के मारे जाने के बाद मेवाड़ को संकटों के बादलों ने एक साथ बेर लिया था। कुम्भ राज्य का अधिकारी था, लेकिन बहु बालक था और राज्य के उत्तरदायित्व के योग्य न था। इस दशा में फार्म १३ चित्तौर के सामने एक बड़ी कठिनाई थी। राखा मुकुल ने भ्रपने शासन काल में मेवाड़ की जो उन्नांत की थी, वह सहज ही मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही थी। कितने ही राजा चित्तौर पर आक्रमण करने का मौका देख रहे थे। वे मेंवाड़ श्रौर चित्तौर को जीत कर भ्रपने राज्य में मिला लेना चाहते थे।

संकट के इन दिनों में कुम्भ को मारवाड़ के राठौर राजा की सहा-यता मिली। विद्रोहियों का नाश हुआ और किसी आक्रमणकारी राजा ने हमला करने का साहस नहीं किया। संकट के उन दिनों का भी अन्त हुआ। आयी हुई कठिनाइयाँ एक-एक करके सब खतम हो गयीं और कुम्भ ने अपनी छोटी आयु को पार कर युवावस्था में प्रवेश किया। राज्याभिषेक की तैयारियाँ की गयीं और सन् १४१६ ईसवी में रागा। कुम्भ चित्तौर के सिंहासन पर बैठा।

राएग कुम्भ के हाथों में चित्तौर के शासन के आते ही राज्य की अवस्था बदलने लगी। उसने पिछले कितने ही वर्ष दुर्भाग्य के वने अन्धकार में बिताए थे और मुस्लिम आक्रमएकारियों के अत्याचारों के कारए बहुत बुरे दिनों का सामना किया था। आज उन दिनों का अन्त हो गया था। राएग कुम्भ एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक था। उसने अपने राज्य को सम्हालने और शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। वह समभता था कि आज की भयानक परिस्थितियों में निबंल राज्य किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकते। युद्ध करने की शक्ति ही किसी भी देश और राज्य को स्वतन्त्र रहने का अवसर देती है।

राणा कुम्भ को श्रपनी कोशिशों में सफलता मिली। राज्य की शिक्तर्या दिन पर दिन बढ़ने लगीं। चीराता श्रीर निर्बलता का श्रन्त हुआ। बढ़ती हुई प्रतिष्ठा के कारण, चित्तीर का सौभाग्य लगातार उसत होने लगा। राण कुम्भ ने ध्रपने पूर्वजों के शासन काल का भी अध्ययन किया, जिसकी प्रबल शक्तियों के कारण शत्रुओं ने कभी चित्तौर की श्रीर श्रांख उठाकर देखने का भी साहस न किया था श्रीर उसने श्रपने

जन पूर्वजों को भली भित समभने की कोशिश की, जिनकी कमजोरी के कारण प्रसिद्ध चित्तौर की सत्ता आग में जल कर राख हो गयी थी।

## राणा क्रम्भ की दूरदर्शिता

कुम्भ के शासन काल में चित्तौर ते फिर एक बार ध्रपनी उन्निति कर ली थी और राणा कुम्भ ने बहुत सजग और सावधान रह कर राज्य का शासन ग्रारम्भ किया था। फिर भी उसे बहुत दूर पश्चिम की तरफ उठने वाली धाँधियों का आभास होता था। उसे मालूम होता था कि पश्चिम में किसी भी समय कोई प्रलयकारी तूफान उठ सकता है और वह भारत में पहुँच कर यहाँ के राजाओं को लूट-मार कर मिद्दी में मिला सकता है। भारत में इन तूफानों के पहुँचने का कारण यहाँ के राजाओं की निर्बलता है। इनकी शक्तियाँ इतनी छोटी और निर्बल हैं, जो ग्रपनी रचा नहीं कर सकतीं।

राणा कुम्भ बारबर यह सोचा करता था कि ध्राक्रमणकारियों के ध्रत्याचारों से बचने का एक ही उपाय है और वह यह कि ध्रपने राज्य की शक्तियों को विशाल धौर विस्तृत बनाया जाय । श्रपने इसी इद्देश्य को लक्तर राणा कुम्भ ने श्रपने राज्य का विस्तार किया था धौर चित्तौर के राणा समरसिंह की संप्रामभूमि कग्गर नदी के किनारे तक उसने चित्तौर का अण्डा फहरा दिया था।

पश्चिम से ग्राने वाले ग्राक्रम एकारियों का ही भय राएा। कुम्भ को न था। वह भारतीय राजाग्रों श्रीर बादशाहों से भी सशंकित रहा करता था। इस देश में कितने ही राज्य मुसलमानों के चल रहे थे ग्रीर वे हिन्दू राजाग्रों के शत्रु थे। ग्रवसर पाने पर वे राजपूतों के राज्य पर ग्राक्रम ए करते थे ग्रीर उनको विध्वंस करके ग्रपने राज्य में मिला लेते थे। राएा। कुम्भ बड़ी सावधानी के साथ इन संकटों की तरफ देखा करता था श्रीर समय पड़ने पर ग्रपनी शक्तिशाली सेना को लेकर मुद्ध करने के लिए वह बराबर तैयार रहता था।

## मालवा और गुजरात के मुस्लिम राज्य

दिल्ली-राज्य के कमजोर पड़ने के विवरणा पिछले पृष्ठों में लिखें जा चुके हैं। उसकी ग्रघीनता के बंन्धनों को तोड़ कर कितने ही राजा ग्रौर नवाबों ने ग्रपने राज्यों को स्वतन्त्र बना लिया। या। उनके साथ-साथ विजयपुर, गोलकुण्डा, मालवा, गुजरात, जौनपुर ग्रौर कालपी के राज्य भी स्वतन्त्र हो गये थे।

दिल्ली राज्य से म्रलग होने वाले राज्यों में मालवा भ्रौर गुजरात के राज्य म्रधिक शक्तिशाली थे। मालवा में महमूद खिलजी ग्रौर गुजरात में कुतुबशाह का शासन था। स्वाधीन होने के बाद इन दोनों मुस्लिम राज्यों ने म्रपनी उन्निति म्रारम्भ की ग्रौर बड़ो तेजों के साथ उन्होंने म्रपने राज्यों का विस्तार किया। जो निर्बंल राजा ग्रौर सरदार उनको दिखायी पड़े, उन पर हमला करके ग्रौर उनको जीतकर उन्होंने म्रपने राज्य में शामिल कर लिया। उन दोनों राज्यों की यह नीति बहुत दिनों तक चलती रही।

चित्तौर का राणा कुम्भ मालवा भौर गुजरात की इन चालों को सावधानी के साथ देख रहा था। महमूद खिलजी की हरकते उससे खिपी न थीं। हुसंग गोरी के बेटे को मार कर जिस प्रकार वह मालवा राज्य के सिहासन पर बैठा था, राणा कुम्भ इस दुर्घटना को भली-भाँति जानता था। सन् १४३७ ईसवी से कुम्भ ने भपने राज्य का विस्तार बढ़ाना आरम्भ किया था और उसी वर्ष सिरोही के राजा पर आक्रमण करके उसने भाव का राज्य छीन कर अपने भिकार में कर लिया था। महमूद खिलजी राणा कुम्भ के वैभव को सहन न कर सका। उसने राणा के साथ संघर्ष पैदा किया। उसमें राणा की जीत हुई और उसने महसूद को मालवा-राज्य के भीतर पुस कर सारंग तक पराजित किया। आबू का राज्य राणा के अधिकार में भा जाने के कारण, मालवा और गुजरात के दोनों राज्यों को एक बढ़ी खित पहुँची।

राएगा कुम्भ ने भंपनी वीरता श्रीर बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने वैभव की उन्नति की थी। सन् १४३७ ईसवी के बाद, दो वर्षी में राएगा कुम्भ ने अपने राज्य का अधिक विस्तार किया। उसने मारवाड़ में आबू से मागौर तक, मध्य राजपूताना में अजमेर तक उत्तर-पूर्व में अम्बेर तक श्रीर दिचएग-पूर्व में मांडलगढ़ से गागरौन तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था।

राणा कुम्भ का यह वैभव महमूद खिलजी को किसी प्रकार सहन न हुआ। उसके बढ़ते हुए राज्य-वैभव को रोकने के लिए महमूद ने उसके साथ युद्ध आरम्भ किया। पहली बार उसने आक्रमण किया और अपनी सेना को लिए हुए वह चित्तौर के पास तक पहुँच गया। लेकिन बाद में पराजित।होने पर वह लौट आया। उसके बाद उसने दूसरी बार फिर आक्रमण किया और भरतपुर के पास बयाना के किले पर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद वह फिर हारा और राणा कुम्भ ने राण्यम्भोर, टोडा और डीडवाणा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया।

महमूद खिलजी के साथ होने वाली इन दोनों लड़ाइयों में गुजरात का बादशाह कुतुबशाह युद्ध में शामिल नहीं हुम्रा था । लेकिन वह महमूद खिलजी की सहायता करता रहा धौर राएा। कुम्भ की पराजय के लिए उसने कितने ही कारए। पैदा किये । राएा। कुम्भ ने इन्हीं कारएों से नागौर पर आक्रमए। किया था धौर उसे लेकर भ्रपने राज्य में सिला लिया था। नागौर में गुजरात के बादशाह कुतुबुशाह के उत्पात देखकर राए। ने वहाँ का गढ़ नष्ट करवा डाला धौर नागौर में धाग लगवा कर उसे जला कर खाक कर दिया। इसका बदला लेने के लिए कुतुबशाह ने मेवाड़ पर एक बार चढ़ाई की लेकिन बुरी तरह हार खाकर उसको वहाँ से भागना पड़ा।

महमूद खिलजी और कुतुबशाह को जब कोई उपाय रागा के दबाने श्रौर पराजित करने का न मिला तो उन दोनों ने श्रापस में परामश किया और मिलकर राणा से युद्ध करने का निश्चय किया । अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों ने सिन्ध कर ली और इसके बाद वे राणा कुम्भ के विरुद्ध धाक्रमण करने की तैयारी करने लगे। महमूद खिलजी दो बार युद्ध में पराजित हो चुका था और गुजरात का कुतुबशाह भी अपनी शिक्तयों की परीचा ले चुका था। दोनों ने पराजित अवस्था में संगठित होकर राणा कुम्भ से लड़ने और अपनी शत्रुता का बदला लेने की चेष्टा की।

## त्र्याक्रमण और युद्ध

मालवा श्रौर गुजरात के दोनों बादशाहों ने श्रपनी सैनिक. तैयारी शुरू कर दी श्रौर निकट भविष्य में चित्तौर पर श्राक्रमण करने का उन्होंने निश्चय किया। उनको मालूम था कि राणा कुम्भ किसी प्रकार कमजोर नहीं है। वे चित्तौर की शक्तिशाली सेना से श्रपरिचित न थे। इसीलिए कुछ दिनों तक वे श्रपनी-श्रपनी सेनाश्रों में सैनिकों की बृद्धि करते रहे श्रौर सन् १४४० ईसथी में मालवा तथा गुजरात के बादशाह श्रपनी-श्रपनी फौजें लेकर मेवाड़ की तरफ रवाना हो गये।

राणा कुम्भ को खबर मिली कि मालवा श्रौर गुजरात की सेनायें युद्ध के लिए ग्रा रहीं हैं। वह प्रसन्नता के साथ श्रपनी तैयारी में लग गया ग्रौर सेना को तैयार होने का उसने श्रादेश दिया। राणा कुम्भ को युद्ध के समाचार से कोई हर्ष-विस्मय नहीं पैदा हुग्रा। ऐसा मालूम हुग्रा, मानों वह युद्ध का रास्ता ही देख रहा था।

रागा कुम्भ ने मुस्लिम सेनाओं को पराजित करने के लिए अपनी पूरी तैयारी की । चौदह सौ हाथियों के साथ उसने सवारों । और पैदल सैनिकों को एक लाख की संख्या में तैयार किया और अपनी इस शक्ति-शाली सेना को लेकर वह युद्ध के लिए रवाना हुआ।

मालवा श्रौर गुजरात की दोनों मुस्लिम सेनायें मेवाड़ नगर के निकट पहुँच चुकी थीं । मुस्लिम सेनाश्रों के करीब पहुँच कर राएा। कुम्भ ने मुकाम किया श्रौर श्रपनी राजपूत सेना को विश्राम करने की स्राज्ञा दी । दोनों श्रोर की सेनाश्रों के श्रीच लगभग तीन मील का फासिला था।

सवेरा होते-होते दोनों तरफ युद्ध की तैयारियाँ हुई श्रौर, मेवाड़ के निकटवर्ती एक लम्बे-चौड़े मैदान में सेनायें पहुँच गयीं। श्रप्तनेः भयानक हाथी पर बैठे हुए रागा कुम्भ ने कुछ समय तक युद्ध चेत्र का निरीचगा किया। दोनों श्रोर की सेनायें तैयार खड़ी थीं। मुस्लिम सेनाश्रों की श्रोर एक बार देख कर रागा कुम्भ ने श्रप्ती सेनाश्रों को युद्ध के लिए श्रादेश दिया। एक साथ दोनों श्रोर की सेनायें, एक-दूसरे की तस्क बढ़ी। उसके बाद संग्राम श्रारम्भ हो गया।

मेवाड़ के युद्ध-चेत्र में राजपूतों की सेना इतनी बड़ी सेना थी कि मालवा और गुजरात की दोनों फौजें मिलाकर भी उसके बराबर न होती थीं । युद्ध के मैदान में राएगा कुम्भ के भयानक लड़ाकू हाथियों ने बहुत दूर तक स्थान घेर लिया था। युद्ध आरम्भ होने के कुछ ही समय बाद, चित्तौर के चौदह हजार हाथियों ने मोटी जंजीरों की जो भयानक मार शुरू कर दी तो मुस्लिम सेनायें बहुत दूर तक पीछे की ओर हट गयीं। राजपूत सेना उनको दबाकर आगे बढ़ गयी और फिर तीन बजे दोपहर तक दोनों और से भीषएग मार होती रही।

## मुस्लिम बादशाहों की पराजय

दोपहर को तीन बजे के बाद राजपूत सेना ने पीछे हटना शुरू किया। वह जितना ही पीछे की झोर हटती जाती थी, मुस्लिम सेनायें उतना ही ग्रागे की ग्रोर बढ़ती हुई चली ग्रारही थी। राजपूत सेना एक मील पीछे, हट गयी भ्रौर मुस्लिम सेना के निकट भ्रा जाने पर समस्त राजपूतों ने एक साथ तलवारों की मार श्रुरू कर दी । मुस्लिम सेना ने भी बागों ग्रीर तीरों की मार बन्द करके, तलवारों की मार शुरू की। जब तक मुस्लिम सैनिक बागों की वर्षा करते रहे, राजपूत सैनिक उस समय तक बराबर पीछे हटते गये भ्रीर उसके बाद एक साथ ग्रपनी तलवारें निकाल कर राजपूतों ने वह भीषण मार शुरू की, जिससे थोड़े समय में ही मालवा श्रीर गुजरात के बहुत-से सैनिक मारे गये। पीछे हटते हुए मुस्लिम सैनिकों ने भागना शुरू कर दिया। यह दृश्य देख कर राएग कुम्भ ने विजय का भएडा फहराते हुए राजपूतों को ललकार कर मुस्लिम सेनाओं का पीछा करने की आज्ञा दी। राजपूत सेना का पीछा करते ही मालवा और गुजरात की दोनों फौजों ने तेजी के साथ भागना शुरू किया और अपनी छावनी की सम्पूर्ण रसद और सामग्री छोड़ कर भागते हुए मेवाड़ की सीमा से वे बहुत दूर निकल गयीं । राजपूतों ने दूर तक उनका पीछा किया । लगभग सात हजार मुस्लिम सैनिक भागते हुए मारे गये श्रौर बहुत-से सैनिकों को राजपूत कैद करके श्रपने साथ में ले श्राये। उनमें मालवा का बादशाह महमूद खिलजी भी था।

मुस्लिम सेनाग्नों का बहुत दूर तिक पीछा करके लौटने पर राजपूत सेना ने मुस्लिम शिविर में जाकर लूट की और जितना सामान मिला, सब पर उसने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद विजयी राजपूत सेना अपना भएडा फहराती हुई चित्तौर में लौट कर ग्रा गयी और पकड़े गये मुस्लिम सैनिकों के साम साथ महमूद खिजली को चित्तौर में मजबूत कैदखाने में बन्द करवा दिया। कुछ दिनों के बाद मुस्लिम सैनिकों को छोड़ दिया गया। परन्तु महसूद खिलजी को छः महीने तक कैद में रखा गया और उसके बाद बिना किसी शर्त अथवा जुर्माना के उसको भी छोड़ दिया गया।

कैद से छूटने के बाद महमूद खिलजी ने राएगा कुम्भ के साथ

मित्रता कर ली। इसके कुछ दिनों के बाद, दिल्ली के बादशाह के साथ राणा कुम्भ का युद्ध हुआ, उसमें मालवा का बादशाह महमूद खिल्ली, राणा की तरक के युद्ध में गया था और उसने दिल्ली की मुस्लिम सेना के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध में राणा कुम्भ की विजय हुई थी और उसके परिणाम स्वरूप, महमूद और राणा कुम्भ की मित्रता अधिक मज-बूत तथा स्थायी हो गई भी।

राएग कुम्भ के समय में चित्तौर की सैनिक शक्ति बड़ी प्रबल्ध हो गयो थी और चित्तौर राज्य ने अपनी बड़ी उन्नति की थी। चित्तौर और मारवाड़ में बहुत-से किले थे जो शत्र भों को पराजित करने के लिए बनवाये गये थे। उन सब किलों की संख्या चौरासी थी और इन चौरासी किलों में बत्तीस किले राएग कुम्भ ने बनवाये थे जो बहुत ही मजबूत थे।

पचास वर्ष तक रागा कुम्भ ने बड़ी योग्यता और वीरता के साथ चित्तौर में शासन किया। इसके बाद ऊदा अथवा उदयसिंह नामक रागा के पुत्र ने बुढ़ापे में अपने पिता की हत्या की। सन् १४७३ ईसची में चित्तौर के राज्य को हरा-भरा छोड़ कर रागा कुम्भ ने स्वर्गलोक की यात्रा की।

The second section of the second

#### बारहवां परिच्छेद

# पानीपत का पहला युद्ध

#### [ १४२६ ईसवी ]

बाबर के पहले दिल्ली का शासन, तेमूरलंग का वंशज: बाबर, काबुल में बाबर का अधिकार, भारत में बाबर के हमले, लाहौर-की लूट, दिल्ली में आक्रमण; बाबर की विजय।

## दिल्ली के राज्य की बढ़ती हुई कमजोरी

पानीपत का युद्ध, भारत के युद्धों में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। उन दिनों में इब्राहीम लोदी दिल्ली का शासक था। उसे पराजित करके बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो गौरव प्राप्त किया, उसने भारत में मुग़लशासन की नींव डाली थी, जो कई शताब्दियों तक किसी के उखाड़े उखड़ न सकी। पानीपत का पहला युद्ध इसलिए भौर भी प्रसिद्ध हुम्रा कि उसके बाद से भारतीय राजनीति में एक महान परिवर्तन हुम्रा। इसके पहले जिन विदेशी जातियों के म्राक्रमण हुए थे, वे केवल इस देश को लूटने के उद्देश्य से यहाँ तक पहुँचे। उनके म्राक्रमण हुए, लूट-मार के भयानक हश्य उपस्थित हुए, नर-संहार हुम्रा, मन्दिर और तीर्थ स्थान नष्ट किये गये भौर उसके बाद वे म्राक्रमणकारी लूट-मार कर भौर यहाँ की सम्पत्ति को भ्रपने साथ लेकर वापस चले गये। इसी उद्देश्य को लेकर भारत में बाहरी म्राक्रमण ईसा से कई सौ वर्ष पहले म्रारम्भ हुए थे भौर पानीपत के पहले युद्ध तक उनका सिलसिला बराबर जारी रहा। इसके पश्चात

उनका भ्रन्त हुआ श्रौर एक महान परिवर्तन के साथ भारत का शासन श्रारम्भ हुआ। इसलिए पानीपत के इस युद्ध को एक बड़ी श्रेष्ठता दी गई है।

पानीपत के युद्ध को जीत कर बाबर ने दिल्ली में अपना अधिकार किया था। इसलिए यहाँ पर साफ-साफ यह जान लेने की आवश्यकता है कि बाबर के आक्रमण के पहले दिल्ली के राज्य की क्या अवस्था थी और उसकी पराजय के कारण क्या हुए।

तैमूर लंग ने सन् १३६८ ईसवी में दिल्ली पर श्राक्रमण किया था।
सुलतान सिकन्दर ने काश्मीर में सन् १३६४ से लेकर १४१६ ईसवी तक
राज्य किया। उसने तैमूर लंग को भारत में बुलाने के लिए अपना एक
दूत समरकंद भेजा था। तैमूर के हमले का उल्लेख पिछले पृष्ठों में
किया जा चुका है। उसके धाने के पहले ही दिल्ली का राज्य कमजोर
पड़ गया था। तुग़लक वंश के अन्तिम सुलतान शासन में निकम्मे और
अयोग्य हो चुके थे। उनकी विलासिता ने उनको इस योग्य नहीं रखा था
कि वे श्राक्रमण्कारी के साथ युद्ध करके अपने राज्य की रचा कर सकते।
तैमूरलंग के दिल्ली में पहुँचते ही उसका शासक सुलतान महमूद द्वितीय
अपनी सेना को लेकर दिल्ली से भाग गया था और दिल्ली में प्रवेश
करने के लिए उसने तैमूर के सामने द्वार खोल दिया था।

तैमूर लंग भारत में राज्य करने नहीं आया था। दिल्ली में लूट-मार करके वह वापस चला गया और जब महमूद को उसके चले जाने की खबर मिली तो वह लौट कर फिर दिल्ली आ गया और सिंहासन पर बैठ कर फिर राज्य करने लगा।

महमूद के शासन-काल में दिल्ली का राज्य बहुत निर्बल हो गया था। राज्य के बहुत से हिस्से अलग होकर स्वतंत्र हो गये थे। महमूद उनको अपनी अधीनता में रख न सका। उसका जितना राज्य बाकी रह था, उसमें भी उसका प्रभाव नष्ट हो गया था, शासन की निर्बलता में प्रजा की ग्रशिष्टता स्वाभाविक होती है। दिल्ली की लूट का धन तैमूर लंग के साथ समरकंद पहुँच गया था। उसके श्रस्याचारों से प्रजा बरबाद हो गयी थी। खेतों की फसल खराब हो जाने के कारण राज्य में दुर्भिच फैल रहा था।

#### तैमूर के श्राक्रमण का प्रभाव

तैमूर लङ्ग दिल्लो और उसके भ्रास-पास लूट-मार करके समरकंद वापस चला गया था, फिर भी उसके भ्राक्रमण के कई एक प्रभाव दिल्लो के राज्य पर पड़े। लौटने के पहले तैमूरलंग ने पंजाब में सैयद खिज खाँ नामक एक सूबेदार को मुलतान का राज्य दे कर पंजाब में छोड़ दिया था। उसने दिल्ली राज्य की भ्रन्यवस्था देखकर भ्राक्रमण किया और वहाँ पर भ्रधिकार कर लिया। उसके बाद वहाँ पर सैयद वंश वालों का शासन भ्रारम्भ हुआ। तैमूर लंग के भ्राक्रमण का सब से बड़ा प्रभाव यही था।

सैयद वंशजों ने सन् १४१४ ईसवी से लेकर १४५१ ईसवी तक दिल्ली में शासन किया | खिज्र खाँ को मिलाकर उस वंश में पाँच सुलतान हुए | खिज्र खाँ का स्वभाव सीधा, नम्न भीर दयालु था | भ्रपने इन्हीं गुर्गों के कारगा, राज्य के कई स्थानों में विद्रोहों को दमन करने में उसे सफलता मिली थी । सन् १४२१ ईसवी में उसकी मृत्यु हो गयी थी ।

सैयद वंश का अन्तिम सुलतान ग्रालमशाह अत्यन्त ग्रयोग्य और कायर साबित हुआ। शान्ति भौर विलासिता उसे बहुत प्रिय थी और जीवन की इन्हीं दोनों बातों ने शासन में उसे ग्रयोग्य बना दिया था। उसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब के स्वेदार बहुलोल लोदी ने उससे दिल्ली का राज्य छोन लिया और वह स्वयं वहाँ का शासक बन गया। यहीं से लोदी वंश के शासन का आरम्भ हुआ।

ः बहलोल लोदो ने सन् १४५१ से लेकर १४८८ ईसवी तक बड़ी बुद्धिमानी के साथ दिल्ली में शासन किया । प्रारम्भ में ही जौनपुर के शर्की मुलतान महमूद ने दिल्ली पर हमला किया, लेकिन युद्ध में उसकी भयानक पराजय हुई और उसका फल यह हुआ कि दूसरे राज्य जो दिल्ली पर श्राक्रमण की बात सोच रहे थे, वे भयभीत होकर चुप हो रहे। बाद में बहलोल लोदी ने एक बड़ी फौज लेकर जौनपुर के राज्य पर हमला किया। उसके सुलतान ने घबराकर अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन बहलोल लोदी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और जौनपुर के राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसने अपने शासन-काल में बड़ी उन्नति की।

लोदी वंश का स्रन्तिम सुलतान इब्राहीम लोदी सन् १५१८ ईसवी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा । यह स्वभाव का स्रभिमानी स्रौर क्रूर था। उसके उदएड स्वभाव से राज्य के मन्त्री ग्रौर सरदार बहुत ग्रसंतुष्ट रहने लगे । थोड़े ही दिनों में चारों तरफ श्रसंतोष फैलने लगा । उसके व्यवहार की कठोरता से कोई प्रसन्न न रहा । एक तरफ से लेकर राज्य में सर्वत्र लोग उसकी बुराई करने लगे श्रौर सब के सब उसके श्रशुभिचतक बन गये ।

इब्राहीम लोदी के असहा ब्यवहारों से ऊब कर राज्य के बड़े-बड़े अधिकारी चाहने लगे कि जैसे भी हो, इसका राज्य समाप्त हो और कोई भी दूसरा आकर यहाँ पर शासन करें। इब्राहीम के कठोर शासन के कारण यह दुरवस्था यहाँ तक बढ़ी कि उसके चाचा अलाउद्दीन और पंजाब के सुबेदार दौलत खां ने काबुल के बादशाह बाबर को बुलाने के लिए उसके पास अपने दूत भेजे।

#### गुगल-राज्य का संस्थापक: बाबर

तैमूर लंग ने काशगर से लेकर ईजियन सागर तक मपने राज्य का विस्तार कर लिया था। जितने देशों को जीत कर उसने प्रपना राज्य कायम किया था, वे सब उसकी जिन्दगी तक ही ठहर सके। सन् १४०% ईसवी में तैमूर की मृत्यु हुई। उसी समय से उसके राज्य का चीरा होना आरंभ हो गया और कुछ ही दिनों में उसके वंशजों में केवल ख़ुरासान अर्थात् उत्तरी ईरान आमूसीर प्रदेश, काबुल और ग़ज़नी के राज्य रह गये। हरात खुरासान राजधानी थी। आमूसीर प्रदेश में तीन छोटे-छोटे राज्य शामिल थे। इन तीनों राज्यों में एक था समरकन्द, दूसरा था हरात बदख्शाँ और तीसरा फ़रगना का राज्य था। फ़रगना की राजधानी अन्दिजान में थी।

फ़रगना-राज्य में उमर शेख का शासन था। सन् १४८३ ईसवी में उसके एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम बाबर रखा गया, जो संसार के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। फ़रगना उसी मध्य एशिया का एक छोटा-सा राज्य था, जिसकी अनेक जातियों ने आकर भारत में आक्रमण किये थे और बहुत समय तक भारतीय राज्यों का विध्वंस किया था।

#### बाबर का प्रारम्भिक जीवन

भ्रपनी छोटी श्रवस्था में बाबर ने शिका पायी थी और उसने तुर्की श्रौर परिशयन-दोनों भाषाओं में श्रव्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसके जीवन की तैयारी का बहुत-कुछ काम उसके वंश की एक सुयोग्य स्त्री ने किया था। बाबर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किवा है कि मेरी शिका भीर योग्यता का बहुत-कुछ श्रेय मेरे परिवार की एक स्त्री को है श्रौर वह मेरी दादो थी उसकी दादी श्रत्यन्त समक्तदार थी। जीवन के अनेक सुन्दर गुणों ने उसे श्रेष्ठता प्रदान की थी, वह स्त्री परिश्रम करना और किठनाइयों का सामना करना जानती थी। उसके स्वमाव में श्रद्भुत धैर्य था। वह सदा बड़ी दूरदिशंता से काम लेती थी। बाबर ने अपनी दादी के इन गुणों को स्वीकार किया है और श्रपनी श्रनेक श्रव्छाइयों का जिल करके उसने मन्जूर किया है कि अगर दादी से मुक्ते जीवन के ये गुणा न मिले होते तो पता नहीं, मैं क्या होता।

बाबर ने ग्रपने प्रारम्भिक जीवन में भीषएा कठिनाइयों का सामना किया था। उसकी कठिनाइयों में ही उसके जीवन की रचना हुई थी। उसके जीवन-चरित्र में उपन्यासों की भाँति भयानक घटनायें भरी हुई हैं। उसके सम्बन्ध में यह कहना श्रनुचित नहीं हैं कि उसका समस्त जीवन कठिनाइयों में रहा। विपदाम्रों ने उसके जीवन में ग्रपूर्व साहस उत्पन्न किया था। वह कभी घबराना न जानता था।

बाबर में ध्रनेक ध्रद्भुत गुरा थे। वह अच्छी पुस्तकों के पढ़ने का शौकीन था। भयानक किठनाइयों के समय भी साहस से काम लेने में वह सदा प्रसन्न होता था। किसी भी समस्या के निर्णय करने में उसको देर न लगती थी। श्रादमी को पहचानना वह खूब जानता था। इन सम्पूर्ण बातों के साथ-साथ उसमें एक गुरा और था। अपने विचारों को शुद्ध और स्पष्ट भाषा में प्रकट करने का उसे बहुत अच्छा अम्यास था।

लड़कपन से ही बाबर शासन करना जानता था। उसके विचार ऊँचे थे और विजय की अभिलाषाओं ने उसे अद्भुत शक्तियाँ प्रदान की थीं। वह एक अच्छा विजेता था, शासक था, लेकिन दयावान था। उसे न्याय बहुत प्रिय था। प्राकृतिक दृश्यों के देखने का वह बड़ा शौकीन था। लड़कपन से ही वह तलवार चलाने में निपुरा था। घोड़े का वह अच्छा सवार था।

### जीवन के संघषी का सामना

जिस समय बाबर की अवस्था ग्यारह वर्ष की थी, उसके पिता उमरशेख की मृत्यु हो गयी। पिता के मरने के बाद, उस अबोध बालक पर उत्तरदायित्व का जो बोक्त आया, उसके योग्य वह न था। फिर भी उसे अपने राज्य की देख-रेख का कार्य आरम्भ कर देना पड़ा। इस छोटी सी आयु में उसका कोई संरचक न था। उसे अपने बल

भरोसे पर खड़ा होना पड़ा। उसके चाचा श्रौर परिवार के दूसरे लोगों ने बाबर की इस विवशता का लाभ उठाना चाहा। वे लोग समभते थे कि बाबर श्रभी कुछ समभने के योग्य नहीं है। इसलिए वे उसके राज्य का लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन बाबर ने उनको ऐसा करने का मौका नहीं दिया। इसका परिशाम यह हुआ कि परिवार के लोगों के साथ उसकी शत्रुता पैदा हो गयी।

बाबर ने इन संकटों की । कुछ भी परवाह न की । इससे शत्रुता में बृद्धि होने लगी और भयानक संघर्षों का जन्म हुग्रा । वंश के लोगों ने लड़कर उसकी रियासत छीन लेने की कोशिश की । परन्तु बावर को इससे कुछ भी घबराहट न हुई । अपनी रियासत की रचा करने के लिए उसे कई बार लड़ने के लिए मैदानों में जाना पड़ा। उन मौकों पर उसकी दादी अहसानदौलत बेगम ने उसका साथ दिया, जिससे बाबर की जीत हुई।

अपने साहस के बल पर बाबर न समरकंद और फ़रगना के राज्यों पर अधिकार करने की कोशिश की । अपनी छोट-सी सेना को लेकर उसने जरप्रशाँ नदी के किनारे उपनक सरदार मोहम्मद शैबानी के साथ युद्ध किया । इस लड़ाई में बाबर की बुरी तरह पराजय हुई । युद्ध के मैदान से अपने आदिमयों के साथ बाबर हार कर भागा । मुहम्मद शैबानी के अत्याचारों से बाबर अत्यन्त भयभीत हो गया था । अपने राज्य को छोड़ कर वह काबुल की तरफ रवाना हुआ । एक बड़ा रास्ता पार कर जिस समय बाबर बदख्यों पहुँचा था, उसी समय उसे खबर मिली कि मोहम्मद शैबानी अपनी फौज के साथ इसी तरफ भा रहा है । इस समाचार से बदख्यों में बड़ी घबराहट पैदा हो गयी शैवानी के डर से बदख्यों के बहुत से आदमी अपना घर द्वार छोड़कर बाबर के साथ वहाँ से भागे । उसकी सेना में पहाड़ों के रहने बाल जंगली सैनिक थे । बाबर ने बदख्यों से निकल कर सीधा काबुल की रास्ता पकड़ लिया ।

The second of the constant of the second of

#### मध्य एशिया में बाबर की पराजय

काबुल में बाबर के चाचा का राज्य था। सन् १५०१ ईसवी में उसके चाचा की काबुल में मृत्यु हो गयी थी। कन्धार में उन दिनों चंगेज़खाँ के वंशजों का शासन चल रहा था। बाबर के चाचा के मर जाने पर मंगोल जाति के लोगों ने काबुल पर कब्जा कर लिया था ग्रौर उसके बाद ग्रब तक वहाँ पर उन्हीं का राज्य चल रहा था।

श्रपनी सेना के साथ बाबर बदल्शां से रवाना हो चुका था श्रौर उसके साथ श्रब वहां के बहुत-से श्रादमी शामिल हो चुके थे ! उन सब की सेना बनाकर बाबर हिन्दू कुश पार करने के बाद काबुन में पहुँचा ग्रौर वहाँ के श्रिधकारी मंगोलों पर उसने हमला कर दिया । बिना किसो तरह की तैयारी के मंगोल कुछ समय तक बाबर के साथ लड़ते रहे श्रौर श्रन्त में उनकी पराजय हुई । सन् १५०४ ईसवी में बाबर ने काबुल पर श्रपना श्रिकार कर लिया ।

काबुल के सिंहासन पर बैठकर भी बाबर को शान्ति न मिली। उसका ध्यान फ़रगना की तरफ लगा था। पूर्वजों के राज्य पर उज्बग लोगों का शासन बाबर को ग्रधीर बना रहा था। उसने मोहम्मद शैंबानी के साथ युद्ध करके फ़रगना जीत लेने की बात कई बार सोची, लेकिन उसका साहस काम न कर सका। इधर उज्बग सरदार मोहम्मद शैंबानी का प्रभुत्व बराबर बढ़ रहा था। उसने आमू के नीचे किंट— स्वारीजम को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। उसके बाद ग्रराल ग्रीर बदख्शों के मध्य में सीर भौर आमू के समस्त राज्यों को जीतने के बाद उसने सन् १५०७ ईसवी तक खुरासान पर भी ग्रपना कब्जा कर लिया था।

उरबंग लोगों के इस राज्य-विस्तार से तैमूर के वंशजों का मध्य एशिया से ग्रस्तित्व समाप्त हो रहा था । केवल एक काबुल में बाबर राज्य करता हुआ दिखायी दे रहा था । खुरासान पर ग्रधिकार कर फार्म १४ लेन के बाद मोहम्मद शैबानी कन्धार की तरफ रवाना हुआ। उसके आने की खबर काबुल में बाबर को मिली। वह भयभीत हो उठा और काबुल से भागकर बाबर जलालाबाद पहुँच गया। लेकिन जब बाबर को मालूम हुआ कि मोहम्मद शैबानी काबुल नहीं गया तो जलालाबाद से लौटकर वह फिर काबुल पहुँच गया और बदख्शों में उसने सन् १५०६ ईसवी में अपना राज्य कायम कर लिया।

इन्हीं दिनों में ईरान के शाह इस्माइल के साथ उपबग-सरदार मोहम्मद शैबानी का युद्ध आरम्भ हुआ। उसमें मोहम्मद शैबानी की पराजय हुई और हार कर भागते हुए सन् १५१० ईसवी में मोहम्मद शैबानी की मृत्यु हो गयी। इसी अवसर पर बाबर ईरान के शाह इस्माइल से मिला और उसकी आंर से उसने समरकन्द में अधिकार कर लिया। समरकन्द का राज्याधिकार बाबर को मिले हुए अभी दो वर्ष भी नहीं बीते थे कि उपबग लोगों ने संगठित होकर आक्रमण किया। उसमें बाबर की फिर हार हुई और आक्रमणकारियों ने बदखशाँ की पश्चिमी सीमा तक सम्पूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद समरकन्द में पराजित होकर सन् १५१३ ईसवी में बाबर काबुल चला आया और उसके बाद उसने मध्य एशिया की तरफ से अपना मुँह मोड़ लिया।

#### पंजाब में बाबर के आक्रमण

मध्य एशिया से बाबर निराश हो चुका था । अब तक उसे कहीं पर भी सफलता न मिली थी। इसिलए काबुल में लौटकर उसने अपनी शिक्तियों को विस्तार देना आरम्भ किया। सब से पहले उसने अपना काबुल का राज्य मजबूत किया। फौज में सैनिकों की संख्या की वृद्धि की। रए।-कौशल के नये-नये तरीकों का अम्यास किया। युद्ध के नवीन अस्त्र-शस्त्र निर्माए। कराये और अपनी सेना के सैनिकों को युद्ध-कला की नयी-नयी बातों के अम्यास कराये। इसमें बाबर ने पूरे पौच वर्ष

व्यतीत किये।

काबुल के राज्य को शक्तिशाली बनाकर श्रौर एक श्रन्छी सेना को अपने अधिकार में लेकर बाबर सन् १५१६ ईसवी में भारत की श्रोर रवाना हुआ। रास्ते में बाजौर पर उसने हमला किया। यहाँ के निवासी सीधे-सादे आदमी थे श्रौर उनके जड़ने के हथियार पुराने तरीके के थे।

बाजौर में बाबर को श्रधिक युद्ध नहीं करना पड़ा । नये हथियारों के श्रभाव में बाजौर वालों की पराजय हुई श्रौर बाबर ने वहाँ पर श्रधिकार कर लिया । उसी रास्ते पर श्रागे बढ़कर बाबर ने स्वात पार करने के बाद बुनेर पर हमला किया श्रौर सहज ही वहाँ पर भी उसने श्रपना कब्जा कर लिया । वहाँ से चलकर वह सिन्ध नदी को पार करते हुए नमक की पहाड़ियों की तरफ बढ़ा श्रोर फेलम नदी के दाहिने किनारे पर जाकर भीरा नामक स्थान पर भी कब्जा कर लिया ।

श्रपनी विजय के साथ, बाबर ध्रागे बढ़ता गया। रास्ते में गक्कर सरदारों के साथ उसे कई स्थानों पर लड़ाइयाँ करनी पड़ीं। गक्कर लोग युद्ध में बड़े बहादुर थे ध्रौर भयानक रूप से तीरों की वर्षा करते थे। लेकिन बाबर की सेना के सामने उनको पराजित होना पड़ा।

गक्कर सरदारों को जीतकर जैसे ही बाबर आगे बढ़ा, गक्करों ने मुस्लिम-राज्य के विरुद्ध विद्वोह कर दिया । वे किसी प्रकार मुसलमानों का राज्य अपने यहाँ स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। उनके विद्वोह को दबाने के लिए बाबर को फिर पीछे की तरफ अपनी सेना के साथ लौटना पड़ा और दूसरी बार आकर पंजाब में स्यालकोट तक पहुँच गया। बाबर तैमूर लंग का वंशज था। वह पंजाब के कई एक स्थानों पर कब्जा कर चुका था और तैमूर का वंशज होने के कार्ए। वह उसके जीते हुए स्थानों पर भी अधिकार करना चाहता था। स्यालकोट से लौटकर बाबर काबुल चला गया। उसके जाते ही भरतोयों

ने उसके जीते हुए स्थानों पर फिर से ग्रपना ग्रधिकार कर लिया ग्रीर भारत में बाबर की विजय का कुछ भी ग्रस्तित्व बाकी नहीं रखा।

## भारत में बाबर के आगे बढ़ने के कारण

काबुल से चलकर बाबर ने पंजाब के कई स्थानों पर श्राक्रमण् किया ग्रौर उनको जीतकर वह जैसे ही काबुल वापस गया, हिन्दुस्तानियों ने उन स्थानों पर फिर कब्जा कर लिया ग्रौर बाबर के श्रिष्ठकारों को मिटा दिया। ग्रब इसके बाद देखना है कि इस दशा में, भारत में बावर के श्रागे बढ़ने के कारण क्या हुए ? ग्रभी तक उसने पंजाब के जिन स्थानों पर ग्रिष्ठकार किया था, उनको वह सुरिचित न रख सका था। इसलिए उसकी यह जीत कोई बढ़ा महत्व नहीं रखती थी। मध्य एशिया से वह निराश हो चुका था। कई बार कोशिश करने के बाद भी अपने पूर्वजों के मुख्य राज्यों पर वह ग्रिष्ठकार न कर सका था। ग्रपने जन्म-स्थान फरगना के साथ-साथ वह तैमूर की राजधानी समरकन्द को भी खो चुका था। काबुल को छोड़कर कहीं पर रह सकने का उसे ग्रवसर नहीं मिला था।

बाबर के जीवन का सुरिश्वतकाल सन् १५१८ ईसवी के साथ श्रारम्भ हुमा। इसी वर्ष दिल्लो के सिंहासन पर इब्राहीम लोदी बैठा था। उसकी कठोरता भौर भित्रयता के कुछ विवरण इसी परिच्छेद में पहले लिखे जा चुके हैं। उनकी पुनरावृत्ति की भावश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर देख लेना है कि बाबर को भारत में और विशेषकर दिल्ली तक बुलाने में दिल्ली के शासन की अयोग्यता का कहाँ तक भ्रपराध था।

इब्राहीम लोदी, सिकन्दर लोदी का लड़का था। सिकन्दर के समय तक दिल्लो का शासन किसी प्रकार चलता रहा। यद्यपि उसमें कम-जोरियौ पैदा हो चुकी थीं। सन् १५१८ ईसवी में इब्राहीम लोदी दिल्ली के सिहासन पर बैठा। वहाँ के शासन में श्रयोग्यता और निर्वलता तो चल ही रही थी, कटुता ग्रीर श्रिप्यिता की वृद्धि ने उस राज्य की मर-एगसन बना दिया।

इब्राहीम लोदी के शासन के कुछ ही वर्ष बीते थे। उसके राज्य के विरोधी पैदा हो गये। उनकी यह ब्रावश्यकता यहाँ तक बढ़ी कि जैसे भी हो, दिल्ली में इब्राहीम लोदी का शासन बतम होना चाहिए। ब्रावश्यकता स्वयं ब्रापनी पूर्ति के साधन पैदा करती है। इब्राहीम लोदी के विरोधियों को काबुल में बैठा हुआ बाबर दिखाई पड़ने लगा। उनकी समफ में वह एक शाक्तिशाली मुस्लिम बादशाह था, जिसने पंजाब में प्रवेश करके ब्रासानी के साथ कई स्थानों पर ब्राधिकार कर लिया था। उन सब की समफ में बाबर उस मध्य एशिया का निवासी और लड़ाकू था, जिसके रहने वालों के हमलों से भारत देश का बहुत पहले सर्वनाश हो चुका था।

बाबर को शक्तिशाली समक्त कर भारत में बुलाने की कोशिशें होने लगीं । पंजाब से लौटने के बाद, बाबर काबुल में चुपचाप बैठा न था। मध्य एशिया में परास्त और निराश होने के बाद भी वह बार-बार फ़रगना और समरकंद की ओर देखता था। संसार के दूसरे राज्यों की अपेचा पूर्वजों के राज्य उसे अधिक आकर्षित कर रहे थे।

इन्हीं दिनो में सुलतान इब्राहीम लोदी के चाचा आलम लौ ग्रला-उद्दीन के काबुल में पहुँच कर बाबर के साथ दिल्ली-राज्य की सभी प्रकार को बातें बतायों। बाबर के साहसी होने में किसी को सन्देह नहीं हो सकता। वह श्रादमी को पहचानना जानता था दिल्ली को तरफ श्रागे बढ़ने में उसे समय अनुकूल मालूम हुआ। सुलतान इब्राहीम लोदी की निरंकुशता के कारण लगभग सभी सुविधायों बाबर को प्रत्यच दिखाई देने लगीं। इब्राहीम को पराजित करके दिल्ली का राज्य प्राप्त करना उसे सुगम मालूम होने लगा। उसने ग्रलाउद्दीन की बातों को स्वीकार कर लिया।

## लाहौर का विनाश और विध्वंस

बाबर ग्रपनी सेना लेकर भारत की सीमा की तरफ रवाना हुन्ना ग्रीर भीरा को पार कर वह लाहौर के निकट पहुँच गया। दौलत खाँ दिल्ली-राज्य की ग्रीर से लाहौर का सुबेदार था। लेकिन वह कुछ पहले सुबेदारी से निकाल दिया गया था। उसके बाद वह सुलतान इत्राहीम लोदी का शत्रु बन गया था ग्रीर बाबर से उसने मेल कर लिया था। दिल्ली-राज्य की तरफ से दौलत खाँ के साथ जो व्यवहार किया गया था, उसका बदला देने के लिए वह बाबर की फौज में एक ग्रफसर हो गया ग्रीर जब काबुल की फौज ने लाहौर में प्रवेश किया तो दौलत खाँ ने भीषए। नर-संहार शुरू कर दिया।

काबुल की फौज ने लाहौर में एक तरफ से लूट-मार धारम्भ कर दी धौर वहाँ के सम्पूर्ण बाजारों को लूट कर उनमें धाग लगा दी। बाबर ने कई दिनों तक लाहौर में मुकाम किया धौर उसकी फौज ने उस नगर को लूट कर उजाड़ दिया। भयानक रूप से वहाँ के निवासियों का सर्वनाश किया गया धौर सम्पूर्ण शहर धाग लगा कर जला दिया गया।

लाहौर का विनाश भौर विष्वंस करने के बाद, बाबर की फौज के सिपाहियों ने लाहौर शहर के भास-पास ग्रामों को लूटा ग्रौर लोगों का कत्ल किया। इसके बाद, काबुल को फौज भागे बढ़ कर ग्रौर तेजी के साथ चल कर दीपालपुर पहुँच गयी। वहाँ पर भी बाबर की सेना ने उन्हीं अत्याचारों से काम लिया, जो लाहौर में किये जा चुके थे काबुल की फौज के सिपाहियों ने भयानक निदंयता का व्यवहार किया। दीपालपुर पहुँच कर वह नगर में भाँभी की तर ह टूट पड़ी ग्रौर बहुत समय तक उसने नगर का विष्वंस किया। वहाँ के निवासियों के बिना किसी अपराध ग्रौर विरोध के उनको एक तरफ से काट-काट कर फेंक

दिया गया । उसके बाद उस नगर की लूट शुरू हुई । उस लूट में काबुल की सेना को कई दिन लग गये । वहाँ का किला बहुत मजबूत था और उसकी रचा के लिए दिल्ली की एक सेना वहाँ पर रहा करती श्री। किले के ग्रादमियों का संहार करके बाबर की फौज ने उस किले पर कब्जा कर लिया।

बाबर ने दीपालपुर के किले में अपनी एक सेना रखी श्रीर उस प्रान्त की रचा के लिए उसने विश्वासी श्रफसरों को वहाँ पर नियुक्त किया। इसके पश्चात् उसने श्रलाउद्दीन को वहाँ का सुलतान बनाया और वहाँ का शासन उसे सुपुर्द किया। फिर वह दीपालपुर से लौट कर काबुल चला गया।

#### बाबर के आक्रमण की नयी तैयारी

काबुल में लौट कर बादशाह बाबर ने भारत में आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। लाहौर में हमला करके और उसे लूट-मार करके बाबर का उत्साह बढ़ गया था। उसके जीवन का यह पहला हमला था, जिसमें उसको पूर्ण रूप से सफलता मिली थी। उसे मालूम था कि भारत में बहुत-से राज्य हैं और उनमें दिल्ली का राज्य सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। लेकिन लाहौर में दिल्ली की शक्ति का उसे बहुत-कुछ अनुमान हो गया था। उसे न मालूम था कि लाहौर को इतनी आसानी के साथ जीता जा सकता है। इस आक्रमण ने उसके साहस और उत्साह को कई गुना बढ़ा कर अधिक कर दिया।

दिल्ली के सुलतान इब्राहीम लोदी की कमजोरियाँ श्रव बाबर से छिपी न रह सकीं। भीतर से लेकर बाहर तक, उसके फैले हुए शत्रुश्रों ने उसे निर्वल श्रीर श्रयोग्य बना दिया है, इस रहस्य को बाबर मली भाँति समक्ष सका। दिल्ली की शक्तियों को समक्षने के लिए ही उसने पिछली बार के श्राकमणा को लाहौर तक सीमित कर रखा था।

किसी भी ग्रवस्था में दिल्ली पर ग्राक्रमण करने के लिए बाबर को

एक बड़ी शक्तिशाली सेना की जरूरत थी। दिल्ली का आक्रमण भारत का आखिरी आक्रमण है, बाबर इस बात को जानता था। इसलिए उसने बड़ी सावधानी के साथ दिल्ली के आक्रमण की तैयारी शुरू की और उसका श्री गणेश उसने नवम्बर सन् १५२५ ईसवी में किया।

हुमायूँ बाबर का बड़ा लड़का था । लड़ाकू सैिनकों ग्रौर सेनापितयों के लिए उसने मुस्लिम देशों की यात्रा की ग्रौर उन देशों से लाकर काबुल में उसने सैिनक ग्रौर सेनापित एकत्रित किये । लाहौर ग्रौर दीपालपुर की लूट के बाद, बाबर के पास सम्पित्त की कमी न रह गयी थी । लाहौर के हमले में लूटकर वह इतना धन ग्रपने साथ ले गया था कि उसके द्वारा वह जितनी बड़ी फौज चाहता, काबुल में एकत्रित कर सकता था । उसने यहीं किया भी ग्रौर शूर-वीर सैिनकों तथा सेनापितयों को वह काबुल में जमा करने लगा । कुछ दिनों में उसके पास लड़ने वालों की एक बहुत बड़ी सेना जमा हो गयी।

सेना के साथ-साथ बाबर ने युद्ध के नवीन श्रीर उत्तम से उत्तम हिथियारों को भी एकत्रित किया । इस समय बाबर के पास सात सौ मजबूत योरोपियन तोपें थीं श्रीर उनको अलग-ग्रलग गाड़ियों पर रखा गया था । युद्ध की सामग्री श्रीर नये तरीके के बहुत ग्रश्लों को श्रिषकार में लेकर बाबर श्रपनी विशाल सेना के साथ फिर भारत की श्रीर रवाना हुआ ।

### पानीपत में भयानक रक्तपात

बाबर की सेना दिल्ली की तरफ चली जा रही थी। दिल्ली के उत्तर लगभग पचास मील की दूरी पर पानीपत के मैदान में २१ अप्रैल सन् १४२६ ईसवी को बाबर की सेना के साथ, दिल्ली की सेना का सामना हुआ। इज्ञाहीम लोदी अपने साथ एक लाख सैनिकों की सेना और एक सौ हाथी लेकर युद्ध-स्थल पर पहुँचा था। दोनों आरेर से युद्ध आरम्भ हो गया।

बाबर ने युद्ध के मैदान में श्रपनी सेना के ग्रागे भयानक मार करने वाली सात सौ तोपों की गाड़ियों को एक लम्बी पंक्ति में लगवा दिया था ग्रौर उन गाड़ियों के बीच में कहीं-कहीं पर इतना फासिला रखा था, जिनके रास्ते से निकल कर काबुल के सैनिक दिल्ली की सेना पर ग्राक-मए। कर सकें। तोपों के निरीचए। ग्रौर संचालन का कार्य उस्ताद ग्रली श्रौर मुस्तफा के हाथों में था। दोनों ही इस कार्य में ग्रत्यन्त होशियार थे। तोपों के पीछे तेरह हजार शूर-वीर सैनिकों ग्रौर सवारों की सेना लगी हुई थी।

युद्ध-चेत्र में बाबर ने अपनी सेना को इस तरीके से खड़ा किया था, जिससे लड़ाई में उसके सैनिक कम-से-कम मारे जाँय। वह पहले से ही जानता था कि इब्राहीम लोदी के साथ बहुत बड़ी सेना युद्ध के लिए आवेगी, जिनके संहार के लिए उसने अपनी सेना के आगे तोपें लगवा दी थीं।

युद्ध भ्रारम्भ हुआ श्रौर दोनों श्रोर से भयानक मार शुरू हो गयी । बाबर की तोपें श्रारम्भ से ही गोले फेंकने लगीं, जिनके कारण दिल्ली की सेना का बढ़ना रुक गया। कुछ घन्टों के भीतर दिल्ली के बहुत से सैनिक मारे गये। उन तोपों की मार का जवाब देने के लिए इब्राहीम लोदों के पास कोई साधन नथा। जिन एक सौ हाथियों को लेकर वह युद्ध से मैदान में गया था, वे तोपों के गोलों से जल्मी होकर गिरने लगे।

दोनों ग्रोर की भीषएा मार में सारा दिन बीत गया। युद्ध की हालत ज्यों की त्यों चल रही थी। बाबर दिल्ली की सेना पर ग्रचानक ग्रपने कुछ सैनिकों का हमला करना चाहता था ग्रीर उसके लिए वह ग्रवसर की ताक में था। दिल्ली के सैनिक शत्रुग्रों के साथ मार करने में लगे हुए थे। ग्रवसर पाकर बाबर ने ग्रपनी सेना के कुछ सैनिकों को लेकर दो दल तैयार किये ग्रीर उन दोनों दलों को किसी प्रकार दाहिने ग्रीर ग्रीर बायें से निकाल कर उसने दिल्ली की सेना के पीछे भेज दिया। उन दोनों दलों ने पीछे पहुँच कर दिल्ली के सैनिकों पर भयानक मार ग्रहः

करदी। सामने से उस्ताद ग्रली ग्रौर मुस्तफा की तोपें ग्रा के गोलों की वर्षा कर रही थीं ग्रौर पीछे से बाबर के सैनिको ने ग्राक्रमण किया था। दिल्ली की सेना में घबराहट पैदा हो गयी। थोड़े-ही समय में उसके बहुत से सैनिक मारे गये। युद्ध की भीषणता को देख कर बड़े साहस के साथ इज्ञाहीम लोदी ने ग्रपनी सेना को सम्हालने की कोशिश की। लेकिन कोई फल न निकला। उसकी सेना इधर-उधर भागने लगी। सुलतान इज्ञाहीम लोदी ग्रपने पन्द्रह हजार सैनिकों के साथ पानीपत के मैदान में मारा गया। दिल्ली की बची हुई सेना युद्ध-चेत्र से भाग गयी। उसी समय बाबर की सेना में विजय का भएडा फहराया गया।

युद्ध के बाद काबुल की विजयी सेना ग्रपने फर्ड के साथ दिल्ली की त्तरफ रवाना हुई ग्रौर उसने नगर में जाकर कब्जा कर लिया | दूसरे दिन २७ श्रप्रैल सन् १५२६ ईसवी को शुक्रवार के दिन दिल्ली की मसजिद में नये बादशाह के नाम पर सार्वजनिक प्रार्थना की गयी।

बाबर की इस विजय की खुशियाँ दिल्ली से लेकर काबुल तक मनायो गयों। दिल्ली के विजयोत्सव में सबसे अधिक महत्व राज्य के खजाने के बँटवारे को दिया गया। वहाँ के खजाने में जो धन मौजूद या, उसे लूट का धन माना गया और उस खजाने की रकम को सबसे पहले विजयी सेना में बाँटा गया। बाबर के बड़े लड़के हुमायूँ ने इस युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदश्तेन किया था, इसलिए सब से पहले उस खजाने में से सन्नह लाख पचास हजार रुपये उसे इनाम में दिये गये। फौज के सरदारों और सेनापितयों में प्रत्येक को एक लाख पचास हजार से लेकर दो लाख पचास हजार रुपये तक दिये गये। इसके बाद सेना के सिपाहियों में उनके पद के अनुसार रुपये वाटे गये और उन सभी लोगों को इस खजाने में से इनाम दिये, जिन्होंने मुग़ल सेना की किसी प्रकार भी सहायता को थी, अथवा उसका कोई काम किया था, यहाँ तक कि जिन लोगों ने कैम्पों की देख भाल का काम किया था, उन सब को भी उनके कामों के अनुसार, इस बँटवारे का हिस्सा दिया गया। काबुल के

प्रत्येक स्त्री-पुरुष, स्वतन्त्र, परतन्त्र, बूढ़े, युवक ग्रौर बालक को चाँदी के सिक्के विजय की प्रसन्तता के इनाम में बाँटे गये। इस बँटवारे के पहले खजाने के धन को गिना नहीं गया ग्रौर न उसके गिने जाने की जरूरत ही समभी गयी।

पानीपत के युद्ध को जीतकर बाबर दिल्ली का बदशाह हुआ और उसने भारत में उस मुग़ल साम्नाज्य की नींव डाली, जिसे उसके प्रपौत्र अकबर ने पुरा किया।

## तेरहवां परिच्छेद

# वियाना का प्रवल संग्राम

#### [ १४२७ ईसवी ]

चित्तौर का त्रापसी विद्रोह, राज्याधिकार के लिए फूट, राणा का निर्णय, फूट का पड्यन्त्र, पृथ्वीराज की हत्या, चित्तौर की उन्नति, बाबर श्रौर साँगा, संघर्ष श्रौर युद्ध, साँगा की हार!

#### अपराधी ऊदा

उदा राणा कुम्भ का लड़का था। ग्रारम्भ से ही उसका चरित्र ग्रम्बा नहीं था। चित्तौर के सिंहासन पर बैठने ग्रौर राज्य करने की उसकी इच्छा बहुत ग्रधिक थी। ग्रपनी इसी ग्रभिलाषा के उन्माद में उसने भ्रपने पिता राणा कुम्भ को सन् १४७३ ईसवी में जान से मार डाला था। लेकिन ऐसा करने से उसकी ग्रभिलाषा पूरी न हुई। राणा कुम्भ के बाद राज्य का वहीं ग्रधिकारी था ग्रौर इसी ग्रधिकार को प्राप्त करने के लिए उसने ग्रपने पिता की हत्या की थी। लेकिन राज्य के मन्त्री ग्रौर सरदार उसके इस अचम्य ग्रपराध से उसके शत्रु बन गये ग्रौर उन सब ने मिलकर उसके राज्याधिकार का विरोध किया।

ऊदा का सही नाम उदयसिंह था, लेकिन ऊदा के नाम से ही वह सम्बोधित होता था। मन्त्रियों और सरदारों के विरोध करने पर भी ऊदा अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए बराबर भगड़ा करता रहा। चित्तौर के सरदारों ने उसके उत्पादों और संघर्षों की कुछ भी परवाह न की ग्रीर राज्य के ग्रधिकारियों ने मिलकर राएा कुम्भ के भाई राएा रायमल को सन् १४७३ ईसवी में ही चित्तौर के सिंहासन पर बिठाया । राज्य के सभी लोग इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि ऊदा को उसके ग्रप-राध का उचित दएड दिया गया।

चित्तीर के सिंहासन पर रायमल के बैठते ही ऊदा ने विद्रोह किया । वह स्रकेला कुछ न कर सकता था, इसलिए उन लोगों के साथ मेल करने की वह कोशिश करने लगा, जो चित्तौर के शत्रु थे। रागा मुकुल और राजकुमार चन्द्र के साथ मन्दोर नगर के जोधराव का संग्राम हो चुका था और इन दिनों में वह जोधपुर का राजा था। वह हृदय से सब भी चित्तौर का स्रशुभचितक था। ऊदा ने उससे मिलकर, उसके साथ मित्रता पैदा की। देवड़ा नामक एक सामन्त के साथ भी चित्तौर की शत्रुता चन रही थी। ऊदा ने उससे भी मिलकर स्राबू पहाड़ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इन शत्रु स्रों के साथ मेल कर ऊदा ने चित्तौर के राज्य में उत्पात करना श्रारम्भ किया।

रागा कुम्भ ने भ्रापने शासन-काल में जिस मेवाड़-राज्य की उन्नित को शिखर पर पहुँचाया था, उसके विनाश ग्रौर विध्वंस में ऊदा ने कोई कसर न रखी । लेकिन शक्तिशाली चित्तौर के सामने इन विरोधियों की पराजय हुई ग्रौर ऊदा ग्रापने उद्देश्य में सफल न हो सका।

#### घासा का संग्राम

इन दिनों में सिकन्दर लोदी दिल्ली में शासक था। ऊदा को जब और कोई उपाय न मिला तो वह दिल्ली में पहुँचा और वहाँ के सुलतान सिकन्दर लोदी को चित्तौर पर ग्राक्षमणा करने के लिए तैयार किया। दिल्ली के मुस्लिम बादशाहों के साथ चित्तौर की शत्रुता सदा से चली ग्रा रही थी। ऊदा की बातों पर सुलतान तैयार हो गया। ऊदा के सम-भाने के अनुसार, उसकी समक्ष में ग्रा गया कि चित्तौर की बहुत-सी प्रजा ऊदा को राज्याधिकार न देने के कारणा राज्य से खिलाफ है। सुल- तान ने यह भी समभ लिया कि चित्तौर पर भाक्रमरा करने के लिए इससे अच्छा भवसर फिर नहीं मिल सकता।

इसके कुछ ही दिनों के बाद ऊदा की मृत्यु हो गयी। सिंहेशमल ग्रीर सूरजमल नामक ऊदा के दो लड़के थे। वे सयाने हो चुके थे। दिल्ली के सुलतान ने ऊदा के इन दोनों लड़कों को ग्रापने साथ में लेकर चित्तौर पर चढ़ाई की ग्रीर ग्रापनी फौज लेकर उसने मेवाड़ में नाथद्वारा के पास पहुँच कर मुकाम किया।

मेवाड़ में दिल्ली के बादशाह की फौज श्राते ही चित्तौर में युद्ध की तैयारियाँ हुई। मेवाड़ के सरदार श्रौर सामन्त श्रपनी सेनाश्रों के साथ चित्तौर में पहुँच गये। श्राबू श्रौर गिरनार के राजा भी श्रपनी सेनाश्रों के साथ, रायमल की सहायता के लिए चित्तौर में श्रा गये। ग्यारह हजार पैदल श्रौर श्रद्धावन हजार सवारों की सेना को लेकर रायमल चित्तौर से रवाना हुशा श्रौर दिल्ली की सेना के साथ युद्ध करने के लिए वह मेवाड़ में पहुँच गया।

घासा नामक स्थान में दोनों ग्रोर की सेनात्रों का युद्ध शुरू हुग्रा। कई घन्टे तक मुस्लिम सेना ने राजपूत सैनिकों के साथ भयानक मार की। लेकिन उसके बाद मुस्लिम सेना कमजोर पड़ने लगी। जिस विशाल सेना को लेकर रायमल ने इस युद्ध को ग्रारम्भ किया था, उतनी सेना के ग्राने की ग्राशा मुस्लिम बादशाह ने न की थी। मेवाड़ ग्रौर चित्तौर के सम्बन्ध में ऊदा ने जो बातें सुलतान सिकन्दर को बतायी थीं, वे सभी मूठी निकलीं।

इस युद्ध में जो सरदार, सामन्त और राजा रायमल की सहायता में आये थे, सभी ऊदा से घृणा करते थे। उसकी सहायता कर के चितौर का बिनाश चाहने वाले दिल्ली के सुलतान का आक्रमण किसी प्रकार राजपूतों को सहन न हो सकता था। इसीलिए घासा के मैदान में उन राजपूतों ने दिल्ली की सेना का भीषण संहार किया। मुस्लिम सेना हार कर भागी और युद्ध से बहुत दूर जाकर उसने साँस ली। युद्ध के बाद, चित्तौर की सेना लौट गयी। ऊदा के दोनों लड़कों ने चित्तौर में जाकर रायमल से ग्रापने ग्रापराधों की चमा माँगी। राएगा ने उन्हें चमा करके राज्य में रहने के लिए स्थान दे दिया। ग्रागे चलकर वे दोनों लड़के राएगा के वंश में मिल गये। उनके द्वेष का नाश हो गया।

## त्रापस की फूट

रागा रायमल के दो लड़कियाँ और तीन लड़के थे। ये तीनों लड़के साँगा, पृथ्वीराज और जयमल अत्यन्त पराक्रमी और वीर थे। उनके तेजस्वी बल वैभव को देखकर शिशोदिया वंश में बड़ी-बड़ी आशायें होने लगी थीं। राज्य के मन्त्रियों का विश्वास था कि इन तीनों पुत्रों के प्रबल प्रताप से चित्तौर का मस्तक ऊँचा होगा और इस देश का कोई भी शत्रु चित्तौर का सामना करने के लिए साहस न करेगा। रागा रायमल को स्वयं अपने इन तीनों लड़कों के बल और पराक्रम पर बड़ा स्वाभिमान था। लेकिन चित्तौर के भाग्य में तो भगवान ने कुछ और ही लिख रखा था। जिस समय ये तीनों लड़के यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे, वंश के दुर्भाग्य से उन भाइयों में फूट पैदा हो गयी। वह साधारण फूट धीरे-धीरे बढ़कर भयानक विष के रूप में परिगात हो गयी। तीनों ही एक, दूसरे के रक्त के प्यासे हो गये।

अपने होनहार पुत्रों की इस शतुता को देखकर रागा रायमल को बहुत दुख रहने लगा। कई बार निराश होने के बाद भी रागा ने अपने पुत्रों को समकाने की कोशिश की, परन्तु सफलता न मिली। इस दशा में रागा को असहा कष्ट हुआ। उसने अन्त में निश्चय कर लिया कि यदि लड़के आपस की इस शत्रुता को मिटा न देंगे तो में उनको राज्य से निकाल जाने का अदेश दूँगा।

रागा के इस क्रोध से राज्य-दरबार के समस्त मन्त्री भ्रौर सरदार घबरा उठे। परन्तु उनका कोई उपाय काम न कर रहा था। इसलिए सभी लोग विवश थे। राएगा की कठोर श्राज्ञा, का उसके लड़को पर कोई प्रभाव न पड़ा श्रोर उनके द्वेष उसी प्रकार बराबर चलते रहे, जैसे वे चल रहे थे।

साँगा श्रीर पृथ्वीराज सगे भाई थे । उनकी माता ने माला वंश में जन्म लिया था । जयमल उन दोनों का सौतेला भाई था । तीनों भाइयों में साँगा सब से बड़ था श्रीर नियमानुसार साँगा ही राज सिहासन का अधिकारी था । लेकिन पृथ्वीराज इस विधान को मानने के लिए तैयार न था । अधिकारी न होने पर भी वह सिहासन पर बैठने का श्रधिकार प्राप्त करना चाहता था श्रीर साँगा ग्रपने श्रापको अधिकारी समक्तता था, इसलिए श्रपने अधिकार को छोड़कर वह सिहासन पर पृथ्वीराज को बिठाने के लिए राजी न थां । फूट का इतना ही कारए। था श्रीर इस फूट ने बढ़कर दोनों भाइयों के बीच एक भीषए। शत्रुता का रूप धारए। कर लिया था ।

## राज्याधिकार का निर्णय

सौंगा और पृथ्वीराज देखने-सुनने में दोनों ही सुन्दर और प्रभाव-शाली थे। बल और पराक्रम में निबंल कौन है, इसका निर्णाय करना कठिन था। लेकिन स्वभाव में दोनों, एक दूसरे से भिन्न थे। शारीरिक वल में शक्तिशाली होने पर भी सौंगा न्यायप्रिय था और सोच-समभ कर काम करना जानता था। लेकिन।पृथ्वीराज में यह बात न थी। वह कहा करता था की जो शक्तिशाली होता है, वही ग्रधिकारी होता है।

एक दिन की बात है। साँगा और पृथ्वीराज ग्रपने चाचा सूरजमल के साथ बैठे हुए राज्य के उत्तरिक्षकार पर बातें कर रहे थे। बड़ी देर के पश्चात साँगा ने कहा कि हम लोग इसका निर्णय चाचा पर ही क्यों न छोड़ दें। पृथ्वीराज के मुहू से निकल गया की हाँ चाचा ही बता दें कि हम दोनों में उत्तराधिकारी कौन हैं।

पृथ्वीराज ग्रावेश में श्राकर यह बात कह तो गया। उसे इस

बात का गर्व था कि मेरे विरुद्ध कोई निर्एाय कैसे दे सकता है। उसके ऐसा समझते का कारए। था। ग्रभी तक राज्य के जितने लोगों ने इस भगड़े को सुलभाने की कोशिश की थी, वे दोनों भाइयों से भगड़ा न करने की बात तो कहते थे, लेकिन भगड़ा करता कौन है भौर उत्तरा-धिकारी कौन है, इस बात को साफ-साफ कोई कहना नहीं चाहता था।

साँगा ग्रौर पृथ्वीराज के सहसा स्वीकार कर लेने पर सूरजमल ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि राज्य का उत्तराधिकारी तो वास्तव में साँगा ही है।

इस बात को सुनते ही पृथ्वीराज श्रपने ग्राप को सम्हाल न सका ग्रीर क्रोध में श्राकर उसने श्रपनी तलवार का वार साँगा पर करते हुए कहाः "तलवार के बल पर ही इस बात का निर्एाय हो सकता कि राज्य का उत्तराधिकारो कौन है !"

सूरजमल ने दोनों को रोकने को कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा ग्रौर दोनों भाइयों में तलवार की मार ग्रारम्भ हो गयी। दोनों ही ग्रत्यन्त शक्तिशाली थे। तनवार चताने ग्रौर युद्ध करने में वे दोनों एक-से-एक बढ़कर थे।

## फूट का प्रभाव

यौवन के उत्माद में साँगा और पृथ्वीराज एक दूसरे के प्राणो का नाश करने पर उतारू हो गये । सूरजमल यह सब दृश्य देखता रहा। वह बीच में नहीं ग्राया। तलवार की मार से दोनों भाई रक्त से नहा गये . उसके शरीरों पर बहुत से घाव हो गये स्रौर उन घावों से रक्त के फब्बारे छूट रहे थे।

इस भयानक ग्रवस्था में भी दोनों भाई भपनी तेज तलवारों के प्रहार एक दूसरे पर कर रहे थे। उनमें कोई कमजीर पड़ता हुन्ना दिखायी न देता था। राजपूती आवेश के कारण दोनों में से कोई हटनान चाहता

फार्म १५

था। इसी समय तीसरा सौतेला भाई जयमल आकर लड़ाई में शामिल हुआ और अपनो तेज तलवार का प्रहार उसने साँगा पर किया। उसने पृथ्वीराज का पच लिया। अब एक तरफ दो भाई थे और दूसरी तरफ अकेला साँगा था। साँगा इस बात को जानता न था कि जयमल पृथ्वीराज का साथ देगा।

पृथ्वीराज ग्रौर जयमल की नारों से साँगा के शरीर में भयानक चोटें ग्रायीं ग्रौर उन चोटों के कारएा उसकी हालत खराब होने लगी। फिर भी तीनों भाईथों के बीच में बराबर तलवारें चलती रहीं।

तीनों भाई लड़ते-लड़ते शिवान्ति नगर के समीप पहुँच गये। वहाँ पर बीदा नामक एक राजपूत मिला, वह अपने हाथ में तलवार लिए हुए एक अच्छे घोड़े पर कहीं जा रहा था उसने इन तीनों भाइयों को भीषरा युद्ध को देखा। वह एक राजपूत था और उसे वह अत्यन्त अन्यायपूर्ण मालूम हुआ कि दो भाई एक तरफ होकर तीसरे भाई पर प्रहार कर रहें हैं। उसने उनके युद्ध को रोकने की कोशिश की। लेकिन पृथ्वीराज के न मानने पर बीदा राजपूत अपनी तलवार निकाल कर लड़ाई में शामिल हो गया और उसने साँगा का साथ दिया।

उस लड़ई में अब चार हो गये थे। साँगा भी अब अकेला न रहा। बहुत देर तक चारों में बराबर तलवारें की मार होती रही। उसी अवससर पर जयमल लड़ाई में मारा गया और उसके जमीन पर गिरते ही कुछ समय के लिए लड़ाई रुक गई। चारों आदमी लहू-सुहान हो चुके थे। उनके कपड़ों से बराबर खून जमीन पर गिर रहा था। बीदा राजपूत के संकेत पर साँगा वहाँ से चला गया और उसका नतीजा यह हुआ की लड़ाई बन्द हो गई।

## राज्य से पृथ्वीराज का निर्वासन

उत्तराधिकार के लिए पैदा होने वाली फूट का परिणाम यह निकला कि एक भाई जान से मारा गया और शेष दोनों भाई मरणासन्न अवस्था को पहुँच गये थे। राज्य के सभी लोगों ने इस दुर्घटना को देखा भीर सुना किसी ने कुछ नहीं कहा। रागा रायमल ने जयमल की मृत्यु का समा-चार सुनकर बहुत को विकया। वह सोचने लगा कि मेवाड़ के राज्य पर भव दुर्भाग्य के बादल आने वाले हैं।

राणा रायमल अने कीथ को रोक न सका। उसने पृथ्वीराज को बुलाकर तुरन्त उसे राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी। पृथ्वीराज के के उपर इस कठोर आज्ञा का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। राणा को आज्ञा को स्वीकार करके राज्य से चले जाने के लिए वह तैयार हुआ। अपने अखश्च लेकर वह घोड़े पर बैठा और साथ में पाँच राजपूत सवारों को लेकर वह राज्य से निकल गया। जाने के समय राज्य की तरफ से उससे किसी ने बातचीत नहीं की अपने राजपूत सवारों के साथ पृथ्वीराज नादोल नगर तरफ चला गया।

राज्य से निकलने के समय पृथ्वीराज के सामने न कोई चिंता थी और न कोई भय था। वह एक शक्तिशाली युवक था। युद्ध करना ही उसका जीवन था। युद्ध ही उसका खेल था। युद्ध ही उसका मनोरंजन था। युद्ध से ग्राधेक प्रिय उसे ग्रपने जीवन में और कुछ न था।

अपने राज्य से जाकर पृथ्वीराज ने नादोल नगर में विश्राम किया। अरावली पहाड़ के निकट गोद्वार नामक एक राज्य था और नादोल नगर उत्त राज्य की राजधानी थी। अरावली पहाड़ पर मीन जाति के असम्य और जंगली आ्रादमी रहते थे। उनकी संख्या बहुत थी और वे सब के सब लड़ाकू स्वभाव के थे। उन लोगों ने गोद्वार-राज्य में लूट-मार शुरू कर दी थी और बहुत दिनों तक उस राज्य को बरबाद करने के बाद मीन लोगों ने उस पर अधिकार कर लिया था। इधर बहुत दिनों से उस राज्य में मीनों का राजा राज्य करता था।

नादोल नगर में पहुँच कर पृथ्वीराज ने गोद्वार-राज्य की इन घट-नाझों को सुना और वहीं पर रहकर वह उस राज्य के उद्धार की कोशिश करने लगा। उसके पास न तो सेना थी और न सम्पत्ति ही यी। फिर भी गोद्वार-राज्य का उसे उद्धार करना था। सैनिकों के रूप में पृथ्वीराज ग्रीर उसके सवारों ने गोद्वार राजा के यहाँ सेना में नौकरी कर ली ग्रीर कुछ ही दिनों में पृथ्वीराज वहाँ की सेना का एक ग्रिथकारी बना दिया गया। इतके बाद, उसने वहाँ की समस्त सेना को प्रभावित किया। उसकी तरह उस राज्य की सेना में कोई दूसरा शक्तिशाली न था। सेना के ग्रिथकार में धाते ही उसने राजा के खिलाफ सेना में विद्रोह कर दिया ग्रीर राजा को पकड़ कर उसने जान से मार डाला। साथ ही उस राज्य को ग्रपने ग्रिथकार में लेकर, उसने ग्रीभा नामक एक सोलंकी राजपूत को दे दिया। ग्रीभा को राजगद्दी देने के बाद पृथ्वीराज स्वतंत्र हो कर इघर-उघर घूमने लगा। लेकिन गोद्वार-राज्य की सेना पर उसने श्रपना भूप्रत्व बनाये रखा।

### स्ररजभल का विद्रोह और विश्वासघात

सूरजमल चित्तौर में रहता था ध्रौर देखने में वह रागा रायमल का भक्त हो गया था। लेकिन उसे यह बात भूली न थी कि जिस राजिसहासन पर रायमल बैठा है, उसका ध्रिधकारी, उसका पिता ऊदा था। शिक्तहीन होने के कारगा वह चुप था धौर चित्तौर में रहकर जीवन-निर्वाह करता था। लेकिन ईर्षा की धाग उसके हृदय में जल रही थी, वह ध्रभी तक बुम्मी न थी।

राग्गा रायमल को इसका बदला देने के लिए सूरजमल लगातार कोशिश में रहा। वह चित्तौर में रहता था। राग्गा ने उसके सुख-सम्मान के लिए राज्य की तरफ से सभी प्रकार का प्रबन्ध कर दिया था और वह इस राज्य में एक शिशोदिया वंशज की हैसियत से रहा करता था। लेकिन वह किसी समय न शूलता था कि राग्गा रायमल ने उसके पिता— उदा को निकाल कर, इस राज्य का सिंहासन प्राप्त किया है। वह लड़कर राग्गा रायमल अथवा उसके लड़कों का कुछ बिगाड़ न कर सकता था। इसीलिए राग्ना के साथ उसने अधिक स्नेह प्रगट करने की कोशिश

की थी श्रीर लड़कों के साथ भी वह बहुत घुल मिलकर रहा करता था। उसने बड़ी चलाकी से काम लिया। सौंगा को उसने किसी प्रकार विश्वास करा दिया कि न जाने क्यों राग्गा के हृदय में पृथ्वीराज के लिए स्नेह श्रिधिक है। इसी सिलिसिले में उसने साँगा को समक्षा दिया कि राग्गा पृथ्वीराज को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है।

धीरे-धीरे उत्तराधिकार की बात बढ़ने लगी। सूरजमल छिपे तौर पर सांगा की बात पृथ्वीराज को श्रौर पृथ्वीराज की बात साँगा को बताने लगा। उसने दोनों की तरफ से बातों में इतना कडुवापन पैदा कर दिया कि दोनों भाई अपने-अपने अधिकारों के लिए एक, दूसरे के प्रागा लेने पर तैयार हो गये।

सूरजमल का अनुमान था कि साँगा और पृथ्वीराज—दोनों ही उत्तराधिकार के लिए लड़कर मर जायँगे। इसलिए उसका विश्वास था कि उस दशा में अपने अधिकार के लिए मैं लड़ सकूँगा। लेकिन जब तक साँगा और पृथ्वीराज जीवित हैं, कोई ग्राशा नहीं की जा सकती।

श्रभी तक सूरजमल बड़ी शान्ति के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहा था। जयमल मारा गया था, पृथ्वीराज की शत्रुता के कारण, साँगा का कोई पता न था और पृथ्वीराज को राणा ने राज्य से निकाल दिया था। इस दशा में तीनों राजकुमारों का एक तरह से अन्त हो चुका था। साँगा और पृथ्वीराज के लौटने की कोई आशा न रह गयी थी। राणा रायमल की अवस्था बुढ़ापे में चल रही था। सूरजमल ने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा, और उसने समक लिया कि इस दशा में चित्तोर में अधिकार कर लेना जरा भी मुश्किल नहीं है।

सूरजमल ने रायमल की तरफ से अपनी आँखें पलट लीं और जितौर से निकल कर वह बाहर हुआ। मालवा राज्य के साथ चित्तौर को पुरानो शत्रुता थी और उसके मुसलमान बादशाहों के साथ अब

वक चित्तौर को भ्रनेक युद्ध करने पड़े थे। सूरजमल चित्तौर से निकल कर मालवा राज्य में पहुँचा भ्रौर वहाँ के बादशाह मुज़फ्फर को समभा-बुभा कर चित्तौर पर भ्राक्रमण करने के लिए तैयार किया।

मालवा का बादशाह बहुत दिनों से चित्तौर को ताक में था। सूरजमल की बातों पर विश्वास करके उसने अपनी सेना को तैयार किया और सूरजमल की सहायता के लिए। उसने उसके साथ फौज रवाना कर दी। मालवा की फौज को लेकर सूरजमल ने मेवाड़ के दिच्छी इलाकों पर हमला किया और एक परगने पर अधिकार कर लिया। यहीं से सूरजमल का उत्साह बढ़ गया और वह चित्तौर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा।

इस म्राक्रमण का समाचार चित्तौर में राणा रायमल को मिला। उसने अपने पुत्रों का स्मरण किया और उसके बाद, चित्तौर की सेना लेकर वह युद्ध के लिए रवाना हुन्ना। नगर के बाहर बहती हुई गभीरी नदी के किनारे पर दोनों भ्रोर की सेनायें डटकर खड़ी हो गयीं। युद्ध के भ्रारम्भ होते ही राणा रायमल अपने हाथ में तलवार लेकर शत्रु-सेना सेना के साथ मार-काट करने लगा।

दोनों श्रोर की सेनाश्रों में बहुत देर तक युद्ध हुआ । बुढ़ापे की श्रवस्था होने के कारणा राया रायमल युद्ध करते-करते थकने लगा, उसके शरीर में बहुत-से जरूम हो गये थे श्रौर उन जरूमों से बराबर खून गिर रहा था।

राणा रायमल की शक्ति शिथिल पड़ने लगी। ग्रब उसके हाथ तलवार चलाने में निर्धल हो रहे थे। सूरजमल का जो विश्वास था, वह उसे सही दिखायी पड़ने लगा। वह समफ रहा था कि चित्तौर को सेना अब अधिक समय तक युद्ध न कर सकेगी। राणा थक कर या तो गिरने वाला है ग्रथवा केंद्र होने वाला है। उसे खूव विश्वास था कि राणा की ग्रवस्था ग्रथ युद्ध करने के योग्य नहीं है। इसीलिए वह

सोचता था कि राग्गा के परास्त होते ही मालवा की फौज चित्तौर के भीतर प्रवेश करेगी थ्रौर उसी समय मैं चित्तौर पर श्रपना श्रधिकार कर लूँगा।

सूरजमल के विश्वास के अनुसार, समय नजदीक आता जाता था और राएग के परास्त हीने का समय अब दूर नहीं था। इसी समय अपने साथ तीन हजार पैदल और तीन हजार चुने हुए सवारों की सेना को लिए हुए पृथ्वीराज युद्ध-स्थल पर पहुँचा और बिजली की तरह वह मालवा की फौज पर टूट पड़ां। कुछ ही घएटों के भीतर उसने मालवा की सेना को काट कर फेंक दिया और नूरजमल घबड़ा कर इधर-उधर भागने लगा।

मालवा की सेना युद्ध में टिक न सकी श्रौर उसके सिपाही लड़ाई के मैदान से भागने लगे। सूरजमल श्रपने प्राण् लेकर वहाँ से भागा श्रौर उसके बाद युद्ध बन्द हो गया।

रागा रायमल का शरीर गहरे जरूमों के कारण अत्यन्त शिथिल हो गया था। युद्ध रुकते ही पृथ्वीराज ने रागा के पास जाकर चरणों का स्पर्श किया और घने पेड़ों की छाया में रागा को विश्राम देने का उसने प्रबन्ध किया। जमीन पर लेटने के बाद भी रागा के जरूमों से रुधिर बह रहा था। पृथ्वीराज ने रागा के बहते हुए रुधिर को पोंछकर जरूमों पर पट्टियाँ बाँधी।

रागा ने एक वार पृथ्वीराज के तेजस्वी मुख-मण्डल पर दृष्टिपात किया। उसके नेत्र क्या देख रहे थे, इसे कोई जान न सका। अपने परा-क्रमी और शक्तिशाली पुत्रों का उसने एक बार स्मरण किया और उसके साथ ही उसने अपनी शिथिल अवस्था का अनुभव किया। रागा के मुख से कोई बात न निकलो। लेकिन उसके दोनों नेत्रों से आँमुओं के कुछ बूँद निकल कर बाहर आ गये। मानो वे बूँद कह रहे थे कि जिसके पुत्र इतने प्रतापी और तेजस्वी हों, शत्रुओं के द्वारा उसके पिता की यह असहाय अवस्था। पृथ्वीराज ने राएा। के ऋाँसुक्षों को अपने हाथों से पोंछा। उसके बाद राएा। की सेनार्ये चित्तौर की ऋोर रवाना हुई:।

चित्तौर में भ्रायी हुई रागा की विपद को सुनकर पृथ्वीराज युद्ध-स्थल पर पहुँचा । उसने पिता के प्रति अप्रने कर्त्तव्य का पालन किया भ्रौर चित्तौर के गौरव की रचा की । राज्य से निकाले जाने के बाद, पृथ्वीराज किसी मौके पर लौटकर भ्रा सकता है, सूरजमल को इसकी भ्राशा न थी ।

चित्तौर में बहुत दिनों तक रह कर न केवल सूरजमल ने राशा रायमल की सेवा की थी, बिल्क अपने पच में उसने कुछ आदिमियों को भी कर लिया था। लोगों की समक्ष में सूरजमल भी शिशोदिया वंश का ही एक अंग था। ऐसे आदिमियों की भी कभी न थी, जो यह समक्षते थे कि ऊदा ने अपने पिता की हत्या की जरूर लेकिन राज्य का वह अधिकारी तो था ही। अपनी आवश्यकता के अनुसार, सूरजमल में अनेक गुरा थे। लोगों को मिलाना, फूट डालना, बहकाना और कुछ का कुछ समक्षा देना वह खूब जानता था। इस प्रकार की बातों की सफलता के लिए वह न केवल अपनी बुद्ध खर्च करता था, बिल्क आवश्यकता पड़ने पर सम्पत्ति को वह पानी की तरह बहाता भी था।

वृद्ध राएग रायमल के साथ युद्ध करके ही सूरजमल का विद्रोह शांत नहीं हुआ। दो सगे भाइयों को एक दूसरे का शत्रु बनाने के बाद भी उसका विद्रोह, जो भीतर ही भीतर सुलग रहा था, शान्त नहीं हुआ था और उसका विद्रोह राएग रायमल के तीसरे पुत्र जयमल को जान से मरवा कर भी शान्त नहीं हुआ था। युद्ध में पराजित होने के बाद भी उसका विद्रोह सुलगता रहा और उसके विद्रोह के फल-स्वरूप ही चित्तौर में राएग रायमल के दूसरे पुत्र शक्तिशाली और अजेय पृथ्वीराज को विष दिया गया, जिसके कारएग स्वाभिमानी युवक पृथ्वीराज अचानक संसार से बिदा होकर चला गया। राएग रायमल अपने बुढ़ापे में इस बज्रपात को सहन न कर सका और पुत्र के शोक में इस चित्तौर को अनाथ और

श्रनाश्रित बना कर उसने परलोक की यात्रा की।

#### चित्तौर के राज्य का विस्तार

राणा रायमल की मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का साँगा सन् १५०६ ईसवी में चित्तीर के राज सिहासन पर बैठा। वह युद्ध में जितना ही प्रवीण था, राजनीति में उतना ही वह सुयोग्य था। उसके शासनकाल में मेवाड़ का राज्य उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया था। राज्य का ग्रिषकारी होने के बाद सब से पहले उसने मेवाड़ की उन्नति पर ध्यान दिया। युद्ध करने में वह शक्तिशाली और सभी प्रकार कुशल था। उसकी कोशिशों में उसे सफलता मिली। उसने मारवाड़, बीकानेर, अम्बेर और दूसरे कई एक राज्यों पर अधिकार कर लिया। अपने राज्य के विस्तार में वह लगातार ग्रागे बढ़ा और समूचे राजपूताना में उसने अपना प्रमुत्व कायम कर लिया। इसके बाद उसका ध्यान दिल्ली के विस्तृत राज्य की तरफ गया और उसके कुछ स्थानों में उसने कब्जा कर लिया।

इत दिनों में सिकन्दर लोदी का शासन समाप्त हो चुका था और दिल्ली में उसका बेटा इब्राहीम लोदी राज्य कर रहा था। वह अप्रयन्त अहंकारी बादशाह था। दिल्ली-राज्य की ग्रोर राणा साँगा को बढ़ते हुए देखकर उसने युद्ध की तैयारी की। साँगा ने दिल्ली के राज्य का जो भाग अपने अधिकार में कर लिया था, इब्राहीम लोदी न केवल उसे छीन-कर वापस लेना चाहता था, बिल्क साँगा को बदला देने के लिए, उसके राज्य के कितने ही भागों पर कब्जा कर लेना चाहता था।

इब्राहीम लोदी ने मेवाड़-राज्य पर चढ़ाई की। सन् १५१७ ईसवी में राखा साँगा ने उसके साथ युद्ध किया। उस युद्ध में इब्राहीम लोदी को पराजय हुई भ्रौर वह श्रपनी सेना के साथ लौट गया। इसके बाद दूसरे वर्ष, सन् १५१८ ईसवी में सुलतान इब्राहीम लोदी ने श्रपनी एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़-राज्य पर फिर चढ़ाई की। राखा साँगा ने सुलतान की सेना को इस बार भी भयानक चित पहुँचाई और इब्राहीम को पराजित किया। इस हार में सुलतान ने अपने राज्य का एक बड़ा इलाका रागा साँगा को दे दिया. जो मेवाड़-राज्य में मिला लिया गया। दिल्ली से सुलतान सिकन्दर और इब्राहीम ने ग्वालियर को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। रागा साँगा ने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। इस तरीके से रागा साँगा ने अपने शासन-काल में थोड़े ही दिनों के भीतर चित्तौर की बड़ी उन्नति कर ली थी।

#### भयानक संघषो में सांगा की जीत

महमूद द्वितीय सन् १५१० ईसवी में मालवा-राज्य के सिंहासन पर बैठा। उन्हीं दिनों में मुस्लिय सरदारों ने एक भयानक विद्वोह पैदा कर दिया। गुजराज ग्रीर दिल्ली के बादशाहों ने भी उस विद्वोह में सहायता की। विद्वोही सरदारों की सहायता करने के लिए गुजरात का बादशाह मुजप्कर शाह द्वितीय भी श्रपनी सेना के साथ ग्राया था। चन्देरी-राज्य के सामन्त मेदिनी राय ने श्रपनी सेना लेकर उन विद्रोहियों का सामना किया ग्रीर पराजित किया।

इसके बाद भी विद्रोह शान्त नहीं हुआ। मुस्लिम बादशाह श्रीर सरदार मिल कर एक हो गये थे ग्रीर विद्रोहियों की शक्ति को बढ़ाकर वे न केवल चन्देरी-राज्य को ले लेना चाहते थे, बल्कि श्रपनी बढ़ी हुई शक्तियों के द्वारा वे राखा साँगा के राज्य को धक्का पहुँचाना चाहते थे। मेदिनी राय ने घबरा कर राखा साँगा से सहायता माँगी।

मुस्लिम विद्रोही सरदारों के उत्साह बहुत बढ़ गये थे। उन्हें भारत के मुस्लिम राज्यों से सेना ऋौर सम्पत्ति की सहायता मिल रही थी। इसी उन्माद मे ग्राकर गुजरात के मुज़फ्फ़र शाह ने मेवाड़ की माँह्र रियासत पर हमला करके कब्जा कर लिया ग्रोर वह ग्रापनी सेना लिए हुए मेवाड़ की तरफ ग्रागे बढ़ा।

राएग सौंगा ने अपनी सेना लेकर गागरौन के मैदान में गुजरात के

मुजफ्तर शाह का मुकाबिला किया श्रीर उसे पराजित करके साँगा ने कैंद कर लिया। चित्तीर के कैंदखाने में कुछ दिनों तक रहकर मुजफ्तर शाह ने ग्रपने राज्य का श्राधा हिस्सा रागा साँगा को दे दिया श्रीर किसी प्रकार उसने अपने प्राग्ग बचाये। उसके दिये हुए राज्य को चित्तीर में मिला लेने पर मेवाड़ का राज्य एक बड़े विस्तार में पहुँच गया श्रीर उसकी सीमा बुन्देलखएड तक बढ़ गयी। बुन्देलखएड में गढ़ कटंका एक राज्य था। उसका राजा संग्राम शाह प्रतापी श्रीर शक्तिशाली शासक था। उसने अपने शासन-काल में अपने राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा लिया था श्रीर उसका राज्य भोपाल से मएडला तक फैला हुआ था। मालवा श्रीर छत्तीसगढ़ के समस्त किलों को जीतकर उसने अपने श्रधिकार में कर लिया था। साँगा ने मेवाड़-राज्य को बढ़ाकर बघेलखएड तक पहुँचा दिया था गागरौन के युद्ध में विजयी होकर उसने सन् १५२० ईसवी में गुजरात पर श्राक्रमग्ग किया।

राणा साँगा श्रपने जीवन के श्रारम्भ में जैसा शूर-वीर श्रौर बुद्धिमान मालूम होता था, उससे भी श्रधिक श्रपनी योग्यता श्रौर वीरता का प्रमाण उसने श्रपने शासन-काल में दिया। श्रपनी सेना को उसने श्रत्यन्त शक्तिशाली बना लिया था श्रौर सैनिकों को युद्ध की शिचा देने में उसने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया था। दिल्ली श्रौर मालवा के बादशाहों के साथ, सब मिलाकर राणा साँगा के श्रठारह युद्ध हुए थे श्रौर सभी में साँगा की विजय हुई थी। घाटौली के मैदान में मुस्लिम सेनाश्रों के साथ राणा साँगा ने जो भयानक युद्ध किया था, उसमें बहुत थोड़े मुस्लिम सैनिक भागकर श्रपने प्राण बचा सके थे, बाकी सब के सब जान से मारे गये थे।

### बाबर और सांगा

चित्तौर के सिंहासन पर बैठने के बाद राग्गा साँगा ने मेंबाड़-राज्य की उन्नति को चरम सीमा पर पहुँचा कर भारत के राजाग्रों ग्रीर बाद- शाहों में अपना मस्तक ऊँचा किया था। उन दिनों में दिल्ली का राज्य भारत में सब से बड़ा राज्य माना जाता था। लेकिन राएा साँगा ने अनेक बार युद्धों में वहाँ के सुलतान को पराजित किया था। राजपूत राजाओं में कोई उसकी बराबरी का न था।

जिन दिनों में राएगा साँगा ने भारत के बड़े-से-बड़े बादशाहों ग्रौर् राजाग्रों को पराजित करके ग्रपने राज्य का विस्तार किया था ग्रौर ग्रपनी विजय का भरण्डा फहराया था, उन्हीं दिनों में तैमूर लंग का वंशज—काबुल का बादशाह बाबर सन् १५२६ ईसवी में अपनी शक्तिशाली सेना को लेकर भारत में ग्राया था ग्रौर दिल्ली पर ग्राक्रमएं करके वह सुलतान इब्राहीम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित कर खुका था। सुलतान मारा गया था ग्रौर बाबर ने दिल्ली के राज्य पर ग्रांचिकार कर लिया था।

बादशाह बाबर धौर राणा साँगा—दोनों समकालीन थे। दोनों की शक्तियों का एक साथ विकास हुआ था और दोनों की बहुत-सी बातें एक, दूसरे से समता रखती थीं। दोनों ने युग के एक ही भाग में जन्म लिया था और दोनों ही प्रसिद्ध राज-वंशज थे। जीवन के प्रारम्भ में बाबर ने भयानक कठिनाइयों का सामना किया था और साँगा भी राज्य को छोड़कर मारा-मारा फिरा था। आरम्भ से ही दोनों साइसी और शक्तिशाली थे। काबुल से निकल कर दिल्ली तक बाबर ने विजय प्राप्त को थी और साँगा ने भारत के शक्तिशाली राजाओं को पराजित किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठ कर बाबर ने समभा था कि भारत में मुफसे लड़ने वाला भव कोई राजा और बादशाह नहीं है और चित्तौर राज्य में अपनी ऊँची पताका फहरा कर साँगा बावर का उपहास कर रहा था। वास्तव में दोनों ही अपने समय के भ्रद्भुत साहसी और शक्तिशाली थे। दोनों ही भ्रद्वितीय थे। एक ही देश में शान्ति भीर सन्तोष के साथ दोनों का रह सकना सम्भव न था। दोनों का युद्ध भ्रनिवार्य था।

## संघर्ष की ऋोर

सन् १५२६ ईसवी में।पानीपत के युद्ध का अन्त हो चुका था और बाबर ने दिल्ली में प्रवेश करके कब्जा कर लिया था। परन्तु पानीपत के युद्ध की आग अभी तक ठएडी न हुई थी।

इब्राहीम लोदी की हार का समाचार बहार खाँ लोहानी के पास पहुँचा। वह इस पराजय का समाचार सुनने के लिए तैयार न था। उसने ग्रफ़गान सरदारों को बुला कर परामर्श किया। सब की सलाह से बाबर की तुर्की सेना को रोकने की तैयारी होने लगी। बहार खाँ ने ग्रप्पाना नाम बदल कर सुलतान मोहम्मद खाँ रखा। लड़ाई के लिए जो ग्रफ़गान जमा हुए, उनकी लेकर सुलतान मोहम्मद खाँ कन्नीज की तरफ रवाना हुग्ना। दिल्ली-राज्य के पश्चिमी इलाके में जो ग्रफ़गान रहते थे, उन्होंने इकट्ठा हो कर विरोध की तैयारियाँ कीं। उनका नेता हसन खाँ मेवाती बनाया गया। उसने सुलतान इब्राहीम ।लोदो के भाई महमूद लोदी को दिल्ली का सुलतान बनाना चाहा। किसी भी दशा में विरोध ग्रफ़गान बाबर के शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।

बाबर को दिल्ली में यह मालूम हो गया कि इस राज्य के भ्रफ़गान अभी लड़ने का हौसला रखते हैं भ्रौर वे लड़ाई की तैयारियाँ कर रहे हैं। इस समाचार को मिले हुए अधिक दिन नहीं बीते थे, अफ़गानों में मतभेद पैदा हो गया और उसका परिएगाम यह हुआ कि बादशाह बाबर के विरोध में जो तैयारी हो रही थी, वह खतम होने लगी। कई एक अफ़गान सरदारों ने बाबर के पास आकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो अफ़गान सरदार उसके पास आये, उनको लेकर बाबर का पुत्र हुमायूँ विरोधी इलाकों की तरफ रवाना हुआ और बिना किसी संघर्ष के उसने वहाँ अपना कब्जा कर लिया।

विरोधियों को संख्या लगातार घटती गयी। इसी मौके पर अपनी

सेना से साथ श्रफ़गान सरदारों को लेकर हुमायूँ पूर्व की श्रोर रवाना हुआ ग्रौर पाँच महीने के लगातार संघर्ष में उसने श्रवध, जौनपुर श्रौर गाजीपुर जीत कर श्रपने श्रधिकार में कर लिया।

## बाबर और सांगा का पहला युद्ध

बाबर के साथ ग्रफ़गान सरदारों के मिल जाने पर हसन खाँ मेवाती भौर महमूद खाँ लोदो के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया। व दोनों बादशाह बाबर के साथ मिलने ग्रौर उसका शासन स्वीकार करने के लिए तैयार नथे। लेकिन जब राज्य के ग्रफ़गानों ने उनका साथ न दिया तो उन दोनों ने ग्रापस में परामशं किया ग्रौर ग्रन्त में रागा साँगा के पास जाकर वे मिल गये।

जिस दिन बाबर पानीपत के युद्ध में विजयी हो चुका था, उसी दिन से रागा साँगा की भ्रांखें बाबर की तरफ थीं। वह जानता था कि वह दिन करोब है जब बाबर की फौज के साथ चित्तौर की राजपूत सेना को युद्ध करना पड़ेगा। जिन दिनों में साँगा चित्तौर में बैठकर बाबर के सम्बन्ध में सावधानी के साथ विचार कर रहा था, उसके पास हसन खाँ मेवाती भ्रीर महमूद खाँ लोदी—दोनों ही गये थे। रागा साँगा ने भ्रादर के साथ उन दोनों को भ्रापने यहाँ स्थान दिया था श्रीर उसने उनके साथ गम्भीरता पूर्वक बातें की थीं।

अपनी सेना लेकर पूर्व की ओर के राज्यों पर बहुत दूर तक हुमायूँ ने अधिकार कर लिया था। इसके बाद बाबर स्वयं अपनी शक्तिशाली सेना लेकर दिल्ला की ओर रवाना हुआ। यह समाचार पाते ही रागा सौंगा अपनी राजपूत सेना लेकर चित्तौर से उसी तरफ रवाना हो गया।

बाबर दिख्ण की श्रोर बढ़ता हुआ सीमा पर पहुँच गया। वहाँ का एक प्रदेश राणा साँगा ने जीतकर बहुत पहले श्रपने राज्य में मिला लिया था। राणा की सेना ने वहाँ जाकर तुर्क सेना को आगे बढ़ने से रोका। लेकिन इस रोक का बाबर पर कोई प्रभाव न पड़ा।

उसी सीमान्त प्रदेश में अभी तक किलेदार मुसलमान ही थे। बाबर ने उन किलेदारों को मिला लिया और उनसे बियाना, घौलपुर और ग्वालियर के किले लेकर दोग्राब में उनको कुछ जागीरें दे दीं। बियाना में उसकी रचा के लिए एक नुकें सेना रख दी गयी। इसका पता मिलते ही रागा की सेना ने बियाना पर आक्रमण किया और बाबर की सेना को मार कर बियाना पर अधिकार कर लिया।

बियाना का समाचार पाकर बाबर राएा। साँगा के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ और अपनी शक्तिशाली सेना लेकर वह सीकरी की तरफ रवाना हुआ। युद्ध के लिए बाबर की रवानगी की खबर पाकर साँगा अपनी सेना के साथ आगरा की ओर बढ़ा और भरतपुर राज्य में बियाना नामक स्थान में उसने बाबर की फौज का मुकाबिला किया। दोनों ओर ने घमासान युद्ध हुआ। काबुल की तुर्क सेना और दिल्ली की मुस्लिन सेना को मिलाकर बाबर अपने साथ बहुत-बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए आया था।

बहुत समय तक दोनों स्रोर की सेना स्रों में भयानक युद्ध हुस्रा। स्रन्त में साँगा को राजपूत सेना ने बाबर की सेना को इतनी बुरी तरह से परास्त किया कि उनके छक्के छूट गये और युद्ध के मैदान से भागकर उसने प्रयने प्राणों की रचा की। राजपूत सेना ने भागती हुई फौज का पीछा नहीं किया। ऐसा करना, उसकी समक्ष में, राजपूतों का वीरोचित कार्यं न था।

बियाना के युद्ध से लौटकर बाबर ने विस्मय के साथ अपनी सेना के सरदारों और सेनापितयों के साथ बातें कीं। उस समय उसे मालूम हुआ कि तुर्क और मुस्लिम सेना, राजपूतों के मुकाबिले में न केवल पराजित हुई है, बल्कि घबराकर उसने हमेशा के लिए अपना साहस तोड़ दिया है। सेना की यह अवस्था बाबर के लिए बड़ी चिन्ताजनक हो गयी। उसके बार-बार उकसाने और प्रोत्साहन देने पर भी जब कोई

फल निकलता हुआ दिखायी न पड़ा तो उसने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने ग्रपनी सेना के सामने जिहाद का नारा लगाया और हाथ में कुरान लेकर ग्रपने सैनिकों में उसने इस्लामी जोश भरने की कोशिश की। उसने कहा:

"ऐ मुसलमान बहादुरों, हिन्दुस्तान की यह लड़ाई इस्लामी लड़ाई है इस लड़ाई में होने वाली हार तुम्हारी नहीं, इस्लाम की हार है। हमारा मजहब हमें बताता है कि इस दुनिया में जो पैदा होता है, वह मरता जरूर है। हमको ग्रीर तुमको—सब को मरना है। लेकिन जो ग्रपने मजहब के लिए मरता है, खुदा उसे बहिश्त में भेजकर इज्जत देता है। लेकिन जो मज़हब के खिलाफ मौत पाता हैं, उसे खुदा दोजख में भेजता है। ग्रब हमको इस बात का फैसला कर लेना है ग्रीर समभ लेना है की हम लोगों में जो बहिश्त जाना चाहता हैं, उन्हें हर सूरत में इस इस्लामी लड़ाई में शरीक होना है। कुरान को ग्रपने हाथों में लेकर तुम इस बात का ग्राज ग्रहद करो कि तुम इस्लाम के नाम पर होने वाली इस लड़ाई में काफिरों को शिकस्त दोगे ग्रीर ऐसा न कर सकने पर इस्लाम के नाम पर तुम ग्रपनी कुर्बानियाँ देने में किसी हालत में इनकर न करोगे।

अपनी जोशीली बातों को खत्म करने के बाद बाबर ने इस्लाम के खिलाफ कभी शराब न पीने का वादा किया भीर इस वादे के अनुसार उसने शराब पीने के अपने कीमती बरतनों को तुड़वा कर, रखी हुई शराब के साथ फिकवा दिया। अपनी फौज के सामने बाबर ने जो जोशीली बातें कहीं उससे साफ-साफ यह जाहिर होता है कि उसकी फौज के सिपाहियों ने राजपूतों के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया था। बाबर की बातों को सुनकर उसकी फौज लड़ाई के लिए तैयार हो गयी।

सांगा के साथ वावर का दूसरा युद्ध सांगा की युद्ध-शक्ति से बाबर अपरिचित नहीं रहा । मुस्लिम सेवा युद्ध करने से मुँह मोड़ लिया था, लेकिन बाबर ने अपने बुद्धि-बल से फिर अपनी फीज को युद्ध करने के लिए तैयार किया। उसके पास लड़ने की जितनी शक्ति थी, सब एकितत करके राएा। साँगा के साथ युद्ध करने का उसने संकल्प किया। और दिल्नो की समस्त सेना को तैयार होने की आजा दी।

बाबर की सेना में युद्ध की तैयारी हो रही थी और चित्तौर की तरफ से श्राने वाली सेनायें युद्ध का रास्ता देख रही थीं। बाबर ने इस बीच में राजनीति की दूसरी चालों से काम लिया। उसने अपने दूत को भेजकर साँगा के साथ सिन्ध का प्रस्ताव किया। दूत के पहुँचने पर साँगा सोच-विचार में पड़ गया। शत्रु के हथियार गिरा देने पर अथवा उसके सिन्ध के प्रस्ताव पर राजपूत कभी विश्वासघात नहीं करते थे। साँगा के साथ बाबर की सिन्ध—वर्ता आरम्भ हो गयी। शिलादित्य नामक अपने एक सेनापित पर साँगा बहुत विश्वास करता था। सिन्ध के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए साँगा ने शिलादित्य को नियुक्त किया।

सिन्ध के बातचीत में एक महीना बीत गया। युद्ध के लिए उत्ते-जित राजपूत सेनाओं में ढीलापन पैदा हो गया। बाबर को परास्त करने के लिए साँगा ने एक विशाल सेना चित्तौर में तैयार की थी और शूर-वीर सैनिक तथा सरदारों को अपने साथ एकत्रित किया था। इतनी बड़ी और शक्तिशाली सेना का आयोजन चित्तौर के इतिहास में हो नहीं, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। इन दिनों में चित्तौर का राज्य, राजपूताना में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था। इस-लिए साँगा की सहायता के लिए समस्त राजस्थान के शक्तिशाली राजा, सामन्त और सरदार अपनी अपनी सेनायें लेकर चित्तौर में एकत्रित हुए थे और जिस समय साँगा बाबर के साथ युद्ध करने के लिए रवाना हुआ था, उस समय उसके साथ की सेनाओं में एक लाख बीस हजार सामन्तों सरदारों, सेनापितयों और बहादुर लड़ाकुओं की संख्या थी। इनके सिवा अस्सी हजार सवार सैनिक थे! तीस हजार पैदला सवारों की संख्या थी। युद्ध में लड़ने वाले पाँच सौ खूँख्वार हाथी थे इस प्रकार दो लाख तीस हजार सैनिक, सवारों, सरदारों, सामान्तों ग्रौर उन शक्तिशाली राजपूतों को लेकर रागा साँगा युद्ध के लिए रवाना हुग्रा था, जिनका संग्राम में लड़ना ही जीवन था। हूंगरपुर, सालुम्ब, सोनगड़ा, मेंबाड़, मारवाड़, ग्रम्बेर, खालियर, ग्रजमेर, चन्देरी ग्रौर दूसरे राज्यों के ग्रनेक बहादुर राजा, इस विशाल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सम्पूर्ण सेना का सञ्चालन रागा साँगा के हाथ में था। सिंह-नाद करती हुई ग्रपनी इस सेना को लेकर साँगा ने बियाना नामक स्थान के करीब मुकाम किया था।

जिस समय युद्ध की प्रतीचा में समस्त राजपूत उमड़ते हुए उत्साह के साथ बार-बार बादशाह बाबर की सेना की ग्रोर देख रहे थे, उसी मौके पर सन्धि की बात चीत ग्रारम्भ हुई ग्रौर उसमें बहुत ग्रधिक समय व्यतीत हो गया। सन्धि का यह प्रस्ताव ग्रसामयिक था। राजपूतों का उत्साह धीरे-धीरे चीएा होने लगा लेकिन सन्धि के प्रस्ताव का निर्णय नहीं हुगा।

सन्धि के द्वारा मिलने वाले समय का बाबर ने लाभ उठाया। दोनों श्रीर की सेना के बीच में बियाना का मैदान था। बाबार ने ग्रपनी छावनी के ग्रागे, बियाना के मैदान के करीब ग्रपनी सात सौ तोपें लगवा दीं ग्रीर उनके पीछे बड़ी दूर की लम्बाई में गहरी खाइयाँ खुदवाई। उन खाइयों के पीछे, ऊँची जमीन पर उसने ग्रपनी सेना को खड़ा किया। समस्त तैयारी कर लेने के बाद, उसने ग्रपनी सन्वि के प्रस्ताव को ग्रस्वी-कृत करके युद्ध की घोषणा की।

सन्धि के सम्बन्ध में एक महीने की बात चीत ने राजपूतों के उबलते हुए जोश को उन्डा कर दिया । उनकी युद्ध- सम्बन्धी मनोवृत्तियाँ बदल गयी थीं और वे तरह-तरह के खेलों तमाशों में अपना समय व्यतीत करने लगे थे, प्रचानक बाबर की ओर से युद्ध की घोषणा सुनते ही साँगा और उसके साथ के दूसरे राजाओं को बड़ा ग्रास्चर्य हुआ। उनकी सेनाओं के उत्साह भंग हो चुके थे।

राजपूतों में बड़ी तेजी के साथ युद्ध की तैयारियाँ हुई और उसके बाद, गरजती हुई उनकी सेनायें आगे की तरफ रवाना हुई। बियाना के मैदान में आगे बढ़कर दोनों ओर की सेनाओं का संग्राम शुरू हुआ। बाबर की सात सौ तोपों ने एक साथ गोले फेंकने आरम्भ किये। उन तोपों की मार के सामने राजपूत सेनाओं के पहाड़ी भील सैनिकों ने अपने वाणों की वर्षा की।

बहुत देर तक दोनों स्रोर से मार होती रही। तोपों की मार के कारए राजपूतों का स्रागे बढ़ना रका हुआ था। सन्धि का बहाना करके एक महीने के अवसर में बाबर ने जो अपनी तरफ व्यवस्था की थी और लड़ाई की चालों से काम लिया था, विश्वासी और स्वाभिमानी राजपूतों को उनका कुछ पता न था।

वे अपनी अदूट और प्रबल शक्तियों के द्वारा बाबर की सेना को परास्त करने में विश्वास रखते थे। राजनीति के षड़यंत्रों का उन्हें कुछ पता न था। युद्ध-चेत्र में, भीषणा मार करना, शत्रु को परास्त करना अथवा बलिदान होना ही उन्होंने अपने जीवन में जाना था। घोखा देने, छल से शत्रु ओं को पराजित करके युद्ध में विजयी होने को वे घृणा की दृष्टि से देखते थे। शत्रु ओं के साथ युद्ध के समय भी उदारता का व्यवहार करना राजपूत अपना धर्म और कर्राव्य समऋते थे।

रासा साँगा ने अपने हाथी पर बैठे हुए युद्ध की परिस्थित का निरी-चसा किया। उसने देखा, बाबर के गोलों से राजपूत बड़ी तेजी के साथ मारे जा रहे हैं और शत्रु की सेना तोपों के पीछे हैं। उसने एक साथ अपनी विशाल सेना को शत्रु औं पर टूट पड़ने की आज्ञा दी। रासा की ललकार सुनते ही समस्त राजपूत सेना अपने प्रास्तों का मोह छोड़कर, एक साथ औंधी की तरह शत्रु के गोलन्दाजों पर टूट पड़ी। उस भयानक विपद के समय उस्ताद अली और मुस्तका ने राजपूतों पर गोलों की भीषसा वर्षा की। उस मार में बहुत-से राजपूत एक साथ मारे गये। लेकिन उन्होंने शत्रु की तोपों को छिन्न-भिन्न कर दिया श्रौर बाबर की सेना को संहार करने के लिए जैसे ही वे श्रागे बढ़े, सब-के-सब एक साथ खाई के भीतर पहुँच गये। उसी समय बाबर की सेना ने खाई ऊपर से घेर कर जो मार शुरू की, उसमें राजपूतों का भयानक रूप से करल हुआ। खाई से निकल कर बाहर श्राने के लिये राजपूतों ने बार बार कोशिश की लेकिन उनमें, उनका भीषण संहार किया गया। राजपूत सेना के सामने एक प्रलय का दृश्य था। मरने श्रौर बलिदान होने के सिवा उनके सामने दूसरा कोई रास्ता न था।

बियाना के इस प्रलयकारी युद्ध में राजपूत सेना के लगभग सभी सैनिक, सवार, सरदार सामन्त श्रीर राजा मारे गये। सुलतान इब्राहीम लोदी का भाई महमूद खाँ लोदी श्रीर उसका साथी हसन खाँ मेंवाती—दोनों ही रागा साँगा के साथ शामिल होकर, बाबर से लड़ने के लिए युद्ध में गये थे, वे भी मारे गये। तलवारों श्रीर वागों के लगने से साँगा का समस्त शरीर चलनी हो गया था श्रीर उसके अनेक गहरे घावों से बुरी तरह रक्तपात हो रहा था। राजपूत-सेना के पराजित होते ही युद्ध बन्द हो गया श्रीर उसके बाद रागा साँगा का प्राणान्त हो गया।

राणा साँगा की मृत्यु के बाद अपने-अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने के लिए उसकी रानियों में कलह उत्पन्न हुई और वह कलह यहाँ तक बढ़ी कि शूर-वीर और स्वाभिमानी राणा साँगा की रानियाँ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाबर से मेल करने की कोशिश करने लगीं। इसी मौके पर एक रानी ने बाबर की सहायता प्राप्त करने के लिए रए। थम्भोर का अपना प्रसिद्ध किला उसे भेंट में दे दिया। बियाना के संग्राम में यदि राजस्थान के वीरों के साथ, साँगा के पुत्रों का भी संहार हो गया होता तो उसके मरने के बाद, उसकी रानियों को शत्रु से मेल करके अपने जीवन का अनुम्य अपराध न करना पड़ता और उनके उस कलुषित कार्य से चित्तीर का मस्तक नीचा न होता।

## चौदहवां परिच्छेद

# लैचा का युद्ध

## [ १४३३ ईसवी ]

शासक की अयोग्यता का परिणाम, अराजकता की वृद्धि, शत्रु का आक्रमण, सरदारों का असंतोष, स्वाधीनता की रचा का प्रश्न, वीराङ्गनाओं के प्राणों की होली, चित्तौर की पराजय!

#### मेवाड़-राज्य का पतन

राणा साँगा का उल्लंख इतिहास के अनेक स्थलों पर संग्रामसिंह के नाम से भी किया गया है, इसलिए इन दोनों नामों पर किसी प्रकार का भ्रम न उत्पन्न होना चाहिए।

रागा साँगा के सात पुत्र थे। सब से बड़े श्रीर उससे छोटे— दोनों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए साँगा की मृत्यु के बाद, उसका तीसरा लड़का रतनिंसह सन् १५३० ईसवी में चित्तौर के सिंहासन पर बैठा। इसके पहले उसके किसी दुर्गुगा को कोई न जानता था। देखने-सुनने में वह ग्रपने पिता की तरह धीर, गम्भीर श्रीर वीर मालूम होता था। राज्याधिकार प्राप्त करने के बाद, उसने स्वाभिमान के साथ स्वीकार किया था: "जब तक मैं शत्रुश्चों से बदला न ले लूँगा। युद्ध चेत्र को ही मैं श्रपना राज्य-सिंहासन समफूँगा।" सिंहासन पर बैठने के बाद रागा रतनिंसह ने कई बार कहा था: "मेवाड़ की राजधानी चित्तौर के दो दार हैं, एक दरवाजा दिल्ली की श्रोर है श्रौर दूसरा दरवाजा मालवा राज्य की राजधानी माएडू की तरफ है।"

## अधिकारी होने के पूर्व और पश्चात्

ग्रधिकार प्राप्त करने के पहले मनुष्य कुछ ग्रौर होता है ग्रौर ग्रधिकारी होने के बाद वह कुछ ग्रौर हो जाता है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। राणा रतनिसह के जीवन को भी इसी सत्य ने प्रभावित किया था। कुछ हो दिनों में मालूम होने लगा था कि वह ग्रपने पिता साँगा से बहुत भिन्न है। राणा साँगा का जैसा संप्रामसिंह नाम था, वैसा ही वह संग्राम में वीर ग्रौर बहादुर भी था। लेकिन रतनिसंह में उस घीरता ग्रौर वीरता का ग्रभाव थोड़े ही दिनों में स्पष्ट दिखायी देने लगा था।

रतनसिंह जब सिंहासन पर बैठा था तो उसने बियाना के युद्ध का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। रागा होने के बाद थोड़े ही दिनों में उसे अपनी वह प्रतिज्ञा भूल गयी। उसका जीवन रंग-रेलियों में व्यतीत होने लगा। राज्य की परिस्थितियों पर उसने ध्यान न दिया। प्रजा के सुख और दुख की उसे परवा नहीं रही। चित्तौर की सेना और उसके सरदारों का सम्मान भी वह भूलने लगा। रागा रतनसिंह के इन व्यवहारों के साथ मेवाड़ का पतन आरम्भ हुआ।

राणा साँगा ने बुद्धि-बल भीर युद्ध-बल के द्वारा मेवाड़—राज्य की जो उन्नित की थी और भारतीय राजाभों तथा बादशाहों के सामने जिस प्रकार चित्तौर का उसने मस्तक ऊँचा किया था, इन दिनों में वह सब रसातल को जा रहा था। राणा रतनिसह को उसकी कुछ परवाह न थी। चित्तौर का यह पतन किसी से छिपा न था। राजा और सरदार—सभी भली प्रकार अपने नेत्रों से राज्य के इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन सब चुप थे। सभी के हृदयों में पीड़ा थी, लेकिन इन परिस्थितियों को बदलने के लिए किसी में सामर्थ्यं न थी।

रतनसिंह ग्रविवाहित न था। उसका एक विवाह बूँदी के राजा सूरजमल की बहन के साथ भी हो चुका था। उसके बाद उसने ग्रम्बर के राजा पृथ्वीराज की लड़की के साथ छिपे तौर पर विवाह तय किया। पृथ्वीराज को इसकी कोई खबर न थी। लड़की के सयानी होने के कारएा उसने उसका विवाह बूँदी के राजा सूरजमल के साथ तय किया ग्रौर वह हो भी गया। इससे रतनसिंह बहुत ग्रप्रसन्न हुआ ग्रौर राजा सूरजमल से इसका बदला लेने के लिये उसने निश्चय किया। उसकी बहन रतनसिंह को ब्याही थी, इसका भी उसने ख्याल न किया ग्रौर वह सूरजमल से बदला लेने का ग्रवसर खोजने लगा।

#### रतनसिंह का आक्रमण

धीरे-धीरे बहुत दिन बीत गये । लेकिन रतर्गसिह अपने असंतोष को पचा न सका । एक दिन अपने कुछ सैनिकों और सरदारों के साथ वह शिकार के लिए रवाना हुआ । उस समय बूँदी का राजा सूरजमल भी उसके साथ शिकार के लिए गया । एक जंगल में जाकर रतर्नसिंह ने अपने सैनिकों और सरदारों को छोड़ दिया और सूरजमल के साथ बन के भीतर चला गया । वहाँ पर मौका पाकर रतर्नसिंह ने सूरजमल पर अपनी तलवार का वार किया । वह घोड़े से नीचे गिर गया । उसी समय रतर्नसिंह ने उसको जान से मार डाला और लौटकर अपने सैनिकों में आ गया ! रतर्नसिंह का यह विश्वासघात था और सूरजमल धोखे में मारा गया ।

इस विश्वासघात का परिएाम रतनींसह के लिए भी भयानक हो गया। वह ग्रिविक दिनो तक जीवित न रह सका। सिंहासन पर बैठे हुए अभी उसका तीसरा वर्ष था। उसकी ग्रकाल मृत्यु हुई श्रीर वह संसार से विदा हो गया। उसके बाद, उसका भाई विक्रमाजीत सन् १५३३ ईसवी में चित्तौर के सिंहासन पर बैठा।

राएगा सांगा ने मेवाइ-राज्य की जो मान मर्यादा कायम की थी,

विक्रमाजीत के सिंहासन पर बैटते ही वह एक साथ तिरोहित होने लगी। रतनसिंह ने शिशोदिया वंश की प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत सुरचित रखी थी भीर उसके शासन-काल में किसी मुसलमान बादशाह ने मेवाड में आक-मए। करने का साहस न किया था। लेकिन विक्रमाजीत के राए। होते ही यह अवस्था एक साथ बदलने लगी। राज्य की प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। सरदारों के साथ भी उसका व्यवहार अच्छान था। इस-लिये वे भी भीतर-ही-भीतर रुष्ट हो रहे थे - मेवाइ के राजपूतों का सम्मान ग्रीर स्वाभिमान जिस प्रकार छिन्न-भिन्न हो रहा था, उसे चित्तौर के दूरदर्शी चिन्ताकुल होकर देख रहे थे। जिन शूर-वीर सरदारों के बल और पराक्रम पर राज्य की प्रतिष्ठा निर्भर थी, उनके साथ रागा विक्रमाजीत का बहुत साधारण सम्बन्ध रह गया था। वह श्रपने सरदारों भीर सेनापतियों का श्रादर करना न जानता था। वह कभी उनके साथ बैठकर राज्य की ग्रवस्था पर परामर्श न करता था। छोटी-छोटी बातों में भी वह सरदारों के ग्रधिकारों की उपेचा करता था। विक्रमाजीत का सरदारों के साथ वास्तव में यह दुर्व्यवहार था, जिसे सभी सरदार ग्रप-मान के साथ सहन कर रहे थे।

## राज्य की बढ़ती हुई अराजकता

विक्रमाजीत मेवाड़-राज्य का शासक था, लेकिन एक शासक का कर्त्तव्य क्या होता है, इस बात का उसे ज्ञान न था। वह अपरिणामदर्शी था। शासक के गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। जब राज्य में सुयोग्य और शिक्तशाली मनुष्यों का आदर नहीं होता और श्रियोग्य आदमी आवश्यकता से अधिक महत्व पाते हैं तो उस दशा में अराजकता का पैदा होना और बढ़ना अत्यन्त -स्वाभाविक होता है और यह अराजकात ही राज्य की बरबादी की सूचना देती है।

राणा विक्रमाजीत के शासन-काल में मेवाड़-राज्य की यही भ्रवस्था थी। प्रजा के सुयोग्य व्यक्तियों का सम्मान नष्ट हो गया था। साधारण श्रीर श्रयोग्य व्यक्ति स्वतन्त्र हो रहे थे। यही श्रवस्था राज्य की सेना की भी थी। सरदारों श्रीर अधिकारियों का कोई सम्मान न था श्रीर उसके परिग्णाम-स्वरूप साधारण सैनिक श्रातंकहीन हो गये थे। राज्य-व्यवस्था की यह दुरवस्था भयानक रूप से चल रही थी। लेकिन विक्रमाजीत को इन बातों का ज्ञान न था श्रीर न उससे कोई कहने वाला ही था। उसकी समभ्त में जो कुछ श्राता था, वही वह करता था। इसमें किसी का बस ही क्या था।

इस श्रव्यवस्था के कारण राज्य में ग्रनेक श्रवांव्छनीय परिणाम पैदा हुए। शासन ग्रीर ग्रातंक मिटने लगा ग्रीर ग्रराजकता बढ़ने लगी। राज्य में दुराचारी निर्भीक होकर विचरण करने लगे। उनके दुराचारों से प्रजा के कष्ट ग्रांधी की तरह बढ़े। इन कष्टों का कोई देखने ग्रीर सुनने वाला न था। श्रंकुशहीन दुराचारियों ग्रीर व्यभिचारियों के कारण राज्य की ग्रवस्था ग्रत्यन्त भयानक हो गयी। राणा विक्रमाजीत को इन बातो का कुछ पता न था।

इस बढ़ती हुई अराजकता ने मेवाड़ की राज-शक्ति को चीएा और दुर्बल बना दिया। पहाड़ों पर रहने वाले असम्य लोग, जो पहले मेवाड़ के सहायक थे, इन दिनों में विरोधी और विनाशक हो रहे थे। उनके दल के दल पहाड़ों से निकलते और राज्य की पहाड़ी सीमा पर जाकर लूट-मार करते। परन्तु उनको कोई रोकने वाला न था। राज्य के अधिकारी और सरदार चुप थे। इन दुरवस्थाओं के कारण राएगा विक्रमाजीत के हृदय में कोई पीड़ा न थी।

#### बहादुर शाह का आक्रमण

मेवाड़-राज्य की इस ग्रन्थवस्था के दिनों में उसके मित्रों की संख्या कम हो गयी थी भीर शत्रु अपने लिए वहाँ की अराजकता भीर दुर्बलता को एक अञ्छा अवसर समक्ष रहे थे। गुजरात के मुसलमान बादशाहों के साथ चित्तीर की पुरानी शत्रुता थी। वहाँ के बादशाह मुजप्तफर को राजकुमार पृथ्वीराज ने बुरी तरह पराजित किया था। श्रपनी इस पराजय की पीड़ा को वहाँ के मुस्लिम शासक ध्रभी तक श्रपने हृदय में छिपाये थे। राग्गा विक्रमाजीत के पहले तक वहाँ के मुस्लिम शासकों में इतनी शक्ति न थी कि वे चित्तौर पर श्राक्रमग्ग करके श्रपनी शत्रुता का बदला ले सकते।

परन्तु ध्राज चित्तौर के वे दिन न थे। शिक्तशाली राजा ही, राज्य का बल होता है। इन दिनों में चित्तौर का शासक विक्रमाजीत शिक्तहीन और अदूरदर्शी था। उसकी अयोग्यता के कारण उसके सामंत और सरदार स्वयं विचु ब्ध और असंतुष्ट थे। ऐसे अवसर पर शत्रु कैसे चुप रह सकते थे। गुजरात का सुलतान बादशाह इधर कुछ दिनों से चित्तौर की परिस्थितियों का अध्ययन कर रहा था। भीतरी और बाहरी— उसने सभी प्रकार की कमजोरियाँ चित्तौर में देखीं और राणा विक्रमाजीत को अयोग्य समभ कर उसने चित्तौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया।

मुज़फ़्फर शाह की पराजय का बार-बार स्मरएा करने पर बहादुर शाह का खून खौल उठा। उसके हृदय की दबी हुई पीड़ा ताजी हो उठी। चित्तौर का विध्वंस भ्रौर विनांश करने के लिए उसने गुजरात भ्रौर मालवा की समस्त सेनाभ्रों को तैयार किया भ्रौर श्रपनी विशाल सेना को लेकर बहादुर शाह गुजरात से रवाना हुआ।

उन दिनों में विक्रमाजीत बूंदी में था। एक बहुत बड़ी सेना के साथ बहादुर शाह के होने वाले आक्रमरण का समाचार उसे मिला। उसी समय उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। बूँदी में उसके साथ जो सेना थी। वह बहादुर शाह की विशाल सेना का सामना करने के योग्य न था। इसलिए बड़ी तत्परता के साथ उसने चित्तौर से सेना बुलाने का प्रयत्न किया। उसकी इस कोशिश में उसे सफलता आरम्भ में दिखाई न पड़ी। उसके ब्यवहार से चित्तौर के बड़े-बड़े सरदार प्रसन्न न थे। सेना के कितने ही शूर-वीर असंतोष की सौंसे ले रहे थे। जिनके बल पर

चित्तौर के वैभव की रचा सदा हुआ करती थी, वे लगभग सब के सब अन्यमनस्क हो रहे थे। अधीन राज्यों की परिस्थितियाँ भी अच्छी न थीं। जिन सामन्तों और राजाओं ने सदा अपना और अपने उतिकों का खून बहाकर राजपूती मर्यादा की रचा की थी, आज वे चित्तौर के रागा विक्रमाजीत के व्यवहारों से अपना स्वाभिमान खो चुके थे। स्वाभिमान ही मनुष्य का एक बल होता है। इसके अभाव में मनुष्य की दूसरी शक्तियाँ अचम रहा करती हैं।

## चित्तौर की अञ्यवस्था

बहादुर शाह के स्नाक्रमण के समाचार ने मेवाड़-राज्य के सामने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी। राणा साँगा के शासन-काल में जिस चितौर की शक्तियों के समाने भारत में कोई राजा और बादशाह सामना करने का साहस न करता था और जिसके श्रूर-वीर राजपूतों ने दिल्ली और मालवा के मुसलमान बादशाहों को प्रनेक बार पराजित किया था, इन दिनों में उसी चित्तीर की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही थी और राज्य के संरचण का प्रश्न भीषण दिखायी देता था। इसका कारण प्रभुत्व रूप में राणा विक्रमाजीत की स्रयोग्यता थी। स्राश्चर्य की बात यह थी कि इस कारण को राणा ने स्रब तक समक्षा न था। प्रपनी निबंलता को समक्ष कर यदि उसने बुद्धिमानी से काम लिया होता तो भी परिस्थित के बदलने में बहुत कुछ स्नाशा की जा सकती थी।

मेवाड़-राज्य पर ग्रायो हुई इस विपद ने स्वयं चित्तौर के राजपूतों के बदलने का कार्य किया। ग्रसन्तुष्ट ग्रौर विचुन्ध होने के बाद भी उनके सामने चित्तौर की स्वधीनता का प्रश्न था। किसी भी ग्रवस्था में वे शत्रु के ग्रत्याचारों को सहने के लिए तैयार न थे। इसीलिए विक्रमाजीत के ग्रनुचित न्यवहारों को भूलकर राज्य के समस्त राजपूतों ने युद्ध की तैयार की। सरदारों ग्रौर समान्तों ने शत्रु का सामना करने की प्रतिज्ञायें कीं। शिशोदिया का वंशज जो सूरजमल चित्तौर

का शत्र हो गया था ग्रौर जिसने पृथ्वीराज से पराजित हर कर चित्तौ से दूर देवल-नगर नामक एक राज्य की स्थापना की थी, उसका वंशज बाघजी ग्रपनी सेना लेकर बहादुर शाह के साथ युद्ध करने के लिए देवल नगर से चित्तौर की ग्रोर रवाना हुआ ग्रौर ग्रपने पूर्वजों के राज्य की रचा करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की । समय कुछ बादलता हुआ दिखायों पड़ा। चित्तौर की रचा करने क लिए एक बड़ी सेना का संगठन हुआ। ग्रनेक सरदारों भौर सामन्तों के ग्रलावा बूंदी शोनगढ़ा, देवर ग्रौर दूसरे राज्यों के राजा ग्रपनी-भ्रपनी सेनायें लेकर चित्तौर में एकत्रित हुए

## दोनों त्रोर की सेनात्रों का सामना

भारत के मुसलमान बादशाहों के साथ श्रव तक चित्तौर की जो भयानक लड़ाइयाँ हुई थी, उनमें से यह एक थी। बूँदी राज्य के लैचा नामक स्थान में दोनों श्रोर की सेनाश्रों का सन् १५३३ ईसवी में मुकाबिला हुगा। इस युद्ध के लिए गुजरात श्रौर मालवा से बहादुर शाह के साथ जो सेना श्रायो थी, चित्तौर की सेना के मुकाबिले में वह बहुत श्रिष्ठक थी। लेकिन उसको देखकर राजपूतों में किसी प्रकार का भय नहीं उत्पन्न हुगा। युद्ध के मैदान में बहादुर शाह ने ग्रपनी सेना को सजाकर खड़ा किया था श्रौर सैनिकों के श्रागे उसकी तोपें लगी हुई थीं, जिनका सञ्चालन लाजी खाँ नामक एक प्रसिद्ध गोलन्दाज़ कर रहा था।

युद्ध के ब्रारम्भ होंते ही बहादुर शाह की संहारकारी तोपों से असंख्य बज़ों के सामन गरजने की आवाज हुई और गोलों की वर्षा होने लगी। राजपूतों ने शत्रुओं पर वाशों की मार आरम्भ की। बहुत देर तक तोपों के गोलों और वाशों कीं वर्षा होती रही। इस मार में राजपूत बड़ी संख्या में मारे गये। राजपूत सरदारों ने इस भीषण परिस्थित को देखकर अपनी सेना को पीछे हटने की आज्ञा दी और संयोग पाकर दाहिने और बायें और से मुस्लिम सेना पर वाशों के प्रहार करने का आदेश दिया। कुछ देर तक राजपूतों को इसमें सफलता मिली। लेकिन उसी समय तोपों की

फिर भयानक म्रावाज हुई | उनकी भीषएा कड़क से बहुत दूर तक पशु पत्नी भयभीत हो उठे | इस बार तोपों ने भयानक रूप से धुम्राँ छोड़ना शुरू किया । उसके कारएा संप्राम-भूमि में बहुत दूर तक म्रन्थकार छा गया । लेकिन युद्ध बराबर जारी रहा ।

श्रन्थकार की उस भीषणता में एकाएक गोलों की वर्षा बन्द हो गयी श्रीर विशाल मुस्लिम सेना ने श्रागे बढ़कर राजपूत सैनिकों पर श्राक्रमण किया। इस श्राक्रमण के साथ मुस्लिम सैनिकों ने तलवारों की मार शुरू की। श्रन्थकार को भीषणता में राजपूत सेना को श्रारम्भ में इस श्राक्रमण का कुछ पता न चला श्रीर थोड़े समय में ही मुस्लिम सेना ने राजपूतों का भयानक संहार किया। राणा विक्रमाजीत के कई एक सरदार मारे गये श्रीर भयभीत होकर राजपूत सेना पीछे हटने लगी। मुस्लिम सेना तेजी के साथ श्रागे बढ़ रही थी। विक्रमाजीत के कई बार प्रयत्न करने पर भी शत्रु-सेना का दबाव रुक न सका। एक बार राजपूतों ने साहस से काम लिया श्रीर रुक कर उन्होंने शत्रु श्रों को पीछे की श्रोर हटाना चाहा, लेकिन शत्रु भों की संख्या बहुत थी श्रीर वे लगातार श्रागे की श्रोर बढ़ते हुए श्रा रहे थे। इसलिए राजपूतों का साहस टूट गया श्रीर वे तेजी के साथ युद्ध के मैदान से भागने लगे।

## चित्तौर के बाहर युद्ध

विक्रमाजीत को परास्त करके विजयी बहादुर शाह ग्रपनी सेना लेकर ग्रागे बढ़ा ग्रीर चित्तीर को जाकर घेर लिया। लैचा के मैदान से भाग कर राजपूत सेना चित्तीर में ग्रा गयी थी ग्रीर वहाँ पर पहुँच कर उसने एक बार फिर डटकर शत्रुग्रों के साथ युद्ध किया। उसके सामने चित्तीर की स्वधीनता का प्रश्न था। जीवित रह कर शत्रुग्रों द्वारा होने वाले विनाश ग्रीर विष्वंस को राजपूत देखना नहीं चाहते थे। इसीलिए प्राग्गो का मोह छोड़कर राजपूतों ने मुस्लिम सेना के साथ भयानक मारकाट की इस समय बहादुर शाह की तोपों का उनको भय न था।

चित्तौर के बाहर दोनों स्रोर की सेनास्रों का प्रलयकारी युद्ध हो रहा था ! तलवारों को भीषए। प्रहार में दोनों ग्रोर के बहुत-से श्रादमी मारे गये । युद्ध का सम्पूर्णं स्थान रक्तपूर्णं हो चुका था। मरे और घायल सैनिकों में भयानक दृश्य उत्पन्न हो गये। मुस्लिम सेना चित्तौर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश में थी और राजपूत उसको चित्तौर के बाहर ढकेल रहे थे। राजपूतों की संख्या कम होने पर भी मुस्लिम सैनिक आरंगेन बढ़ सकते थे। यह परिस्थिति बहुत कम समय तक चलती रही। बहादुर शाह का गोलन्दाज दूरदर्शी श्रीर बृद्धिमान था। चित्तीर के बाहर राजपूतों की बहादुरी देखकर उसे भ्रनेक प्रकार की भाशंकायें होने लगीं। इसलिए उसने युद्ध-स्थल के निकट बीका पहड़ी के नीचे एक लम्बी सुरंग खोदने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया भीर उसके तैयार होते ही उसने उसमें बारूद भरकर ग्राग लगा दी। उस स्थान के पास ही राजपूतों का का कठिन मोर्चा था और वहाँ पर युद्ध करते हुए मुस्लिम सेना बार-बार पीछे हट जाती थी। सुरंग में ग्राग लगाते ही एक भयानक ग्रावाज के साथ पचास हाथ लम्बी जमीन एक साथ उड़ गयी और उस स्थान के समस्त राजपूत चएा भर में जल कर भस्म हो गये। लाबी खाँ की इस बुद्धिमानी से चितौर की सेना के कई हजार शूर-वीर सैनिक मारे गये भीर धनेक सरदार तथा सेनापित जलकर राख के ढेर में मिल गये।

## चित्तौर के किले पर भयानक युद्ध

लाजी खाँ ने सुरंग में आग लगाकर राजपूतों की एक बड़ी संख्या को भस्म कर दिया और चित्तौर की सेना को निबंल बना दिया। विक्रमाजीत की सेना को अस्त-व्यस्त करके मुस्लिम सेना आगे बड़ी और जैसे वह चित्तौर के किले के सामन पहुँची एकाएक राजपूतों को एक नयी सेना दुर्गायव और कई एक दूसरे सरदारों के नेतृत्व में सामने आकर मुस्लिम सेना के साथ युद्ध करने लगी। इस नयी राजपूत सेना में सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। परन्तु जनकी भयानक मार

के कारण एक बार मुस्लिम सेना का साहस टूट गया। लेकिन थोड़े-से सैनिक उस विशाल सेना का सामना कितनी देर तक कर सकते थे। किले के निकट उन राजपूतों का संहार करके मुस्लिम सेना आगे की ओर बढ़ी। उसी समय चित्तौर की वीराङ्गना जवाहर बाई के नेतृत्व में एक दूसरी राजपूत सेना मुस्लिम सेना के सामने पहुँच गयी और उसने अपनी तलवारों तथा भालों के साथ शत्रुओं पर आक्रमण किया। एक सैनिक की पोशाक में अपने घोड़े पर बैठी हुई जवाहर बाई ने शत्रुओं को काटना आरम्भ कर दिया। उसके बायें हाथ में ढाल और दाहिन हाथ में तलवार थी। दोनों भोर के सैनिकों में कुछ समय तक जमकर युद्ध हुआ। इसी अवसर पर जवाहर बाई के सैनिक लड़ते हुए मारे गये और चित्तौर की स्वाधीनता के लिए स्वाभिमानिनी जवाहर बाई ने युद्ध करते हुए र्ग्य-चेत्र में अपने प्राणों का बलिदान किया।

#### वीर बालाओं का बलिदान

चित्तौर का विनाश समीप आ चुका था। राजपूत लड़ते-लड़ते इतने आधिक मारे गये थे कि उनकी संख्या श्रब नहीं से बराबर थी। फिर भी युद्ध जारी था। लेकिन चित्तौर की रचा का श्रब उपाय बाकी न था। वहाँ के निवासी मुसलमानों के प्रलयकारी प्रवेश का बार-बार अनुमान लगाकर भयभीत हो रहे थे।

सभी प्रकार के निराश होने के पश्चात् राजमहलों में बिलदान होने के लिए वीर-बालाओं की तैयारियाँ ग्रारम्भ हो गयीं । रनियास के विशाल प्राङ्गरा में दीर्घाकार एक बड़ी सुरंग थी श्रौर वह इसी प्रकार के श्रवसरों पर काम में लायी जाती थी । शत्रु के श्राक्रमण करने पर जब रचा का कोई उपाय वे न देखती थीं तो वे उसी सुरंग में चिता बनवा कर उसमें प्रवेश करती थीं और राजपूत स्वयं उस चिता में श्राग लगाकर सुरंग का द्वार बन्द कर देते थे।

ग्राज चित्तौर के सामने फिर वही ग्रापत्ति थी। राजपूत सेना की

स्त्रित्म पराजय के पहले राजपूत लड़िकयों ग्रौर स्त्रियों को प्राणोत्सर्ग कर देना चाहिए। जिस समय राजमहलों में उस चिता की तैयारी हो रही थी, युद्ध के ग्रन्तिम समय में देवल-नगर के राजा बाघ जी के नेतृत्व में राजपूतों की एक छोटी-सो सेना वहाँ पर ग्रायी ग्रौर मुस्लिम सेना के साय युद्ध करके कुछ समय तक उसने युद्ध को ग्रौर जीवित रखा। इस बीच मे राजमहल को सुरग में ग्राग दी जा चुकी थी ग्रौर चित्तौर की तेरह हजार राजपूत बालायें बिलदानों के उन्मादपूर्ण गानों के साथ उसमें जलकर भस्म हो चुकी थी।

बहादुर शाह नं चित्तौर की समस्त सेना को परास्त कर श्रौर लैचा से लेकर चित्तौर तक बत्तीस हजार राजपूतों का संहार, करके अपनी सेना के साथ चित्तौर में प्रवेश किया। सन् १३०३ ईसवी में अलाउद्दीन खिलजो ने चित्तौर पर आक्रमण करके जो वीभत्स दृश्य उत्पन्न किये थे, बहादुर शाह ने उसी चित्तौर में २३० वर्षों के बाद उन दृश्यों की पुनरावृति की। अपने सैनिकों, सरदारों श्रौर सेनापतियों के साथ, उसने नगर में प्रवेश किया। चित्तौर के बाहर उसने भीषण रक्तपात के दृश्य देखे थे, नगर के भीतर पहुँचने पर उसे स्मशान के सिवा और कुछ देखने को न मिला।

## पन्द्रहवां परिच्छेद

## कन्नोज का भयानक संहार

#### [ १४४० ईसवी ]

साँगा की मृत्यु, अफ़ग़ानों का विद्रोह, बाबर की मृत्यु, हुमायूँ के घरेलू क्रगड़े, बहादुर शाह और शेर शाह के साथ युद्ध, विनाश का कारण, सिन्ध, पराजित हुमायू का पलायन ।

## बाबर और भारत के दूसरे राज्य

सन् १५२८ ईसवी में राएगा साँगा को पराजित करने के बाद, बाबर के सामने भारत के दूसरे राज्यों का प्रश्न पैदा हुआ। उन दिनों में दिल्ली और चित्तौर ही भारत के शक्तिशाली राज्यों में थे और दोनों ही राज्य बाबर के साथ युद्ध करके पराजित हो चुके थे। उस समय भी इस देश में छोटे-छोटे बहुत से राजा और बादशाह थे। लेकिन उनमें कोई ग्रविक शक्तिशाली न था। एक-एक करके उन सबको जीत-कर बाबर भारत में अपना साम्राज्य कायम करना चाहता था।

इसी उद्देश्य से बाबर का ध्यान दूसरे राज्यों की स्रोर स्नार्काषत हुमा। जनवरी सन् १५२८ ईसवी में मालवा झौर राजपूताना को विजय करने के लिए वह भ्रपनी सेना लेकर रवाना हुमा। उसने सब से पहले मेदिनी राय के चन्देरी किले को जीतने का इरादा किया। बियाना के युद्ध में पराजित होने के बाद राएा साँगा भ्रपने कुछ सरदारों के साथ इसी तरफ चला ग्राया था श्रीर बाबर के साथ एक बार फिर युद्ध करने के लिए वह तैयारी कर रह था। परन्तु उसके सरदार श्रीर सामन्त साँगा से सहमत न थे। बाबर के साथ युद्ध करने के लिए उनका साहस श्रीर विश्वास काम न करता था। उन्होंने श्रनेक बार साँगा का विरोध किया। लेकिन उसने उनकी बातों को स्वीकार न किया। उसके हृदय में पराजय के श्रपमान की एक चिता जल रही थी। उसकी यह चिता विजय श्रथवा मृत्यु के साथ ही बुक्त सकती थी। इसीलिए सरदारों श्रीर सामन्तो की सम्पत्ति न मिलने पर भी वह युद्ध की तैयारी में लगा था।

#### सांगा की मृत्यु का रहस्य

साँगा के सम्बन्ध में बाबर को कुछ भी पता न था। फिर भी एक विशाल सेना के साथ बाबर की रवानगी का समाचार जानकर साँगा के सरदारों का विश्वास हो गया कि बाबर रागा साँगा के साथ युद्ध करने के लिए भा रहा है। उन्होंने इस संघर्ष को बचाने के लिए भ्रानेक उपाय सोच डाले। लेकिन उनको सफलता मिलती हुई दिखाई न पड़ी। उनको यह विश्वास था कि साँगा को युद्ध से रोका नहीं जा सकता। बियाना के युद्ध-चेत्र से रागा को किसी प्रकार यहाँ लाने का कार्य उसके चतुर सरदारों ने किया था। उस समय साँगा के शरीर में सैकड़ों भयानक घाव थे श्रीर भन्त में वह भ्रचेत भ्रवस्था में यहाँ लाया गया था।

विरोध करने पर भी साँगा के न मानने पर सरदारों ने युद्ध को रोकने की कोशिश की और उनका जब कोई उपाय न चला तो उन्होंने साँगा को विष देकर समाप्त कर दिया। बियाना की पराजय के बाद भी मेवाड़ राज्य की जो आशा बाकी थी, वह भी जाती रही और साँगा की मृत्यु के साथ ही चित्तौर के स्वाभिमान और वैभव का अन्त हो गया।

बाबर दिल्ली से रवाना हो चुका था। चन्देरी के किले पर उसने आक्रमण किया। वहाँ के राजपूतों ने बाबर की सेना के साथ युद्ध किय भौर उसने जीवन का मोह छोड़ कर भ्रपनी स्वधीनता की रचा के लिए उन्होंने भ्रपने प्राणों की श्राहुतियाँ दों। उनकी शक्तियाँ बाबर की सेना का सामना करने के योग्य न थीं। फल-स्वरूप चन्देरी के राजपूतों की हार हुई।

## अफगानों का विद्रोह

चन्देरी को जीत कर बाबर मालवा कि ग्रोर बढ़ा, । वहाँ पर ग्रभी किनने ही सामन्त ग्रौर सरदार थे, जिनके राज्यों ग्रौर किलों को जितने के बाद, बाबर मेवाड़-राज्य में प्रवेश करना चाहता था । चन्देरी से ग्रागे बढ़ने के बाद ही बाबर को समाचार मिला कि ग्रवध ग्रौर पूर्व के ग्राफ़ग़ानों ने विद्रोह कर दिया है ग्रौर विद्रोहियों ने कन्नौज से सुगल सेना को मार करभगा दिया ।

इस समाचार के पाते ही बाबर राजस्थान के सरदारों सामन्तों श्रौर राजाश्रों को विजय करने बात भूल गया। किसी भी श्रवस्था में उसका कन्नौज पहुँचना श्रावश्यक हो गया। राजपूताना के राजाश्रों श्रौर सरदारों को जीतने के लिए जब बाबर अपनी सेना लेकर रवाना हुग्रा था, उन्हों दिनों में नसरत शाह बंगाली ने श्राजमगढ़ श्रौर बहराइच तक जाकर श्रधिकार कर लिया था। बाबर चन्देरी के श्रागं जाकर लौट पड़ा श्रौर कापली के रास्ते से होकर वह सीधा कन्नौज की श्रोर बढ़ा। वहाँ पर श्रक्षग़ान विद्रोहियों ने बढ़ा उपद्रव मचा रखा था श्रौर वे मुगलों की सत्ता को वहाँ पर जमने नहीं देना चाहते थे। बाबर ने कन्नौंज पहुँच कर विद्रोही श्रक्षग़ानों के साथ मार-काट श्रारम्भ कर दी। कुछ समय तक श्रक्षग़ानों ने बाबर के सैनिकों का सामना किया। लेकिन श्रन्त में उनकी पराजय हुई। उनकी शक्तियाँ मुगल सैनिकों के सामने डट न सकीं श्रौर उनको कन्नौंज छोड़कर भाग जाना पड़ा।

बाबर ने फिर से कन्नौज में ग्रधिकार कर लिया ग्रौर वहाँ की रचा के लिए उसने ग्रपनी एक छोटी सी सेना छोड़ दी। गर्मी के भयानक दिन समाप्त हो रहे थे और बरसात के दिन निकट म्रा गये थे। बाबर अपनी सेना के साथ वहाँ पर आस-पास घूमता रहा और उसने जौनपुर तथा बनसर तक आक्रमण करके वहाँ के समस्त प्रदेशों के अपने राज्य में मिला लिया

बियाना के युद्ध में लिखा जा चुका है कि महमूद लोदी, दिल्ली के सुलातन इब्राहीम लोदी का वंशज था और दिल्ली-पतन के पश्चात वह रागा साँगा से जाकर मिल गया। बियाना के युद्ध में बादशाह बाबर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सांगा के साथ, महमूद लोदी भी गया था।

रागा साँगा जब तक जीवित रहा, महमूद लोदी उसके साथ रहा । उसके मर जाने के बाद वह पूर्व की ग्रोर चला गया था। ग्रफ़ग़नों को मिलाकर उसने मुगलो के साथ विद्रोह शुरूश्चात की थी।

कन्नौज का विद्रोह शान्त करके और वहाँ से विद्रोहियों को भगाकर बाबर लौटकर चला गया। उसके वहाँ से हटते ही विद्रोह की आग फिर सुलग उठी। लोहानियों से बिहार को छीन कर महमूद लोदी ने वहाँ पर अपनी राजधानी बनायी। उसने अपनी शिक्तयों का संगठन किया और मुगलों के साथ मार-काट आरम्भ कर दी। बनारस और गाजीपुर में मुगलों ने अपना प्रमुख कायम कर लिया था। महमूद लोदी ने वहाँ पर आक्रमण किया और भीषण संघर्ष के बाद वहाँ पर अधिकार करके वह अपनी विद्रोही सेना से साथ चुनार और गोरखपुर पहुँच गया। विद्रोहियों के इन समाचारों को पाकर, बाबर १५२६ ईसबी के आरम्भ में िकर पूर्व की और लौटा। उसके आते ही विद्रोहियों के साथ मार-काट आरम्भ हुई। कुछ समय संघर्ष चलता रहा। अन्त में विद्रोही अफ़ग़ान इधर उधर भाग गये। बाबर ने इस बार युद्ध के भयानक अत्याचार किये उन आन्यायों से घबरा कर लोहानी नेता जलाल खाँ ने बाबर के साथ सन्ध कर ली और एक करोड़ वार्षिक कर देना स्वीकार करके वह बाबर की स्वीकृत से वहां का शासक हो गया।

#### विद्रोह का अन्त

लोहानियों के साथ सिन्ध हो जाने के बाद भी मुग़लों के विरुद्ध जो विद्रोह हो रहे थे, उनका अन्त न हुआ। नसरत शाह बंगाली के उत्पात इसके बाद भी कुछ समय तक जारी रहे। बाबर ने बंगालियों को दबाने का प्रयत्न किया और जब वे स्नासानी के साथ न दबे तो वह अपनी सेना लेकर उनके विनाश के लिए रवाना हुआ।

नसरत शाह को जब मालूम हुआ कि बाबरश्रपनी सेना के साथ ग्रा रहा है तो वह तैयार होकर गएडक के पास पहुँच गया और वहाँ के चौबीसों घाटों को रोक कर वह युद्ध के लिए डट गया। बाबर ग्रपनी सेना के साथ जौनपुर से घाघरा की तरफ रवाना हुआ और गएडक के पास पहुँच कर १५२६ ईसवी में उसने नसरत शाह वंगाली की सेना पर आक्रमण किया।

दोनों ब्रोर से सेनाक्रों का सामना हुआ और कुछ समय तक भयानक मार हुई । बाबर के साथ होशियार बन्दूकची थे। उनकी गोलियों की मार के सामने नसरत शाह की सेना के बहुत-से आदमी मारे गये। बन्दूकों की मार के सामने बंगाली ठहर न सके। उनकी हार हो गयी। इस लड़ाई के एक महीने के भीतर ही नसरत शाह ने बाबर के साथ संन्धि कर ली। नसरत शाह के साथ होने वाला घाघरा का युद्ध, बाबर के जीवन का अन्तिम युद्ध था। इन दिनों में उसका राज्य भारत में बहुत विस्तृत हो गया था और उसका साम्राज्य बदस्शों से लेकर बिहार तक फैल गया था। सन् १५२६ ईसवी में उसके संघर्षों, उत्पातों और विद्रोहों का अन्त हुआ आरंर उनके साथ-साथ उसका भी अन्त हो गया। सन् १५३० ईसवी में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गयी और उसके मृत-शरीर को काबुल में लेजाकर दफनाया गया।

## हुमायुं का राज्याभिषेक

बाबर के चार लड़के थे। हुमार्यू सब से बड़ा था। उसकी ग्रवस्था,

बावर की मृत्यु के समय तेईस वर्ष की थी । यौवन के बहुत-से दिन उसने अपने पिता के साथ बिताथे थे और उन दिनों में बाबर की प्रसिद्धि समस्त संसार में थी। उसके साथ रहकर हुमायूँ को काबुल और भारत में युद्ध करने का अवसर मिला था। उसने न केवल पिता के शांसन-काल में युद्धों का अनुभव प्राप्त किया था, बल्कि पिता के शौर्य और प्रताप ने जन्म से उसके जीवन को प्रकाश पहुँचाया था। कदाचित् इसीलिए उसका नाम हुमायूँ रखा गया था। हुमायूँ का अर्थ भाग्यशाली होता है। उसके भाग्यशाली होने में किसे सन्देह हो सकता है। जिसके पिता का साम्राज्य, बदछ्शों से लेकर भारत तक फैला हुआ था, उसे सौभाग्य-शाली होना ही चाहिए। लेकिन जन्म से न तो कोई भाग्यशाली होता है और न कोई भाग्यहीन। किसी के भाग्य और दुर्भाग्य का निर्णाय, उसके जीवन के समस्त दिन मिलकर किया करते हैं। जीवन की सफलता से सौभाग्य का और असफलता से दुर्भाग्य का निर्णाय होता है, जन्म से नहीं।

बाबर का दूसरा लड़का कामरान था। उसे बाबर ने अपने जीवन-काल में ही काबुल और कन्दहार का सूबेदार बना दिया था। वह आरम्भ से ही लालची, अभिमानी और छली था। उसके पिता ने उसे राज्य का जो हिस्सा सौंप दिया था, उसमें उसे सन्तोष न था। वह सदा हुमायूँ के साथ ईषी किया करता था। बाबर के तीसरे पुत्र का नाम अस्करी और चौथे का नाम हिन्दाल था उसके ये दोनों लड़के कायर निर्बल और बृद्धिहीन थे। इन दोनों लड़कों में इतनी भी योग्यता न थी कि वे अपनी बृद्धि पर चल सकें।

सन् १५३० ईसवी में हुमायूँ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस राज्याधिकार के बदले में हुमायूँ के भाई कामरान को बदख्शों, कन्दहार काबुल और पंजाब मिला। बाबर ने दिल्ली का राज्य प्राप्त करके भारत के कितने ही दूसरे राज्यों पर भिषकार कर लिया था और उन दिनों में कोई भारतीय राजा और बादशाह न था, जो भ्रासानी के साथ बाबर के विरुद्ध भारत में युद्ध की घोषशा करे। इस अवस्था में भी राजपूताना श्रीर मालवा के राजाश्रों पर बाबर का श्राधिपत्य न हो सका था श्रीर भारत के पूर्व में जो अफ़ग़ानों के विद्रोह श्रारम्भ हो गये थे, बाबर के बार-बार दमन करने पर भी उनकी श्राग बुक्त न सकी थी। अवसर पाकर वह फिर सुलग उटती थी।

#### देश की परिस्थितियां

सन् १५२६ ईसवी के पूर्व, जब दिल्ली का मुलतान इब्राहीम लोदी बाबर के साथ युद्ध में पराजित न हुन्ना था, उस समय भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ और थीं। लेकिन जब बाबर ने इब्राहीम को परास्त किया और वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उस समय देश की परिस्थितियों का परिवर्तन स्नारम्म हुन्ना। उसके एक वर्ष के बाद, रागा साँगा के पराजित होते ही, देश की परिस्थितियाँ बिलकुल बदल गयीं। ऐसा मालूम होने लगा कि भारत के दूसरे राजाओं का प्रमुत्व नष्ट हो जायगा और समुचे भारत में मुगलों का ही स्नाधिपत्य रह जायगा।

मेवाड़ में रागा साँगा के पश्चात् उसका छोटा लड़का रतनित्तह गद्दी पर बैठा था। उसका बड़ा भाईं भोजराज—मीराबाई का पित, साँगा से पहले मर चुका था। साँगा के शासन-काल में मेवाड़ के वैभव की वृद्धि हुई थी। लेकिन उसके परास्त होने के वाद वह एक साथ लुप्त हो गयी। मालवा के महमूद खिलजी के साथ चित्तौर का संघर्ष भ्रारम्भ हो गया।

बाबर के मरने के पहले ही भारत के पश्चिम में बहादुर शाह की शक्तियाँ बढ़ रही थों सन् १५२६ ईसवी में बाबर से बिहार का शासन वापस लाने के बाद जलाल खां लोहानी ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिये और बाबर की बीमारी के दिनों में उसने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया।

राएगा रतनसिंह और नसरत शाह बंगालो को मृत्यु के पश्चात् बहादुर

शाह का दबदबा शुरू हुआ। उसका गुजरात में शासन था भौर इन दिनों में उसने पुर्तगालियों के साथ अपना सीधा सम्बन्ध कायम कर लिया था। इससे तोपों के पाने में उसको बड़ा सुभीता हो गया था। उसके पड़ोसी राज्य निर्बल हो गये थे। रतनसिंह का भाई विक्रमाजीत चौदह वर्ष की अवस्था में चित्तौर के सिंहासन पर बैटा। उसकी अयोग्यता, निर्बलता और अव्यावहारिकता के कारण मेवाड़ और मालवा के अनेक सरदारों और सामन्तों ने असंतुष्ट होकर उसका साथ छोड़ दिया था। विक्रमाजीत की इस अयोग्यता का लाभ दूसरे राजाओं और बादशाहों ने उठाया और मेवाड़-राज्य के कितने ही इलाके बहादुर शाह के अधिकार में चले गये। इसके बाद भी बहादुर शाह ने चित्तौर पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी की तरह उसने चित्तौर का विनाश एवम् विध्वंस किया।

बाबर के मरने के बाद, भारत की राजनीतिक स्थितियों में फिर परिवर्तन हुआ। जिस बाबर ने भारत की समस्त शक्तियों को निर्बल बना दिया था, उसके मरते ही, उसके लड़के हुमायूँ के अनेक शत्रु पैदा हो गये। बहादुर शाह चित्तौर को समाप्त करके दिल्ली की और बढ़ना चाहता था। इसके पहले ही—हुमायूँ के शासन-काल में वह दिल्ली राज्य के कई प्रदेशों पर अधिकार कर चुका था और वहाँ से हुमायूँ तथा बहादुर शाह के बीच में एक भीषए। शत्रुता पैदा हो गयी थी।

जिन दिनों में बहादुर शाह की शक्तियाँ चित्तौर का सर्वनाश करने में लगी थीं, हुमायूँ दिल्ली से मुगलों की एक विशाल सेना को लेकर रवाना हुआ और कालपी, चन्देरी, रायसेन होता हुआ वह उज्जैन पहुँच गया। इसका समाचार जब बहादुर शाह को मिला तो वह चित्तौर से अपनी फौज के साथ रवाना हुआ और फरवरी सन् १५३५ ईसवी में दोनों का मन्दसौर में सामना हुआ। दो महीने तक वहाँ पर दोनों की ओर से मोर्चाबन्दी होती रही और अनेक बार दोनों सेनाओं के बीच लड़ाइयाँ हुई। अन्त में बहादुर शाह साहस छोड़ कर अपनी सेना और सरदारों के साथ वहाँ से भागा और हुमायूँ ने गुजरात तथा मालवा पर ग्रिधकार कर लिया।

ग्रस्करी हुमायूँ का छोटा भाई था। कुछ दिनों से दोनों के बीच में ग्रसन्तोष जनक व्यवहार चल रहे थे। मन्दसोर में जिन दिनों हुमायूँ ग्रीर बहादुर शाह का संघर्ष चल रहा था, ग्रस्करी ने हुमायूँ के विरुद्ध ग्रमेक उत्पात पैदा किये ग्रीर ग्रन्त में उसने विद्रोह कर दिया। मन्दसोर में बहादुर शाह की पराजय हो चुकी थी ग्रीर गुजरात तथा मालवा पर हुमायूँ ने ग्राधिकार कर लिया था लेकिन वहाँ पर वह ठीक-ठीक व्यवस्था न कर सका था। इसी मौके पर ग्रस्करी के विद्रोह का समाचार पाकर हुमायूँ दिल्ली को रवाना हो गया। बहादुर शाह को जब मालूम हुग्रा कि हुमायूँ दिल्ली में ग्रापसी फगड़ों में फँसा हुग्रा है, उसने गुजरात ग्रीर मालवा पर सन् १५३६ ईसवी में फिर से ग्राधिकार कर लिया।

इसके बाद बहादुर शाह बहुत थोड़े दिनों तक जीवित रहा। पुर्त-गालियों ने अपनी सहायता के मूल्य में बहादुर शाह से बम्बई, श्रीर बसई के टापू लेकर उन पर अपना अधिकार कर लिया था। सन् १५३७ ईसवी में पुर्तगालियों के साथ बहादुर शाह के भगड़े शुरू हुए श्रीर मौका पाकर उन्होंने बहादुर शाह को घोले में मरवा डाला।

## चौसा का युद्ध

बहादुर शाह की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन हुमायूँ के अनेक शत्रु थे, जो अनुकूल अवसरों की प्रतीचा कर रहे थे। उन्हों में एक शेर खाँ भी था। इसी परिच्छेद में पहले लिखा जा चुका है कि जलाल खाँ लोहानी ने बाबर से सन्धि कर ली और उसकी अधीनता स्वीकार करके वह बिहार का बादशाह बन गया था। उन दिनों में शेर खाँ उसका मन्त्री था।

कई वर्षों के बाद जलाल खाँ लोहानी श्रौर उसके मन्त्री शेर खाँ के बीच एक संघर्ष पैदा हुग्ना। जलाल खाँ श्रपने राज्य बिहार से भाग कर महमूद शाह बंगाली की शरण में चला गया और उसने शेर खाँ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। महमूद शाह बंगाली की सेना लेकर उसने शेर खाँ पर चढ़ाई की भौर बंगाल-बिहार के बीच में क्यूल नदी के किनारे पर सूरजगढ़ के पास शेर खाँ की सेना के साथ उसने युद्ध किया। उसमें जलाल खाँ की हार हुई श्रौर उसके बाद शेर खाँ बिहार का बादशाह हो गया।

इसके पश्चात् शेर खाँ ने अपने राज्य का विस्तार करना आरम्भ किया। जिन दिनों में बहादुर शाह के साथ हुमायूँ की लड़ाई चल रही थी और दिल्ली में आपसी भगड़े पैदा हो गये थे, शेर खाँ को एक अञ्छा अवसर मिला। उसने मुंगेर और भागलपुर में अधिकार कर लिया और गौड़ पर उसने चढ़ाई की। वहाँ पर महमूद शाह ने तेरह लाख अशिक्याँ देकर उसके साथ सिन्ध कर ली और शेर खाँ वहाँ से लौट आया। परन्तु कुछ समय बाद उसने गौड़ के किले पर फिर आक्रमण किया। शेर खाँ के इस आक्रमण का समाचार पाकर हुमायूँ अपनी सेना के साथ गौड़ की तरफ रवाना हुआ। शेर खाँ अपनी एक सेना वहाँ पर छोड़ कर चुनार चला गया था। यह जान कर हुमायूँ सीधा चुनार पहुँचा और वहाँ पर युद्ध करके उसने शेर खाँ को पराजित किया और चुनार पर अधिकार कर लिया। उसके बाद हुमायूँ ने गौड़ के लिए प्रस्थान किया। लेकिन शेर खाँ ने गौड़ छोड़ दिया और वह भारखएड चला गया।

श्रभी तक शेर खाँ ने चुनार को छोड़ कर डट कर कहीं भी हुमायूँ के साथ भुद्ध निहीं किया था। हुमायूँ चुप हो कर बैठ गया था। शेर खाँ ने श्रवसर पाकर सम्पूर्ण बिहार श्रौर जौनपुर में श्रिषकार कर लिया। इन दिनों में हुमायूँ श्रपनी सेना के साथ गौड़ में मौजूद था। वह श्रपनी सेना लेकर गौड़ से रवाना हुआ। गंगा नदी के किनारे चौसा नामक स्थान के पास शेर खाँ ने हुमायूँ का रास्ता रोक दिया।

हुमायूँ शेर खाँका पीछा करते-करते थक गया था। उसने शेर खाँके साथ सन्धि करने का विचार किया और अपने इस उद्देश्य के लिए उसने ग्रपना एक मुग़ल दूत शेर खाँ के पास भेजा। हुमायूँ का वह दूत जब शेर खाँ के पास पहुँचा तो उसने देखा कि शेर खाँ ग्रपने साधारण सिपाहियों के साथ फावड़ा लिए खंदक खोद रहा है। दूत के पहुँचने पर शेर खाँ ने फावड़ा चलाना बन्द कर दिया ग्रौर वहीं पर बैठ कर मुग़ल दूत के साथ वह सन्धि की बातचीत करने लगा। बादशाह हुमायूँ की ग्रोर से सन्धि की एक-एक बात को दूत ने शेर खाँ के सामने रखा। दोनों के बीच बहुत देर तक परामर्श होता रहा ग्रौर ग्रन्त में सन्धि हो जाने की पूरी परिस्थित उत्पन्न हो गयी। यद्यपि विचारणीय कोई भी बात बाकी न रह गई थी, फिर भी दोनों के बीच एक बार फिर मिलना निश्चय हुग्रा।

शेर खाँ के साथ बहुत देर तक बातें करने के बाद दूत िबदा होकर अपनी सेना की ग्रोर रवाना हुग्रा। सन्धि में किसी प्रकार का कोई सन्देह न रह गया था। शेर खाँ बिहार ग्रौर बंगाल का कुछ हिस्सा ग्र9ने लिए सुरिचत रखना चाहता था। दूत को इस बात का विश्वास था कि हुमायूँ शेर खाँ की इस माँग को स्वीकार कर लेगा।

मुलग़ल-सेना में पहुँच कर दूत ने बादशाह हुमायूँ को सिन्ध की सारी बातें बतायीं। हुमायूँ कुछ देर तक बातें करता रहा श्रौर उसकी समक्ष में श्रा गया कि शेर खाँ सिन्ध के लिए तैयार है। वह स्वयं सिन्ध करना चाहता था। उसकी समक्ष में बाधा पैदा करने वाली कोई बात रह न गयी थी। शेर खाँ की माँग को दूत के मुँह से सुन कर हुमायूँ को किसी प्रकार का श्रसन्तोष नहीं हुआ। उसने स्पष्ट शब्दों में उसे स्वीकार कर लिया।

हुमायूँ को मालूम हो गया कि दूत एक बार फिर मिल कर सिन्ध के विषय् में अस्तिम निर्णाय कर लेगा और युद्ध की परिस्थिति उसके बाद सामाप्त हो जायगी। सिन्ध लगभग तय हो चुकी थी इसलिए हुमायूँ ने सन्तोष के साथ अपने शिविर में विश्राम किया। मुग़ल सेना के मनोभाव भी बदल गये। सिन्ध के समाचार ने सैनिकों को एक तरह से युद्ध की परिस्थिति से भ्रलग कर दिया । सब के सब हँसने-खेलने श्रौर तरह-तरह के मनोगंजन में श्रपना समय व्यतीत करने लगे।

शेर खाँ के साथ मुग़ल दूत की दूसरी भेंट भी हो गयी और सिन्ध का श्रन्तिम निर्णय हो गया। शेर खाँ ने सिन्ध के सम्बन्ध में दूत से बातें करते हुए प्रसन्नता प्रकट की श्रीर हुमायूँ के साथ मित्रता के सम्बन्ध को जोड़ कर वह बातें करता रहा।

दूत ने लौट कर सिंध का सुखद समाचार अपने बादशाह हुमायूँ को सुनाया। उसने सन्तोष प्रकट किया। मुग़ल सेना के सैनिकों और सरदारों ने सिंध की अन्तिम स्वीकृति को सुन कर खुशियाँ मनायीं। जिस दिन सिंध पत्र पर दोनों और से हस्ताचर लेने थे, उसके एक दिन पहले शेर खाँ ने चुपके से अपनी सेना को लेकर आधी रात को उस समय मुग़ल सेना पर आक्रमण किया, जब वह गम्भीर निद्रा में सो रही थी। मुग़ल सैनिकों को शेर खां की और से अब किसी प्रकार की आशंका न थी। ठीक यही अवस्था हुमायूँ की भी थी। रात्रि की भीषणता में अफ़ग़ान सैनिकों ने मुग़ल सेना के अधिकांश सैनिकों का संहार किया। जागने के बाद भी हुमायूँ के बहुत-से आदमी जान से मारे गये। शेर खाँ ने मुग़ल शिविर को तीन और से घेर लिया था। इसलिए जो आदमी बच गये थे, वे गंगा की तरफ भागे और प्राणों के भय से वे जल में कूद पड़े। उस समय भी अफ़ग़ान सेना ने उन पर आक्रमण किया। गंगा में तैरते हुए कई हजार आदमी मारे गये और बहुत-से गिरफ्तार कर लिये गये।

हुमायूँ भी अपने प्राण बचाने के लिये गंगा की तेज धारा में कूद पड़ा था और जिस समय उसके सैनिक तैरते हुए मारे काटे जा, रहे थे, किसी प्रकार धारा के साथ तैर कर वह दूर निकल गया। एक स्थान पर गंगा के किनारे अपनी मशक में पानी भरता हुआ एक भिश्ती मिला। उसने हुमायूँ को अपनी मशक की सहायता से गंगा नदी के बाहर निकाला। उस समय हुमायूँ की दशा बड़ी भयानक हो गयी थी। किसी अकार उसकी जान बची।

### हुमायुं की पराजय

चौसा के मैदान में विजयी होकर श्रौर दिल्ली के अनेक प्रदेशों पर श्रिष्ठकार करके शेर खां १५३६ ईसवी में शेर शाह के नाम से गौड़ के सिहासन पर बैठा । हुमायूँ के अधिकार में श्रब दिल्ली-राज्य के बहुत थोड़े प्रदेश रह गये थे। चौसा की पराजय से वह बहुत भयभीत हो गया था। उसने अपने भाई कामरान से शेर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी। लेकिन उस सहायता से हुमायूँ को निराश होना पड़ा । उस समय भी भाइयों के साथ उसके धापसी भगड़े चल रहे थे।

हुमायूँ की निर्वं लता और विवशता शेर शाह से छिपी न थी। उसे यह भी मालूम हो गया था कि उसके भाई कामरान ने युद्ध में सहायता देने से इनकार कर दिया है। उसे यह भी मालूम हो गया था कि इन समस्त बातों का कारण हुमायूँ के भाइयों का आपसी भगड़ा है। शेर शाह ने इन्हीं दिनों में भारत के समस्त मुग़लों को निकाल देने का निर्णाय किया।

हुमायूँ को जब मालूम हुग्रा कि शेर शाह श्रपनी सेना के साथ श्राक्रमण करने ग्रा रहा है तो उसने युद्ध करने की तैयारो की। हुमायूँ बाबर के साथ अनेक युद्धों में रह चुका था। बाबर के समय की तोपें श्रब भी उसके सिधकार में थीं। अपने लश्कर के साथ उसने अपनी समस्त तैयारी कराई श्रौर विशाल सेना को साथ में लेकर वह शेर साह के मुकाबिले के लिए रवाना हुग्रा।

अपनी सेना के साथ शेर शाह कन्नौज में मौजूद था। अपने साथ एक लाख वीर सैनिकों की सेना लेकर, हुमायूँ ने एक लम्बा रास्ता पार किया और १५४० ईसवी में कन्नौज के निकट पहुँच कर उसने अपनी सेना का मुकाम किया। हुमायूँ ने बड़ी तत्परता के साथ पानीपत और बियाना की तरह श्रपनी सेना की ब्यूहरचना की। मजबूत जंजीरों से बांघ कर उसने तोप गाड़ियों की पंक्ति सब से ग्रागे खड़ी की। जिस समय हुमायूँ ग्रपने सैनिकों को श्रेगी वद्ध खड़ा कर रहा था। ग्रचानक शेर शाह की दस हजार श्रफ़गान सेना ने धावा बोल दिया।

मुग़ल-सेना अभी तक अव्यवस्थित अवस्था में थी। तोपों का संचालन मिर्जा-हैदर को सौंपा गया था। इसी समय अफ़ग़ान सेना दाहिन और बायें से आकर टूट पड़ी और उसने मुग़ल सैनिकों को काट-काटकर ढेर कर दिये। दिल्ली से आयी हुई समस्त तोपें बेकार हो गयी। बिना किसी तैयारी के मुग़ल सेना आधी से अधिक मारी गयी। यह दूसरा मौका था कि मुग़ल-सेना को अफ़ग़ानों के साथ युद्ध करने का अवसर न मिला और उसके समस्त सैनिकों का संहार किया गया। जो सैनिक बचे, उन्होंने भाग कर अपनी जान बचायी। हुमायूँ स्वयं यहाँ से भाग कर अग्रारा की तरफ चला गया।

हुमायूँ की पराजय का एक कारए। यह भी था कि उसके साथ जो विशाल सेना थी, वह पहले से ही शेर शाह की अफ़गान सेना से भय-भीत थी। चौसा के युद्ध से मुग़ल सैनिकों का साहस टूट गया था। कन्नौज के मैदान में शेर शाह ने जो कुछ किया, वह चौसा की पुनरावृत्ति थी। इस प्रकार का भय मुग़ल सैनिकों को पहले से ही था, जिसने उनको निर्बल, भीरु और कर्तव्याभिमूढ़ बना दिया था।

शेर शाह ने अपनी विजयो सेना के साथ मुग़लों का पीछा किया। ग्वालियर के मुग़ल सेनापित का वहां के किले पर अधिकार था। इस लिए अफग़ान सेना ने ग्वालियर के किले पर घेरा डाल दिया। शेर शाह मुग़लों का पीछा करता हुआ पंजाब तक पहुँच गया था। वहां पर कामरान का अधिकार था। शेरशाह के भय से वह पंजाब छोड़ कर काबुल चला गया। हुमायूँ आगरा होकर पंजाब पहुँचा ही था कि उसने अफग़ान सेना के आने की खबर सुनी, वह तुरन्त वहाँ से सिन्ध की तरफ खला गया। मिर्जा-हैदर इधर-उधर भटकता हुआ काश्मीर की ओर

निकल गया।

जिस विशाल और विस्तृत राज्य को बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूँ के अधिकार में देकर इस संसार से बिदा ली, उसके योग्य हुमायूँ न था। जीवन की अनेक बातों में उसकी प्रशंसा की जा सकती है, वह दयालु था, दानी था और परम धार्मिक था। जीवन की अनेक अवसरों के लिए उसमें असाधारएा शक्ति थी। यह सब-कुछ उसमें था। लेकिन उसमें चिरत्र और हढ़ता का अभाव था। वह स्वयं जिस बात का निर्णय करता था, उसे वह स्वप्न की भांति भूल जाता था अथवा उस निर्णय का महत्व उसके निकट अपने आप कम हो जाता था। स्थिरता, हढ़ता और विचार शीलता की उसमें बहुत कमी थी। एक साधारएा मनुष्य की तरह वह प्रशंसनीय था। परन्तु शासक के रूप में वह सदा असफल रहा। शासन की योग्यता, दूसरी योग्यताओं से भिन्न होती है। हुमायूँ के जीवन की असफलता का प्रमुख कारएा यही था।

## सीलहवां परिच्छेद

## पानीपत का दूसरा युद्ध

#### [ १५५६ ईसवी ]

भारतीय राज्यों में उथल पुथल शेर शाह श्रौर मालदेव, शेर शाह की मृत्यु, जीवन के भयानक पन्दह वर्ष, श्रकबर का जम्म, हुमायू की सहायता शेर शाह के राज्य का पतन, श्रकबर का राज्य तिलक

## शेरशाह और भारत के दूसरे राज्य

कन्नौज में हुमायूँ की पराजय के बाद, भारत के राजनीतिक चेत्रों में फिर परिवर्तन हुए। दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूँ को जीतकर शेर शाह ने अपने राज्य को विस्तृत बनाने की चेष्टा की। अपनी प्रबल शक्तियों के साथ-साथ वह एक महान राजनीतिज्ञ था। विरोधी शक्तियों को पराजित करने और सफलता प्राप्त करने में उन दिनों वह भारत में अद्वितीय हो रहा था।

शेर शाह की विजय के दो प्रमुख कारए। थे। एक तो उसकी शक्ति-शाली अफ़ग़ान सेना और दूसरी उसकी राजनीतिक चतुरता। सफलता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की चालों का आश्रय लेना, राजनीति में अपराध नहीं होता। इस गुएा में शेर शाह अत्यन्त प्रवीएा था राजनीति में असफलता अपराध है। जीवन के आरम्भ से लेकर शेर शाह की सम्स्त सफलताओं का कारए। उसकी राजनीतिक दूरदिशता थी। दिल्ली के इब्राहीम लोदी और चित्तौर में राणा सांगा को पराजित करने के बाद बाबर ने भारत के राजनीतिक वातावरण को बहुत-कुछ शान्त बना दिया था। हुमायूं की पराजय के बाद, उस वातावरण में फिर अशान्ति उत्पन्न हो गई थी। शेर शाह के विस्तृत राज्य के दिल्ला और राजपूताना, मालवा और बुन्देल खगड़ के राज्य अरिचत हो रहे थे। बहादुर शाह के मृत्यु के पश्चात गुजरात और मालवा में कई एक छोटे छोटे राजा और सुलतान पैदा हो गये। मेवाड़ राज्य की भ्रवस्था अत्यन्त असंतोषजनक चल रही थी। वहां के आपसी भगड़ो ने उस राज्य को भीतर से खोखला बना दिया था और उन्हीं परिस्थितियों में राणा सांगा का छोटा लड़का उदयसिंह राज्य का अविकारी हुआ था। भारत के पश्चिमीय प्रदेश मालदेव के अधिकार में आ गये थे। राज्याधिकारी होने के बाद पाँच वर्ष के भीतर उसने दिच्या को ओर आबू तक, उत्तर की और बहावलपुर, नागौर, बीकानेर और अंभर तक एवंम पूर्व की और अजमेर को लेकर अम्बेर राज्य तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था।

#### शेर शाह के राज्य का विस्तार

कन्नौज के युद्ध को जीतने के बाद, शेर शाह ने ग्वालियर के किले पर घेरा डाला था। उस किले में पहले से मुगल सेना मौजूद थी भ्रौर उसका कार्य किले की रच्चा करना था। लेकिन जब उसने सुना कि कन्नौज में मुगल बादशाह हुमार्यू की भयानक पराजय हुई हैं भ्रौर मुगल सेना का संहार करके शेर शाह ने मुगलों का पीछा किया है तो ग्वालियर के किले की मुगल सेना का साहस टूट गया भौर उसने भ्रफ्तग़ानों के साथ युद्ध करने की जो तैयारी की थी, उसे रोककर उसने भ्रफ्तग़ानों के सामने श्रात्म-सभर्गण कर दिया।

ग्वालियर का किला लेकर शेर शाह ने मालवा राज्य के कई प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया और उसके पूर्व में रायसेन पर भी उसने फार्म १८ श्राक्रमणा करके कब्जा कर लिया। इन्हीं दिनों में शेर शाह के सेनापति ने मुलतान श्रीर सक्खर पर भी श्रधिकार कर लिया।

राजपूताना और मालवा में अब भी मालदेव की शक्तियाँ अट्टट हो रही थीं। शेर शाह ने उस पर आक्रमण किया। राजा मालदेव शक्ति-शाली होने के साथ-साथ, चतुर और दूरदर्शी था। राणा साँगा की तरह, उसने शेर शाह की विशाल सेना के सामने अपनी सेना को फोंक देने की कोशिश नहीं की। शेर शाह जितना राजनीतिज्ञ था, उससे कम मालदेव न था।

बहुत दिनों तक शेर शाह वहाँ पर घेरा डाल कर पड़ा रहा। बीच-बीच में दोनों श्रोर की सेनाश्रों का कई बार सामना हुआ। लेकिन शेर शाह की सेना मालदेव की सेना को पराजित न कर सकी। वह किसी प्रकार विजय प्राप्त करना चाहता था। कई बार युद्ध करके वह इस परिगाम पर पहुँचा कि मालदेव को सीघे लड़ कर पराजित नहीं किया जा सकता और पराजित करना अनिवार्य आवश्यक है।

शेर शाह ने बहुत सोच-विचार कर श्रपनी एक राजनीतिक चाल की परीचा की। श्रपने शिविर से उसने मालदेव के सरदारों के नाम पत्र भेजे। उन पत्रों का मालदेव तक पहुँचना स्वाभाविक था। मालदेव को श्रपने सरदारों पर सन्देह पैदा हो गया श्रीर उस दशा। में होने वाली पराजय से उसने सन्धि कर लेना श्रावश्यक समका।

मालदेव के सरदारों ने उसके सन्धि के प्रस्ताव का विरोध किया। उस समय मालदेव को सारी परिस्थित बतानी पड़ी। सरदारों ने मालदेव की शांका का समाधान करना चाहा, लेकिन उनका प्रयत्न बेकार गया और मालदेव की ग्राशंका ज्यों की त्यों बनी रही। सरदारों के साथ मालदेव के ग्रविश्वास का समाचार जब शेर शाह को मिला तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे ग्रपने चाल में सफलता मिली।

इस अवसर को अनुकूल समक्त कर शेर शाह ने मालदेव पर आक-महा की वैयारी की । लेकिन मालदेव ने अपने सरदारों पर अविश्वास पैदा हो जाने के कारण युद्ध करने से इन्कार कर दिया। सरदारों की अनेक चेष्टाओं के बाद भी जब मालदेव का अविश्वास दूर न हुआ तो विवश होकर सरदारों ने युद्ध को तैयारो को और राजपूतों की एक शूर-वीर सेना को लेकर उन सरदारों ने शेरशाह का सामना किया। दोनों और से भयानक संप्राम हुआ और बहुत-से सैनिक मारे गये। लेकिन राजपूतों ने पीछे की और घूम कर नहीं देखा।

शेर शाह समक्तता था कि ग्रविश्वास के कारण ग्रपमानित होकर सरदार राजा मालदेव का साथ न देंगे श्रीर उस दशा में मालदेव की पराजय निश्चित है । लेकिन उसका यह श्रनुभव ग्रसत्य निकला । मालदेव के युद्ध में न सम्मिलित होने पर भी उसके सरदारों ने शेर शाह की श्रफ़ग़ान सेना के छक्के छुड़ा दिये । इस बार के युद्ध में शेर शाह के सैनिक ग्रधिक संख्या में मारे गये ग्रीर उसका साहस ग्रब टूटने लगा ।

युद्ध बन्द करके दोनों सेनायें वापस चली गयीं। मालदेव ने यह देख कर अपने सरदारों पर फिर से विश्वास किया और अपनी भूल का पश्च-ताप किया। शेर शाह के हृदय में मालदेव के पराजित करने की अब कोई आशा बाकी न रह गयी थी। इसलिए शेर शाह अपनी सेना लेकर वापस चला गया।

राजपूताना से लौटकर शेर शाह ने काली जर पर चढ़ाई की श्रौर वहाँ के किले को उसने घेर लिया । उसी मौके पर उसने ग्रपने एक सेनापित को सेना के साथ रींवा की तरफ रवाना किया । शेर शाह काली जर में घेरा डाल कर सात महीने तक वहाँ पर पड़ा रहा । अन्त में किले के सैनिकों ने श्रात्म-समर्पण कर दिया । लेकिन उसी बीच में एक दिन वारूद में श्राग लग जाने के कारण शेर शाह भयानक रूप से जल गया श्रौर सन् १५४५ ईसवी में उसकी मृत्यु हो गयी।

## हुमायूं के अन्तिम पन्द्रह वर्ष

कन्नौज में पराजित होने के दिन से लेकर आगागी पन्द्रह वर्ष

हुमायूँ के भयानक विषदाश्चों मे व्यतीत हुए। शेर शाह ने जैसा निश्चय किया था, उसने वैसा ही किया श्रौर मुग़लों का श्राधिपत्य कुछ दिनों के लिए उसने भारत से मिटा दिया।

हुमायूँ कन्नौज से भाग कर पंजाब की श्रोर चला गया था, बहाँ पहुँचने पर उसे शेर शाह के पंजाब में श्राने का समाचार मिला। अपने भाई कामरान से उसे पंजाब में कोई सहायता मिलने की श्राशा न रही तो वह पंजाब से भाग कर सिन्ध चला गया।

हुमायूँ ने सिन्ध से बहुत कुछ श्राशा की थी। परन्तु वहाँ भी उसे निराश होना पड़ा। जीवन की इन भयानक परिस्थितियों में उसका परि-वार उसके साथ था श्रीर बहुत थोड़े मुगल सैनिक श्रीर सरदार-जिन पर वह विश्वास करता था साथ में रह गये थे।

सिन्ध पहुँचने पर भी हुमायूँ को किसी प्रकार की सफलता न मिली तो वह घबरा उठा। उसे संसार में कोई स्थान ऐसा दिखाई न देता था। जहाँ पर जा कर वह अपना और अपने परिवार का जीवन-निर्वाह कर सके और बाकी जिन्दगी बिता सके। इस भीषणा विपत्तियों के समय उसको मालवा-राज्य के मालदेव राजा की याद आयी। कुछ दिन पहले राजा मालदेव ने हुमायूँ को आमंत्रित किया था। उसकी समभ में आया कि राजा मालदेव ऐसे समय में सहायता कर सकता है। इस आशा को लेकर हुमायूँ अपनी बेगमों, सैनिकों और सरदारों को साथ में लेकर मालवा की तरफ रवाना हुआ और वह सिन्ध से फलोदी पहुँच गया।

उन्हीं दिनों में शेर शाह को मालूम हो गया कि श्रपनी बेगमों का लश्कर लिए हुमायूँ मालवा पहुँच गया है तो वह तुरन्त मालवा की ग्रोर रवाना हुआ ग्रोर डिडवाड़ा तक जाकर उसने राजा मालदेव के पास सन्देश भेजा कि हमारे शत्रु हुमायूँ को ग्रपने राज्य से निकाल कर नुरन्त बाहर करो ग्रथवा हमें उसको निकालने दो।

शेर शाह का यह सन्देश पाकर राजा मालदेव बढ़े असमंजस

में पड़ गया। वह दूसरों के पीछे शेर शाह की श्वत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था। इसलिए विवश होकर उसने अपने राज्य से हुमयूँ और उसके साथ के सभी लोगों को निकल जाने की श्वाज्ञा दे दी।

हुमायूँ के लिए मालदेव की यह आज्ञा बड़ी भयानक हो गयी। राज्य को छोड़कर चले जाने के सिवा उसके पास ग्रौर उपाय क्या था। अपने परिवार त्र्यौर थोड़े से सैनिकों के साथ, रात के ग्रन्थकार में चुपके से निकल कर हमायुँ मालवा-राज्य से ग्रमरकोट की तरफ चला गया।

श्रमरकोट के श्रास-पास, चारों श्रोर बहुत दूर तक भारत की विशाल मरुष्मि फैली हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में शक लोग इसी श्रमरकोट में रहा करते थे। मालवा से निकल कर हुमायूँ उसी श्रमरकोट में श्रपनी वेगमों, नौकरों, सैनिकों श्रौर थोड़े-से सरदारों को लिए हुए पदुँच गया।

इन दिनों में हुमायूँ की दुर्दशा सीमा पर पहुँच गयी थी। राज्य भ्रष्ट होकर वह मारा-मारा फिरता था। कहीं पर उसे ठहरने के लिए स्थान न मिलता था। समूचे भारत में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे। शेर शाह के भय से कोई भी राजा हुमायूँ को अपने राज्य में रहने नहीं देता था। इससे अधिक आपित एक राज परिवार के सामने और क्या हो सकती थी।

हुमायूँ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने सौभाग्य के सैकड़ों परिचय दिये थे। जब तक बाबर जीवित रहा, हुमायूँ सौभाग्यशाली बना रहा। पिता के मरने के बाद उसके जीवन में विपदाश्रों की श्राँधी शुरू हो गयी। मध्य एशिया के बदस्शाँ से लेकर भारत तक हुए साम्राज्य का जो स्वामी था, वह कुछ दिनों के बाद इस भयानक विपद में श्राकर पड़ेगा, इसे कौन जानता था। प्रतापी बादशाह बाबर का वह सब से बड़ा लड़का था शौर श्रपने पिता का सबसे श्रधिक प्यारा था। जब तक बाबर संसार में रहा, हुमायूँ के जीवन का वह प्यार सुरिचित रहा श्रीर बाबर के मरने के बाद ही उसके जीवन का समस्त सौभाग्य श्रीर प्यार दुर्भाग्य श्रीर विषदाश्रों में बदल गया। उन दिनों में हुमायूँ का कोई श्रपना घर नथा, कोई द्वार नथा, कोई श्रपना नथा, कोई उसका सहायक नथा। साम्राज्य के साथ-साथ उसका सब कुछ छुट गया। श्रपने पिता-बाबर के साम्राज्य का यदि वह श्रिथकारी न हुश्रा होता तो कदाचित उसके जीवन में इन भयानक विषदाश्रों के श्राक्रमण न होते। जो जितना ही बड़ा होता है उसकी सुविधायें श्रीर विषदायें भी उतनी ही बड़ी श्रीर महान होती हैं।

राज-सिंहासन पर बैठने के साथ ही सगे भाइयों के विद्रोह आरम्भ हो गये थे और बाबर के मरने के बाद हुमायूँ को अपने चारों और शत्रु दिखाई देने लगे थे। उनको दबाने के लिए जिस योग्यता और प्रभुता की भावश्यकता थी, उनका उसके जीवन में अभाव था। बाबर की भाँति कठिनाइयों में जन्म लेकर उसने जीवन में संघर्षों पर विजय प्राप्त करना नहीं सीखा था।

वह एँक सम्राट का पुत्र था और इसीलिए वह उस विशाल साम्नाज्य का म्रिधिकारी खना था। लेकिन वह साम्राज्य उसका पैदा किया हुम्रा न था, इसलिए उसके म्रिधिकार में वह म्रिधिक दिनों तक न रह सका।

अमरकोट में पहुँचने के बाद हुमायूँ की दशा और भी अधिक भयानक हो उठी। खाने-पीने की कोई व्यवस्था न थी। जहाँ पर वह पहुँच गया था, विस्तृत मरुभूमि का वह एक ऐसा स्थान था, जहाँ पर मनुष्यों के साथ-साथ, पशुग्रों ग्रोर पित्तयों का भी अभाव न था। इन विपदाओं में साथ रहना ग्रोर जीवित रहना सब के लिए सम्भव नहीं होता। हुमायूँ के साथ के बहुत-से सैनिकों ग्रोर सरदारों ने उसका साथ छोड़ दिया ग्रोर वहाँ से भाग कर उन लोगों ने अपने प्राणों की रखा की। परन्तु हुमायूँ, उसकी बेगमें ग्रोर साथ के कुछ भादमी उसके बाद भी अमरकोट में ही बने रहे। उन्होंने अपने साहस को नहीं छोड़ा।

## भीषण अन्धकार में प्रकाश की किरण

उस भयानक रेगिस्तानी प्रदेश में बिना किसी आश्रय के जीवित रहने की कोई अवधि होती है। हुमायूँ की विपदायें सीमा पार कर गयी थीं। कभी-कभी निराश होकर वह घबराने लगता था और कुछ उपायों की कल्पनायें करता था। एक बार उसने जैसलमेर और जोधपुर के महाराजाओं से आश्रय देने की प्रार्थना की थी। परन्तु उन दोनों में मनुष्यत्व न था। इसीलिए दोनों में से एक भी हुमायूँ और उसके परि-वार की सहायता न कर सका। निराश होकर हुमायूँ फिर अपने जीवन के दिन व्यतीत करने लगा। 'तवारीखे फरिश्तां' में हुमायूँ के इन भया-नक दिनों का जिस प्रकार विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, उसे पढ़कर हृदय विदीर्ण होता है।

हुमायूँ सभी प्रकार निराश हो चुका था। उसे किसी के आशय की आशा नहीं रह गयी थी । लेकिन अमरकोट के सोदाराज से हुमायूँ की वह निराश अवस्था देखी न गयी। उसने हुमायूँ और उसके परिवार को बुलाकर आदर पूर्वक अपने यहाँ स्थान दिया। उन्हीं दिनों में छायाकुन्त्र के भीतर अमर कोट में हमीदा बेगम से १५ अक्टूबर सन् १५४२ ईसवी को हुमायूँ के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया।

श्रकबर के जन्म के समय हुमायूँ उपस्थित न था, इसलिए उसके पास पुत्रोत्पन्न होने का समाचार भेजा गया । इस समाचार को सुनकर हुमायूँ ने ईश्वर को धन्यवाद दिया । जीवन के भीषणा श्रन्थकार में अकबर का जन्म सूद्म प्रकाश के समान था। हुमायूँ कि श्रन्तः करणा में इस सम्वाद को सुनकर प्रसन्तता का उद्रेक हुआ। श्रकस्मात् उसके हुदय में एक श्राशा का सञ्चार हुआ। उसने सोचा, कदाचित् श्रब जीवन की विपदाश्रों में कुछ परिवर्तन होगा।

राजा ग्रमर कोट का ग्राश्रय मिलने से हुमायूं की कुछ सहारा

मिला । श्रवस्य के जन्म से हुमायूं के अन्तः करए। में संतोष का सन्धार हुआ । अपनी इन विपदाओं के समय भी उसने साहस की रचा की थी । भयानक निराशाओं में भी उसने अपनी आशाओं को जीवित रखा था । सचमुच जो निराश होना नहीं जानता, उसी के जीवन में परिवर्तन होते हैं और सुख तथा सुविधाओं का फिर प्रादुर्भाव होता है। हुमायूँ में अनेक अच्छे गुए। भी थे । वह निराश और असाहसी कभी नहीं होता था।

सिन्ध ग्रौर राजपूताना के मरु-प्रदेशों में वर्षों घूमकर ग्रौर साहस के साथ जीवित रहकर,। उसने ग्रनेक बार भारत में राज्य-स्थापना की चेष्टायें कीं। लेकिन उसे सफलता न मिली। फिर भी वह निराश नहीं हुग्रा। साम्राज्य के ग्रगिएात सुखों ग्रौर सुविधाओं में वह पाला गया था। लेकिन जीवन के संघर्षों में विजय प्राप्त करने की शिचा तो भीषएा कठिनाइयों ग्रौर विपदाओं के द्वारा मिला करती है। इस। शिचा का उसके जीवन में ग्रभाव था। प्रकृति उसकी पूर्ति का प्रयत्न कर रही थी।

राज्य-स्थापना में अफसल होने के बाद भी हुमायूँ निराश नहीं हुआ। उसके पास सैनिक शक्ति का अभाव था। उसकी सहायता की आवश्यकता थी। अकबर के जन्म के बाद भी उसने कुछ दिनों तक अमर कोट में समय व्यतीत किया। परन्तु जिस शक्ति का उसके पास अभाव था, उसकी खोज में वह बराबर बना रहा। दुर्भाग्य और विपदाओं के दिनों में कोई किसी की सहायता नहीं करता। इस बात को हुमायूँ से अधिक कौन समभेगा जिसके सगे भाइयों ने भी उसकी कोई सहायता न की थी।

ग्रपनी सफलता के लिए हुमायूँ ने बहुत-सी बातें सोच डालों ग्रौर न जाने कितनी कल्पनाग्रों को वह सजीव बनाने की चेष्टा करता रहा। लेकिन सही रास्ता न मिलने पर भारत छोड़कर वह फ़ारस देश की भोर चला गया। वहाँ के बादशाह शाह तहमारस्प से हुमायूँ ने भेंट की। वहाँ पर कुछ दिनों तक रहने के बाद, हुमायूँ ने फ़ारस के बादशाह से सैनिक सहायता प्राप्त की और उसको लेकर वह भारत की ओर लौटा। सन् १५४५ ईसवी में उसने अपने भाई अस्करी से कन्दहार जीतकर उसे अपने अधिकार में कर लिया और अपनी सेना को लेकर सन् १५४७ ईसवी में उसने अपने भाई कामरान पर आक्रमण करके काबुल छीन लिया। इस समय हुमायूँ की अवस्था ठीक वैसी ही थी, जैसे कि पच्चीस वर्ष पूर्व भारत में आक्रमण करने के पहले बाबर की थी।

#### शेर शाह के वंशज

कन्नोज के युद्ध के पश्चात शेर शाह ने श्रागरा, दिल्ली श्रीर पंजाब पर भी श्रिष्ठकार कर लिया था। उसकी मृत्यु के समय तक काश्मीर को छोड़कर नर्मदा नदी के उत्तर में सम्पूर्ण भारत में उसका राज्य फैल गया था। उसने बड़ी योग्यता के साथ श्रपने विस्तृत राज्य का शासन किया था। शेर शाह जितना ही कठोर, न्याय-प्रिय श्रीर दानशील था, उतना ही वह राजनीतिज्ञ श्रीर दूरदर्शों भी थी। 'शासन में शेर के समान वह भया- नक श्रीर शत्रु को धोखा देने में वह लोमड़ी के समान चालाक था।' उसके सम्बन्ध में इतिहासकारों के इस निर्णय का कोई विरोध नहीं कर सकता।

शेर शाह लड़ाकू था, छल और प्रतारगा के द्वारा शत्रु को वह जीतना खूब जानता था। लेकिन प्रजा के लिए वह क्रूर तथा-ग्रत्याचारी न था। जब उसकी सेना यात्रा करती थी, तो उसका ऐसा प्रबन्ध रहता था, जिससे उसके सैनिक मार्ग में मिलने वाले ग्रामों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचा सकते थे। यात्रा में जब उसका कोई सैनिक किसी खेत को हानि पहुँचाता था तो शेर शाह उसके कान कटवा लेता था और खेतों के कटे हुए ग्रनाज के पौदों के बोफ को उसके गले में लटका कर अपराधी सैनिक को लश्कर में घुमाता था। इस प्रकार की ग्रमनी न्याय-

प्रियता के लिए वह बहुत प्रसिद्ध था।

शेर शाह के मरने के बाद, उसका दूसरा लड़का जलाल खाँ इस्लाम शाह के नाम से सन् १५४५ ईसवी में सिहासन पर बैठा । इस्लाम शाह में शासन की योग्यता न थी। उसका परिणाम यह हुन्ना कि प्रजा से लेकर ग्रिषकारियों तक—सभी उससे ग्रसंतोष श्रनुभव कर रहे थे श्रौर कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों में उसके श्रफ़ग़ानी सरदारों में फूट पैदा हो गयी।

इस्लाम शाह में इतनी योग्यता न थी। जिससे वह सरदारों की फूट को दूर कर सकता। उसका दूषित प्रभाव राज्य के ऊपर पड़ा श्रोर वह परिस्थिति यहाँ तक भयानक हो गयी कि श्रचानक मृत्यु हो जाने के कारण इस्लाम शाह का थोड़े दिनों के बाद शासन समाप्त हो गया। उसके लड़के की श्रवस्था बारह वर्ष की थी श्रोर वही उस विशाल राज्य का श्रिधकारी था। राज्य के प्रलोभन से उस लड़के के चाचा मोहम्मद भादिल ने अपने भवीजे को मरवा डाला और मोहम्मद श्रादिल शाह के नाम से वह सिहासन पर बैठ गया। वह स्वभाव का अत्यन्त कठोर श्रोर शासन में श्रयोग्य था। इसीलिए राज्य का सारा प्रबन्ध उसके मंत्री हेमू को करना पड़ता था। हेमू हिन्दू था, इसलिए उस राज्य के पठान उसके श्राधिपत्य को सहन न कर सके और उन सब ने विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों में इन्नाहीम सूर ने दिल्ली तथा श्रागरा पर और सिकन्दर सूर ने, जो शेर शाह का दूसरा भतीबा था, पंजाब में श्रधिकार कर लिया। मोहम्मद श्रादिल शाह दिल्ली छोड़कर चुनार चला गया और वहाँ पर श्रपने हिन्दू मन्त्री हेमू के साथ रहकर दिल्ली के सिहासन को वापस लेने की कोशिश करने लगा।

# सरहिन्द की लड़ाई

दिल्ली राज्य के अधिकारियों में जब आपस के भगड़े पैदा हो गये थे, हुमायूँ कन्दहार और काबुल के राज्य को अपने अधिकार में ले चुका था। यद्यपि नौ वर्षों तक भाइयों के साथ उसके लगातार युद्ध होते रहे। लेकिन अन्त में हुमायूँ को ही जीत रही | उसने कामरान की आँखें निकलवा लीं | हिन्दाल युद्ध में परास्त होकर मारा गया और अस्करी मक्का के रास्ते में खत्म कर दिया गया । इस प्रकार उसके भाइयों का अन्त हो चुका था । शेर शाह के वंशजों के आपसी भगड़ों को हुमायूँ ने अपने लिए एक अवसर समक्षा और उस अवसर से उसने लाभ उठाने की चेष्टा की ।

हुमायूँ ने श्रपनी सेना को तैयार किया श्रीर पन्द्रह हजार लड़ाक्र मुग़ल सैनिकों को लेकर सन् १४५५ ईसवी में उसने पन्जाब पर श्राक्रमण किया। सिकन्दर ने सरहिन्द के मैदान में हुमायूँ का सामना किया, लेकिन उसकी फौज मुग़लों के नामने ठहर न सकी श्रीर सिकन्दर को पराजित होकर युद्ध से भागना पड़ा। मुग़ल सेना ने सिकन्दर का पीछा किया। लेकिन वह बड़ी तेजी के साथ भाग कर हिमालय की तरफ चला गया।

सरिहन्द की लड़ाई में सिकन्दर को पराजित करके हुमायूँ ने पंजाब पर अधिकार कर लिया । उसका और उसकी सेना का यहीं से उत्साह बढ़ गया । हुमायूँ अपनी सेना के साथ पंजाब से आगे बढ़ा और उसने दिल्ली एवम् आगरा में भी अपना अधिकार कर लिया । शेर शाह के वंशजों में अब केवल मोहम्मद आदिल शाह बाकी रह गया जो अपने मंत्री हेमू के साथ पूर्व में शासन कर रहा था ।

## हुमायूं की मृत्त्यु

कन्नीज में पराजित होकर हुमायूँ ने दिल्ली के जिस सिंहासन को १५४० ईसवी में छोड़ा था, पन्द्रह वर्षों की भयानक यन्त्रसाम्रों का सामना करने के बाद, सन् १५५५ ईसवी में वह फिर उसी सिंहासन पर ग्रासीन हुन्ना।

हुमायूँ के सामने घव श्रादिल शाह का प्रश्न था। उसे परास्त करने के बाद वह उस शेर शाह के राज्य को मिटा देना चाहता था, जिसने भारत से मुग़ल-राज्य की जड़ खोद डाली थी। ग्रौर इस राज्यः से जिसने एक-एक मुग़ल को भाग जाने के लिए विवश किया था।

जिन दिनों में हुमायूँ दिल्ली के राज-सिंहासन पर बैठ कर स्त्रादिल र शाह को परास्त करने की तैयारों कर रहा था, एक दिन सायंकाल शाही पुस्तकालय की छत से उतरते हुए पैर फिसल जाने के कारण गिर जाने पर २४ जनवरी सन् १५५६ ईसवी को उनचास वर्ष की श्रवस्था में उसकी मृत्यु हो गयी।

#### अकबर का राज्याभिषेक

हुमायूँ की मृत्यु के समय उसका लड़का श्रकबर उसके पास न था। पंजाब के एक श्रफ़ग़ान सूबेदार के विद्रोह को शान्त करने के लिए बैराम खाँ के संरच्या में वह लाहौर गया था। जब वह वहाँ से लौट रहा था तो गुरुदासपुर के जिले में कालानूर नामक एक ग्राम के पास ग्रपने पिता की मृत्यु का उसने समाचार सुना।

पिता की मृत्यु के समाचार से अकबर को एक असह्य आघात पहुँचा। उसकी अवस्था के तेरह वर्ष पूरे हो चुके थे और उसने चौदहवें वर्ष में प्रवेश किया था। इस छोटी आयु में ही पिता की सहायता से वह विचत हो गया। शत्रुओं की श्रांधियाँ चारों स्रोर से घेरे हुए थीं।

ग्रकबर ने साहस से काम किया ग्रौर बैराम खाँ तथा ग्रपनी सेना के साथ वह दिल्ली की तरफ बढ़ा । वहाँ पहुँचने के पहले ही उसे समा-चार मिला कि ग्रादिल शाह ग्रौर हेमू ने ग्रवसर पाते ही दिल्ली तथा ग्रागरा पर ग्राक्रमरा करके ग्रधिकार कर लिया है। यह समाचार ग्रकबर के लिए ग्रौर भी ग्रधिक भयानक था।

## हेमू के साथ युद्ध

दिल्ली भौर भागरा का समाचार सुन कर अकबर ने बैराम लां के साथ परामर्श किया। परिस्थिति बहुत भयानक हो गयी थो। हुमायूँ के मरते ही आदिल शाह के मन्त्रो हेमू ने दिल्ली को असहाय समक्त कर आकमरा किया था। एक घतुर मन्त्रो होने के साथ-साथ वह लड़ाकू और अवसरवादी भी था। उसने अपने जीवन में बाईस लड़ाइयाँ लड़ी थीं। अकबर का सरचक और उसकी सेना का सेनापित बैरम खाँ इन सब बातों को जानता था। वह यह भी जानता था कि यद्यपि हेमू ने अपनी चतुरता और योग्यता से आदिल शाह तथा उसके राज्य के अन्य अधिकारियों पर शासन कर रक्खा है, फिर भी उसके हिन्दू होने के कारगा अफ़ग़ान सरदार उसके साथ ईवां करते हैं। इस देव का बहुत बड़ा कारग यह भी था कि आदिल शाह स्वयं अयोग्य शासक था और दिल्ली तथा आगरा में अधिकार कर लेने के बाद बिक्रमाजीत के नाम से हेमू ने अपने को राजा घोषित किया।

बैराम खाँ चतुर सेनापित था। हेमू की इन परिस्थितियों को समफ कर वह निराश नहीं हुग्रा। मार्ग में युद्ध की सम्पूर्ण तैयारियों को मज- बूत बना कर सावधानी के साथ वह दिल्ली की ऋोर आगे बढ़ा। हेमू को समाचार मिला कि अकबर अपनी सेना के साथ दिल्ली आ रहा है। उसने उसी समय युद्ध की तैयारी की और अफ़गान सेना को लेकर वह रवाना हुग्रा। दिल्ली के बाहर पानीपत के मैदान में दोनों सेना श्रों का सामना हुग्रा और ४ नवम्बर सन् १४५६ ईसवी में युद्ध आरम्भ हो गया।

हेमू के नेतृत्व में ग्रफ़ग़ानों की एक बड़ी सेना थी। युद्ध-कला में वह निपुरा भौर बहातुर था। युद्ध-चेत्र में उसने अपनी सेना को बुद्धिमानी के साथ खड़ा किया था। उसके साथ सब मिला कर सैनिकों की संख्या सत्तर हजार थी। युद्ध के मैदान में बीस हजार ग्रफ़ग़ानों भौर राजपूत सवारों को उसने बीच में खड़ा किया था भौर पन्द्रह सौ लड़ाकू हाथिथों को उसने सेना के भागे लगा दिया था। हेमू स्वयं एक मस्त हाथी पर था भौर उसका नाम हवा था।

· ' युद्ध के भारम्भ होते ही हाथियों की भयंकर मार के कारण मुगल

सैनिक भागने लगे। हेमू का निर्भीक हाथी युद्ध में तेजी के साथ घूम रहा था। थोड़ी देर के संग्राम में मुग़लों का साहस छुट गया और उनकी सेना में निराशा फैलने लगी। लेकिन बैराम खाँ ने अपनी सेना को सम्हालने का काम किया और उसकी सेना के धनुधारी सैनिकों ने कुछ समय तक भयानक बागों की वर्षा की। इस समय दोनों और से युद्ध अव्यन्त गम्भीर हो गया था और हेमू की तरफ कुछ शिथिलता और शीतलता मालूम होने लगी। यह देख कर हेमू ने आश्चर्य किया और अपनी सेना को ललकारते हुए उसने शत्रुओं पर भयानक आक्रमण करने की आजा दी। उस समय राजपूत सवारों और सैनिकों के सिवा बाकी सेना आगे न बढ़ी और उसी मौके पर अफ़ग़ान सैनिक और सवार मुग़ल सेना की श्रीर दिखाई देने लगे।

युद्ध का यह दृश्य हेमू के लिए ग्रत्यन्त भयानक हो उठा। इसी समय मुग़ल सेना ग्रागे बढ़ी ग्रौर थोड़े समय के भीतर ही ग्राँख में बाख लग जाने के कारख, हेमू बन्दी हो गया। उसकी सेना पराजित ग्रवस्था में पीछे की ग्रोर हट गयी। मुगल सैनिकों ने बन्दी दशा में हेमू को लाकर ग्रकबर के सामने खड़ा किया। बैराम खाँ चाहता था कि ग्रकबर स्वयं हेमू का बध करे। ग्रकबर ने हेमू की ग्रोर देखा। वह एक युवक था ग्रौर एक बन्दी के साथ वह कायरों के शौर्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। ग्रकबर ने उत्तर देते हुए कहा: 'जो ग्रादमी स्वयं इस समय एक मृतक के समान है, क्या समक्त कर मैं उसका बध कहाँ।'

श्रकबर के इनकार करने पर बैराम खाँ ग्रीर उसके दूसरे सरदारों ने अपनी तलवारों से हेमू का संहार किया । श्रक्रगान सेना के परास्त होने के वाद, मुग़ल सेना ने श्रक्रगानों का प्रभुत्व मिटाकर दिल्ली ग्रीर आगरा पर श्रिकार कर लिया ।

पानीपत के युद्ध-चेत्र में स्रकबर की यह सब से पहली श्रौर बड़ी विजय थी। उसके बाद उसने सन्तोष के साथ दिल्ली में विश्राम किया। लेकिन उसके सन्तोष के दिन अभी तक न थे। शेर शाह के वंशजों का अभी तक अस्तित्व बाकी था और अकबर का सौतेला भाई मोहम्मद हकीम शत्रु हो रहा था। हुमायूँ की वसीयत के अनुसार, पंजाब और दिल्ली अकबर को मिले थे। और काबुल का राज्य मोहम्मद हकीम को दिया गया था। लेकिन मोहम्मद हकीम ने हुमायूँ के मरते ही विद्रोह कर दिया और वह दिल्ली के राज्य पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा।

दिल्ली में एक महीने तक विश्राम करने के बाद प्रशास के ग्रिध-कारी सिकन्दर सूर को कैद करने के लिए श्रक्षर श्रीर बैराम खाँ अपनी सेना के साथ रवाना हुए। उन्होंने काश्मीर तक उसका पीछा किया। मङ्क्ष्मेट नामक स्थान पर सिकन्दर ने श्रात्म-समर्पण कर दिया। उसे जमा कर के श्रक्षर ने एक जागीर दे कर उसे पूर्व की श्रीर रवाना कर दिया। सन् १५५७ ईसवी में श्रादिल शाह की भी मृत्यु हो गयी श्रीर इब्राहीम सूर डर कर जंगलों की तरफ भाग गया। इसके बाद सौतेले भाई मोहम्मद हकीम के विद्रोह को छोड़ कर इस समय श्रक्षर के जीवन में कोई संघर्ष बाकी न था।

### सत्रहवां परिच्छेद

# पिएडौली का संग्राम

#### [ १४६७ ईसवी ]

उदयसिंह का राजतिलक, श्रकबर श्रीर बैराम खाँ, मुगल राज्य का विस्तार, श्रकबर कार्क्षिचतौर पर श्राक्रमण, श्रकबर की विजय!

#### अनधिकारी को अधिकार

सन् १५३३ ईसवी में गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने राएा विक्रमाजीत को परास्त करके चित्तौर का विश्वंस किया था और वहाँ पर पन्द्रह दिनों तक मुकाम करके जब अनेक प्रकार की कल्पनायें कर रहा था, उन्हीं दिनों में उसके राज्य पर आक्रमए। करने के लिए मुग़ल सेना लेकर हुमायूँ रवाना हुआ था। बहादुर शाह के साथ उसकी शश्रुता थी, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

बहादुर शाह चित्तौर छोड़कर गुजरात की तरफ चला गया श्रौर पराजित विक्रमाजीत फिर चित्तौर की गद्दी पर बैठा। उसकी श्रयोग्यता, श्रव्यावहारिकता श्रौर कठोरता से चित्तौर के सरदार बहुत ऊब गये थे, उसके इन्हीं दुर्गुंगों के कारण बहादुर शाह के द्वारा चित्तौर का विध्वंस हुआ था।

पराजय के कठोर ग्रपमान का विक्रमाजीत पर कोई प्रभाव न पड़ा भीर उसका दुर्व्यवहार ज्यों का त्यों फिर जारी हो गया। इसका परिएाम यह हुआ कि राज्य के समस्त सरदार उसके शत्रु हो गये। वह राजगद्दी से उतारा गया ग्रीर वनवीर को उसके स्थान पर विठासा गया। शीतलसनी नामक एक दासी के साथ राजकुमार पृथ्वीराज का सम्बन्ध था ग्रीर उसी के गर्भ से बनवीर का जन्म हुग्रा था। वास्तव में वह राज्य का ग्रिधिकारी न था। लेकिन सरदारों को ग्रावश्यकता से विवश होकर कुछ समय के लिए ऐसा करना पड़ा था। राग्या सांगा का पुत्र उदयसिंह ग्रामी केवल पांच वर्ष का था ग्रीर उसकी यह ग्रवस्था राजसिंहासन पर बैठने के योग्य न थी। इसलिए जब तक उदयसिंह समर्थ नहीं होता, सरदारों ने बनवीर को सिंहासन पर बिठाकर राज्य का काम चलाया था।

#### उदयसिंह की अयोग्यता

सन् १५४२ ईसवी में उदर्यासह चित्तौर के सिंहासन पर बैठा। चित्तौर और मेवाड़ के राजपूतों तथा सरदारों ने जिस उत्साह और म्रानन्द के साथ उदर्यासह का राज्य तिलक किया था, वह उत्साह और म्रानन्द राजपूतों के सामने अधिक समय तक ठहर न सका। राज्य के सिंहासन पर बिठाकर उदर्यासह से जो भ्राशायों की गई थीं, वे थोड़े समय में ही सब-की-सब विलीन हो गयीं। विवाह के वाद ही उसका समस्त जीवन विलासिता में व्यतीत होने लगा। उस विलासिता के उन्माद में उसने राज्य की परवाह न की। चारों भ्रोर बढ़ते हुए भयानक शत्रु भ्रों की भ्रोर भ्रांख उठाकर देखना उसने भ्रावश्यक नहीं समक्ता। प्रजा के सुख भ्रौर दुख की भ्रावहेलना करके केवल महलों में पड़े रहना भ्रौर मनोरंजन करना ही उसके जीवन का एक मात्र घ्येय रह गया। इसका परिगाम यह हुआ कि रागा सांगा की मृत्यु के पश्चात् मेवाड़ का जो गौरव चत विचत हो गया था, वह राजपूतों के दुर्भाग्य के श्रन्धकार में विलीन होता हुआ दिखायो देने लगा।

जिस वर्ष उदयसिंह चित्तौर के सिहासन पर बैठा था उसी साल हुमायूँ के पुत्र भकबर ने जन्म लिया था । उदयसिंह और अकबर की अवस्थाओं में बहुत थोड़े वर्षों का अन्तर था । लेकिन उदयसिंह और अकबर की फार्म १६ योग्यता श्रोर श्रयोग्यता को लेकर जन्म नहीं लेता। जिस प्रकार की परिस्थितियों में मनुष्य के जीवन का विकास होता है, वही परिस्थितयां उसकी योग्यता श्रोर श्रयोग्यता की कारणा बन जायी हैं। उदयसिंह ने मेवाड़ राज्य के राज-महलों में जन्म लिया था श्रोर श्रकबर ने श्रपने पिता के जीवन की उन भयानक परिस्थितियों में जन्म लिया था जब उसके रहने के लिए टूटा-फूटां श्रपना घर भी न था। उदयसिंह को जीवन के प्रारम्भ से राज-महलों के समस्त वैभव प्राप्त थे, लेकिन श्रकबर को विकराल विपदाश्रों का सामना करना पड़ा था। संचेप में यहाँ पर इतना ही जान लेने की श्रावश्यकता है कि दोनों राजकुमारों के जीवन में श्रारम्भ से ही इस प्रकार के विशाल श्रन्तर रहे थे। एक श्रोर सुविधाश्रों की सीमा थी श्रौर दूसरी श्रोर विपदाश्रों की पराकाष्टा थी। विपदाश्रें की सीमा थी श्रौर दूसरी श्रोर विपदाश्रों की पराकाष्टा थी। विपदाश्रें जीवन का निर्माण करती हैं श्रौर सुविधायों मनुष्य को विनाश की ग्रोर ले जाती हैं।

#### मुगल राज्य का विस्तार

पानीपत के युद्ध में हेमूं को और उसके बाद शेर शाह के वंशजों को परास्त करके अकबर ने अपने यौवन काल के आरम्भ में एक बड़ी सफलता प्राप्त की थी। इस समय उसके शत्रुओं में उसका भाई मोहम्मद हकीम बाकी था। भारत के दूसरे राजाओं और बादशाहों से अब उसे कोई भय न था लेकिन मोहम्मद हकीम का विद्रोह उसके लिए कभी भी भयानक हो सकता था, अकबर इस बात को खूब समझता था। लेकिन इस समय वह उसके विद्रोह के प्रति उपेचा करना चाहता था और उसके ऐसा करने का कारण भी था।

इन दिनों में अकबर की घरेलू परिस्थितियाँ विद्रोहात्मक हो रही थीं। जीवन के आरम्भ से बैरम खाँ अकबर का शिचक और संरचक रहा था। हुमायूँ ने स्वयं अकबर को बहुत कुछ बैराम खाँ के अधिकार में छोड़ रखा था। वह उसका विश्वास करता था। बैराम खाँ ने हुमायूँ के साथ भीषण विषदाश्रों का सामना किया था और श्रनेक श्रवसरों पर अपने प्राणों को संकट में डालकर उसने हुमायूँ श्रीर उसके परिवार की मूल्यवान सेनायें की थीं। हुमायूँ की मृत्यु के पश्चात् यदि बैराम खाँ का संरच्चण न होता तो श्रकबर को उसके प्रारम्भिक जीवन में जो सफलतायें मिलीं, वे कदाचित न भी मिल सकती थीं। बैराम खाँ के इन उपकारों का बोम श्रकबर श्रपने सिर पर कम न समऋता था। इसलिए हुमायूँ की मृत्यु के बाद, राज्य के श्रनेक श्रिधकार बैराम खाँ के हाथों में श्रा गये।

सन् १५६१ ईसवी में श्रकबर ने मालवा-राज्य पर श्राक्रमण किया था। उन दिनों में उसका श्रिधकारी बाज बहादुर था। उतकी विलास प्रियता के कारण मालवा राज्य निर्बल। हो गया था। श्रकबर की सेना ने मालवा को जीतकर श्रपने राज्य में मिला लिया था।

सन् १५६४ ईसवी में श्रासफ़ खाँ के नेतृत्व में श्रकबर की एक सेना गोडवाना-राज्य की श्रोर रवाना हुई। उस राज्य के श्रन्तगँत श्रनेक छोटे-छोटे राजा राज्य करते थे। गोडवाना में महारानी दुर्गावती का शासन था। वीराङ्गना दुर्गावती श्रपनी राजपूत सेना को लेकर रवाना हुई श्रौर जबलपुर के पास एक मैदान में उसने मुगल-सेना के साथ भयानक युद्ध किया। उस लड़ाई में रानी दुर्गावती श्रौर उसका लड़का—दोनों मारे गये श्रौर गोडवाना का राज्य मुग़ल-राज्य मे मिला लिया गया।

ग्रमबर के शत्रुग्रों में उसका भाई मोहम्मद हकीम ग्रभी तक बाकी था ग्रौर ग्रमबर स्वयं उसकी परास्त करना ग्रावश्यक समभता था। लेकिन कुछ कारणों से उसने उसको छोड़ रखा था। जिन दिनों में भ्रमबर ने हिन्दू राज्यों पर ग्राममण ग्रारम्भ किये थे, उसे समाचार मिला कि मोहम्मद हकीम ने विद्रोह कर दिया ग्रौर दिल्ली राज्य के कई प्रदेशों पर उसने ग्रधिकार कर लिया है। यह समाचार मिलते ही सन् १४६६

ईसवी में भ्रपने भाई मोहम्मद हकीम को परास्त करने के लिए अकबर भपनी सेना के साथ पश्चिम-उत्तर की स्रोर रवाना हुआ स्रौर उसके पहुँचने के पहले ही मोहम्मद हकीम घबराकर सिंध नदी की स्रोर भागा स्रौर काबुल चला गया।

श्रकबर रास्ते से ही लौट श्राया । उसने राजपूत राजाश्मों को परा-जित करने का इरादा किया । श्राक्रमण होते ही सब से पहले श्रम्बर के राजा बिहारीमल कछवाहा श्रौर उसके पोते मानसिंह ने श्रकबर की श्रधीनता स्वीकार कर ली श्रौर १५६२ ईसवी में राजा बिहारीमल ने अपनी लड़की योधाबाई का बिवाह श्रकबर के साथ कर दिया ।

## चित्तौर के साथ अकबर का संघर्ष

ग्रपनी श्रवस्था के ग्राठारह वर्ष व्यतीत करके श्रकबर ने उन्नीसवें वर्ष में पदार्पण किया था ग्रीर जब वह तेरह वर्ष का था, उस समय वह सिंहासन पर बैठा था। इन थोड़े-से वर्षों में श्रकबर ने श्रपनी सैनिक शक्ति की बहुत वृद्धि कर ली थी ग्रीर ग्रपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाकर उसे पर्वत के समान दृढ़ बना लिया था। कालपी, चन्देरी, कालीन्त्रर के श्रितिरक्त समस्त बुन्देल खएड श्रीर मालवा के राज्य उसके श्रिवकार में श्रा गये थे। फिर भी राजस्थान के श्रनेक राजा मुस्लिम बादशाह की ग्राघीनता स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। इस प्रकार के राजाग्रों में चित्तौर का राग्णा उदयसिंह प्रमुख था। ग्रकबर को यह साफ-साफ प्रकट था कि चित्तौर के परास्त होते ही समस्त विरोधी हिन्दू नरेश ग्रिधकार में श्रा जायेंगे।

श्रकबर ने चित्तौर पर श्राक्रमण करने का निश्चय कर लिया। उन दिनों में राणा उदर्यासह का वहाँ पर शासन था श्रौर श्रपनी विलास प्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक श्रालसी श्रौर विलासी राजा को विजय करने में शत्रुशों को कितनी देर लगती है। चित्तौर की यह निर्बलता श्रकबर जैसे दूरदर्शी बादशाह को श्राक्रमण के लिए

निमंत्रए दे रही थी।

चित्तौर पर आक्रमण करने के लिए अकबर को बहाना खोजने की आवश्यकता न थी। सन् १५६१ ईसवी में अकबर की सेना ने मालवा पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का विलासी और आलसी राजा बाज बहादुर ने अपने राज्य से भाग कर चित्तौर में शरण ली थी। शत्रु को शरण देने के कारण चित्तौर के साथ उसी दिन अकबर की शत्रुता उत्पन्न हो गयी थी।

इन सब बातों के साथ-साथ, चित्तौर पर अकबर के आक्रमण का मूल कारण यह था कि वह समस्त राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में रखना चाहता था और चित्तौर के कारण अनेक राजपूत नरेश इसके लिए किसी प्रकार तैयार न थे। यद्यपि उन दिनों का चित्तौर, राणा साँगा के शासन-काल का चित्तौर न रहा था, फिर भी राजपूताना में उसकी पुरानी धाक चली जा रही थी। चित्तौर को पराजित करने के लिए अकबर अपनी शक्तिशाली और विशाल सेना को लेकर रचाना हआ।

राणा साँगा के पुत्र उदयसिंह ने पाँच वर्ष की अवस्था से ही जिस प्रकार का जीवन पाया था और जिन परिस्थितियों में उसे चित्तौर के सिंहासन पर बिठाया गया था, उदयसिंह की वह अवस्था संसार के संघर्ष से दूर हटकर व्यतीत हुई थी। उसे संकटों का, संघर्षों का और जीवन के उत्पातों का कुछ ज्ञान न था। उसने कुछ देखा न था, सुना न था जाना न था। इस अबोध और अज्ञान की अवस्था में ही उसे राज-सिंहासन पर बिठा दिया गया था। परिणाम-स्वरूप, वह एक आलसी, विलासी और अक्रमंण्य के सिवा कुछ न था। उसकी अयोग्यता से मेवाड़ राज्य का एक-एक व्यक्ति परिचित था। जिन सरदारों ने बनवीर को हटा करके चित्तौर के राज-सिंहासन पर उदयसिंह को बिठाया था, वे सभी उसकी अयोग्यता और अक्रमंण्यता देख कर दुखी थे। इस दुर्भाग्य के समय पर चित्तौर में सम्राट अक्बर का आक्रमण हुआ।

अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली से रवाना होकर अकबर मेवाड़-राज्य की तरफ चला। उसने रास्ते में शिवगढ़, कोटा और मंगलगढ़ के किलों को जीतकर अपने अधिकार में किया और चित्तौर के समीप पहुँच कर पिएडौली नामक ग्राम के बाहर उसने अपनी सेना का मुकाम किया और वहाँ की विस्तृत भूमि पर छावनी बना कर उसने डेरा डाल दिया।

श्रकबर के श्राक्रमरा का समाचार सुनते ही रागा उदयसिंह घबरा गया। ग्रपने मन्त्रियों ग्रौर सरदारों के सामने चाचा जयमल श्रौर पत्ता को बुलाकर चित्तौर की रचा का भार सौंपा ग्रौर वह श्रपने परिवार के लोगों को साथ लेकर चित्तौर के बाहर पहाड़ियों की तरफ चला गया।

चित्तौर के सरदारों श्रौर सामन्तों ने जयमल श्रौर पत्ता के साथ चित्तौर की रचा पर परामर्श किया। युद्ध की परिस्थित पर बहुत समय तक बातें करने के बाद चित्तौर में युद्ध की घोषणा की गई श्रौर राजपूत सेना की तैयारी श्रारम्भ हो गयी। इसी समय उदयसिंह ने जिस कायरता से काम लिया, उससे चित्तौर के बीर सरदारों को कोई श्राश्चर्य न हुआ। इसके सिवा उससे श्रौर कोई श्राशा पहले से भी न की गयी थी। उदयसिंह की श्रयोग्यता श्रौर कायरता से कोई श्रपरिचित न था।

रागा उदयसिंह कायर और डरपोक था। लेकिन चित्तौर के राजपूत भीर सरदार डरपोक न थे। यह वही चित्तौर था, जिसके बहादुर राजपूतों ने किसी समय दूसरे राजाओं और बादशाहों के छक्के छुटा दिये थे। चित्तौर वही था, उसके शूर-वीर राजपूत और सरदार वही थे, लेकिन रागा संग्रामसिंह की तरह इन दिनों में वहाँ कोई शक्तिशाली राजा न था। जिस दिल्ली की सेनाओं को चित्तौर के राजपूतों ने अनेक बार पराजित किया था भौर दिल्ली के अनेक प्रदेशों पर हँसते हुए अधिकार कर लिया था, आज उसी दिल्ली की सेना चित्तौर को निगल जाने के लिए नगर के बाहर कुछ दूरी पर पड़ी हुई थी।

युद्ध के लिए तैयारी करने के समय चित्तौर के राजपूतों श्रौर सर-दारों का खून खौल रहा था। उनके नेत्रों के सामने हारने श्रौर जीवने का कोई प्रश्न न था। जिन शत्रुश्रों ने स्नाक्रमण करके चित्तौर के विध्वंस श्रौर विनाश करने का निश्चय किया है, उनके साथ युद्ध करने के लिए राजपूत उताबले हो रहे थे।

युद्ध की घोषगा होने के बाद, मेवाड़-राज्य के सरदार ग्रौर सामंत अपनी-अपनी सेनायें लेकर उत्साह ग्रौर उमंग के साथ चित्तौर की तरफ रवाना हुए । राजस्थान के ग्रनेक राजा अपनी सेनाग्रों के साथ चित्तौर की त्रेफ की ग्रोर दिखायी देने लगे। जयमल बिदनौर का राजा था ग्रौर मारवाड़ के सामन्तों में उसका नाम बहुत प्रसिद्ध था। पत्ता कैलवाड़े का शासक था। उसका वास्तविक नाम प्रताप था, किन्तु छोटी अवस्था से ही वह पत्ता के नाम से विख्यात था। दोनों ही शूर-वीर राजपूत थे ग्रौर उन दिनों में वे राजस्थान में बहादुर माने जाते थे। चित्तौर में एकत्रित सेनायें जयमल के नेतृत्व में युद्ध के लिए रवाना हुई ग्रौर नगर के वाहर जाकर पिएडौली में पड़ी हुई मुग़ल सेना की ग्रोर वे बढ़ीं। सन १५६७ ईसवी में दोनों ग्रोर की सेनाग्रों का पिएडौली के संग्राम-भूमि में सामना हुग्ना ग्रौर राजपूत सेनाग्रों ने ग्रागे बढ़कर मुगल सेना पर ग्राकम्मण किया। हिन्दुग्रों ग्रौर मुसलमानों में घोर युद्ध ग्रारम्भ हो गया।

## युद्ध की भयंकरता

समर-भूमि में राजपूत सेना को देखकर ग्रक्षर ने बड़ी सावधानी से काम लिया। दिल्ली से रवाना होने के पहले उसने सोचा था कि ग्राक्रमणा होते ही कायर उदयसिंह राज्य को छोड़कर भागेगा ग्रौर बिना किसी युद्ध के मुग़ल-सेना चित्तौर पर ग्रिधकार कर लेगी। ग्रक्ष की लह धारणा उदयसिंह के सम्बन्ध में ठीक निकली। किन्तु राजपूत सरदारों ग्रौर सामन्तों की शक्तियों का ग्रनुमान लगाने में उसने भूल की थी। राज-स्थान के वीर राजपूत किसी ग्रवस्था में ग्रधीनता स्वीकार

करने के लिए तैयार न थे श्रौर वे पराधीन होने के पहले ही युद्ध-चेत्र में लड़कर मर जाना श्रोष्ठ समफते थे।

यवन-सेना भीषण सिंहनाद करती हुई युद्ध में ध्रागे बढ़ने की चेष्टा करने लगी। अपने हाथों में बन्दूकों लेकर मुग़ल सैनिक गोलियों की वर्षा करने लगे। यह देखकर रागोन्मत्त राजपूतों ने धनुष लेकर भीषण वाणों की वर्षा ध्रारम्भ कर दी। मुग़लों की गोलियों ध्रौर राजपूतों के वाणों से घायल होकर सैनिक युद्ध-चेत्र में गिरने लगे। उनके रक्त से पिएडौली की भूमि रक्त-वर्ण हो उठी। मुग़ल सैनिकों की ध्रोर से गोलियों को वर्षा लगातार भयंकर होती जाती थी। कुछ घएटों के युद्ध में ही राजपूत बड़ी संख्या में मारे गये। लेकिन चित्तौर की सेना ने ध्रक्ष र के सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया।

पिगडौलो के इस युद्ध में जयमल भ्रौर सतीदास ने वागों की मार करने में अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। जयमल का नेतृत्व पाकर राजपूतों की शक्तियाँ दूनी हो गयी थी भ्रौर यदि शत्रुओं की भ्रोर से गोलियों की वर्षा न हुई होती तो राजपूत सैनिकों ने श्रब तक मुग़लों को युद्ध-भूमि से भगा दिया होता। राजपूतों की इस अद्भुत वीरता को देखकर अकबर कुछ भयभीत हुआ और उसने अपनी मुग़ल-सेना को ललकार कर आगे बढ़ने की आजा दी। अकबर की उत्तेजनापूर्ण बातों को सुनकर मुग़ल सेना ने भीषणा मार शुरू कर दी और वह कुछ दूर तक आगे बढ़कर राजपूतों को पीछे की ओर दबा ले गयी।

युद्ध की यह अवस्था देखकर वीरवर सतीदास ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और उसने राजपूतों को आगे बढ़ने के लिए ललकारा। राजपूत अपते जीवन की आहुतियाँ देते हुए आगे बढ़े और उस समय राजपूत एक बड़ी संख्या में मारे गये। सतीदास के एक साथ ही कई एक गोलियाँ लगीं। वह भूमि पर गिर गया। सतीदास के गिरते ही जयमल और पत्ता ने राजपूत सेना को सम्हालने की पूरी कोशिश की और बहुत समय तक दोनों ओर से धुआँधार मार होती रही। इस समय

पत्ता की अवस्था सत्रह वर्ष की थी और उसका पिता पिछले एक युद्ध में मारा गया था। पत्ता अपने वंश में अकेला था। लेकिन जन्म से ही वह युद्ध-प्रिय था। वह अपने प्राएगों की अपेचा चित्तीर की स्वाधीनता का मूल्य अधिक समभता था। उसकी माता ने अपने इकलौते बेटे को युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था। युद्ध में बेटे के मारे जाने का उसे भय न था। उसे इस बात की प्रसन्तता थी कि उसका बेटा चित्तौर की स्वा-धीनता को सुरचित रखने के लिए युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा है। नव यौवन के उमड़ते हुए उत्साह में प्राएगों का मोह छोड़कर पत्ता ने भयानक मार की।

राजपूत गोलियों की वर्षा में बहुत मारे गये थे। परन्तु युद्ध की परिस्थिति उसी प्रकार भयानक बनी हुई थी, जिस प्रकार वह ग्रारम्भ हुई थी। ग्रकबर ने पहले से ही ग्रपनी तोपों के प्रयोग का प्रबन्ध कर लिया था। उसने ग्रन्त में ग्रपने तोपची को ग्राज्ञा दी ग्रौर कुछ ही देर में तोपों के मुँह से मीषणा गोले निकल-निकल कर राजपूतों का संहार करने लगे। उन गोलों की मार से सैकड़ों राजपूत टुकड़े-टुकड़े होकर ग्राक्श की ग्रोर उड़ते हुए दिखाई देने लगे। बन्दूकों ग्रौर तोपों की भयंकर मार के कारण राजपूत सैनाग्रों के बहुत सैनिक मारे गये ग्रौर जो बाकी बच रहे, वे छिन्न-भिन्न होते हुए दिखायी देने लगे। किसी भी ग्रवस्था में उन्होंने ग्रात्म समर्पण करना स्वीकार नहीं किया ग्रौर जीवन के ग्रन्तिम च्याों तक उन्होंने युद्ध करने का निश्चय बनाये रखा।

युद्ध की इस भीषए। भ्रवस्था में वच्च-स्थल में गोली लगने से जयमल घोड़े से नीचे गिरा भौर उसी समय पत्ता भो मारा गया। उसके बाद राजपूत सेना का साहस टूट गया भ्रौर वह पीछे की भ्रोर हटने लगी। राजपूत चित्तौर की भ्रोर लौटने लगे। सुग़ल सेना ने उनका पीछा किया। चित्तौर के भीतर पहुँच कर राजपूत सेना ने फिर एक बार मुग़लों का सामना किया। सूर्य-द्वार के बाहर विस्तृत भूमि पर दोनों भ्रोर के सैनिकों का घमासान युद्ध हुआ। राजपूत सैनिकों की संख्या

अब बहुत थोड़ी रह गयी थी। फिर भी शेष राजपूतों ने तलवारों की भयानक मार की और मुगल सैनिकों को पीछे हटने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। यह अवस्था बहुत थोड़ी देर रही और मुगल सैनिकों ने पीछे हट कर राजपूतों पर गोलियों की मार आरम्भ की। बात की बात में खङ्गधारी राजपूत बहुत-से मारे गये और जो बाकी रहे, वे इधर उधर भाग कर निकल गये। मुगल सेना ने आगे बढ़कर चित्तौर के किले पर अधिकार कर लिया।

चित्तौर की रचा करने के लिए पिएडौली के इस युद्ध में तीस हजार राजपूत मारे गये। युद्ध के बाद विजयी मुगल-सेना ने चित्तौर में प्रवेश किया और बाहर से लेकर भीतर तक उसने सर्वत्र अपना अधिकार कर लिया।

चित्तौर की पराजय के पश्चात सभी राजपूत राजाओं के साहस टूट गये। अब ऐसा कोई हिन्दू नरेश न रह गया जो अपनी स्वाधीनता के लिए मुगल-सम्राट अकबर के साथ युद्ध करता। इसलिके जो राजा अब तक बाकी थे उनको पराजित कर लेना अकबर के लिए कुछ भी कठिन न रह गया। अनेक राजाओं ने स्वयं अकबर के पास आकर आत्म समर्पण किया और अनेक राजाओं को आसानी के साथ जीतकर मुगलों के राज्य में मिला लिया गया।

चित्तौर के इस विध्वंस के बाद खनेक शताब्दियाँ बीत चुकी हैं। उस राज्य का गौरव इस युद्ध के बाद चत-विचत हो गया था। शेष रह गया था, केवल विलदान होने वालों का पुएय-प्रताप धौर कायरों का पाप मिश्रित धपराध! अपनी कायरता के कारए। उदयसिंह ने जिस अपराध का प्रदर्शन किया था, उसका कलंकित चित्र भारत के इतिहास से कभी मिटाया नहीं जा सकता। और जयमल तथा पत्ता ने चित्तौर की स्वाधीनता के लिए जिस प्रकार अपने प्राएगों के बलिदान किये थे, उनके द्वारा उन वीरात्माओं को मिलने वाला अमरत्व कभी भुलाया नहीं जा सकता। चित्तौर का यह युद्ध १५६७ ईसवी में हुआ था। इसके बहुत दिनों के

बाद फौंसीसी यात्री वर्नियर ने भारत का पर्यंटन किया था। उसने १६६३ ईसवी में चित्तौर का भ्रमण किया था भ्रौर लिखा था:—

"चित्तौर में प्रवेश करने के बाद इस समय वहाँ पर देखने के योग्य कुछ नहीं है, सिवा इसके कि सिंह-द्वार के दोनों ग्रोर हाथियों की दो प्रस्तर मूर्तियाँ हैं ग्रोर उनमें एक पर जयमल की मूर्ति है ग्रौर दूसरे पर पत्ता की। स्वाधीनता ग्रौर स्वाभिमान की रज्ञा के लिए उन दोनों शूर-वीर ने जिस साहस ग्रौर शौर्य से काम लिया था, उससे प्रभावित होकर बादशाह ग्रकबर ने—जो उन दोनों का शत्रु था—उन दोनों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा करायी थी, जिनको देखकर ग्राज भी उनके बलिदानों की स्मृतियाँ ताजी हो जाती हैं।"

जयमल और पत्ता ने घोड़ों पर चढ़कर युद्ध किया था, लेकिन अकबर के द्वारा उनकी मूर्तियों का निर्माण हाथियों पर किया गया था।

#### अठराहवां परिच्छेद

# हलदीघाटी का विकराल युद्ध

[ १४७६ ईसवी ]

प्रताप का जीवन, श्रकबर के साथ प्रताप का विद्रोह, मानसिंह का श्रपमान, युद्ध की तैयारियाँ; युद्ध-चेत्र में भयानक संग्राम, मन्ना का विलदान, प्रताप की विजय।

#### उदयसिंह की मृत्यु

चित्तौर पर भ्रकबर के भ्राक्रमण के समय वहाँ का राणा उदयसिंह राज्य छोड़कर निकटवर्ती पहाड़ियों के घने जंगलों में चला गया था भीर वहाँ से भ्रागे बढ़कर गोहिलों के पास पहुँच गया था। ये गोहिल लोग राजिपप्पली नामक गम्भीर वन में रहते थे। कुछ समय तक उदयसिंह भ्रपने परिवार के साथ वहाँ पर बना रहा और उसके पश्चात वहाँ से चलकर भ्ररावली पर्वत में प्रवेश करके गिहलोट नामक स्थान पर पहुँच गया। इस स्थान के साथ उदयसिंह का एक पुराना सम्बन्ध था। चित्तौर को विजय करने के पहले उसके पूर्वज बप्पा रावल ने इसी स्थान के निकट कुछ समय तक भ्रज्ञातवास किया था।

ग्ररावली पर्वत के जिस भाग में जाकर उदयसिंह ने श्रपने रहने का स्थान निश्चित् किया, उसकी विशाल तलैटी में कई एक निद्याँ प्रवाहित होती थी ग्रौर उनके स्वच्छ जल ने उस स्थान को ग्रत्यन्त रमणीक बना रखा था। वहाँ के एक ऊँचे शिखर पर उदयसिंह ने एक सुन्दर प्रासाद निर्मांग कराया था। ऐसा मालूम होता है कि उदयसिंह चित्तौर के होने वाले विध्वंस की घटना को पहले से जानता था श्रौर वह यह भी जानता था कि मुक्ते चित्तौर की राजधानी छोड़कर एक दिन अरावली के इसी स्थान पर आना पड़ेगा। इसीलिए इस स्थान को उसने पहले से ही अनेक सुविधाओं के साथ तैयार करा लिया था।

गिहलोट में अनेक सुविधायें पहले से मौजूद थों, उसके बाद, उदय-सिंह के आ जाने पर उस स्थान का नित नया निर्माण हुआ। छोटे-बड़े कई एक नये महल तैयार किये गये। रहने वालों की संख्या घीरे-धीरे बढ़ती गयो और कुछ वर्षों में वह स्थान एक नगर के रूप में परिणत हो गया। उदयसिंह ने उस नगर का नाम उदयपुर रखा और उसने मेवाड़-राज्य की राजधानी बनायी।

चित्तौर-विध्वंस होने के चार वर्ष पश्चात् गोगुएडा नामक स्थान में उदयसिंह की मृत्यु हो गयी। उस समय उसके पच्चीस पुत्र थे। उदय-सिंह के निर्णाय के अनुसार उसका छोटा पुत्र जगमल मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा। लेकिन गद्दी पर बैठने के थोड़े ही दिनों के बाद राज्य के सरदारों में असंतोष उत्पन्न हुआ इसलिए उसके स्थान पर प्रताप सिंहासन बिठाया गया और जगमल को गद्दी से उतार दिथा गया।

## प्रताप का दृष्टिकोण

प्रतापिसह रागा उदयिसह का सबसे बड़ा लड़का था और उससे छोटा शक्तिसह था। पुत्र होने पर भी प्रताप स्वभाव और चित्र में प्रपने पिता—उदयिसह से बिल्कुल भिन्न था। वह जन्म से ही स्वाभिमानी और स्वतन्त्रता-प्रिय था। उसकी माता शोनगढ़ के राजपूत सरदार की लड़की थी। उदयिसह में राजपूती गुगों का जितना ही अभाव था, प्रताप की माता में उनका उतना ही आधिवय था। प्रतापिसह को जीवन की बहुत-कुछ शिचा अपनी स्वाभिमिननी माता से मिली थी।

प्रताप के जीवन का संघर्ष उसके जन्म के साथ हो भारम्भ हुग्रा

था। उसके साथ, उसके पिता—उदयसिंह का स्नेह न था। जीवन के आरम्भ से ही वह पिता के प्यार से विश्वत हो गया था। इस अवस्था में उसके जीवन पर उदयसिंह का प्रभाव न पड़ना स्वाभाविक था। इस स्नेह से विश्वत होने का ही यह प्रभाव था कि पिता के पश्चात् राज्य का अधिकारी होने पर भी उसे राजगद्दी न दी गयी थी और न उदयसिंह का छोटा पुत्र जगमल सिंह जिसे उदयसिंह अधिक प्यार करता था—सिंहासन पर बिठाया गया था। किन्तु सरदारों के विरोधी होने के कारण वह सिंहासन पर रह न सका था।

प्रतापिसह के जीवन की बहुत-सी बातें संग्रामिसह के साथ मिलती थीं। बल, पराक्रम श्रीर स्वाभिमान में वह ठीक संग्रामिसह की तरह का था। संग्रामिसह के जीवन की शुरुश्रात में भाइयों का द्वेष उत्पन्न हुआ था ग्रीर उसके कारण राज्य को छोड़कर कहीं एकान्त में बहुत दिनों तक उसे जीवन व्यतीत करना पड़ा था। प्रताप के जीवन की परिस्थितियाँ भी इसी प्रकार की थीं। बहुत समय तक उसे भाइयों की सहायता के स्थान पर शत्रुता ही मिली थी।

उदयसिंह जब तक चित्तौर में रहा था, प्रतापिंसह का उस समय भी कोई महत्व न था। जगमलिंसह ही राज्य का ऋषिकारी समभा जाता था। चित्तौर पर अकबर के आक्रमण करने पर उदयिसह अपने परिवार को लेकर पहाड़ों पर चला गया था। उस समय से लेकर कई वर्षों तक प्रताप के सामने एक निर्वासित जीवन था। परन्तु इन किठ-नाइयों के कारण उसके स्वाभिमान में किसी प्रकार की निर्वलता नहीं आयी थी। उसने अपनी माता से अपने पूर्वजों के गौरव की कथायें सुनी थीं। लड़कपन से ही वह उन मुसलमान बादशाहों का विरोधी था, जिनके अत्याचारों से उसके पूर्वजों के राज्य का विनाश हुआ था।

# अकवर और हिन्दू नरेश

उदयपुर के राज-सिहासन पर बैठने के बाद, प्रतापसिंह ने चित्तौर

के उद्धार का निश्चय किया। यद्यपि अकबर बादशाह की शक्तियाँ महान् थीं और उसके साथ युद्ध करने के लिए प्रताप के पास कुछ भी न था। लेकिन अपनी इस निर्धंल परिस्थिति के कारण वह निराश न हुआ। उसने उन साधनों के जुटाने का कार्य आरम्भ कर दिया, जो युद्ध में उसके सहायक हो सकते थे। प्रताप ने सब से पहले यह किया कि उसने उदय-पुर के स्थान पर कमलमेर में राजधानी की प्रतिष्ठा की। इसके साथ-साथ, उसने पहाड़ी दुर्गों को तैयार करने का काम किया। किस अवसर पर किस दुर्ग से काम लिया जा सकता है, इस अभिप्राय से उसने उनकी मरम्मत करायी।

प्रतापिंसह के ग्रधिकार में बहुत थोड़ी सेना थी ग्रौर उसके द्वारा सम्राट ग्रकबर का सामना किसी प्रकार सम्भव न था | इसलिए उसने दुर्गम पहाड़ी स्थानों में ग्रपनी सेना के रखने का निश्चय किया ग्रौर पर्वतों के बीच में रहकर शत्रु ग्रों पर लगातार ग्राक्रमण करने का उसने निर्णंय किया । इसके साथ-साथ प्रताप ने उन राजपूतों की सेना तैयार को जो शक्तिशाली मुग़ल-सेना के साथ युद्ध करने ग्रौर उनके ग्रत्याचारों का उनको बदला देने की ग्रिमलाषा रखते थे | इन्हीं दिनों में उसे कुछ ऐसे राजपूत सरदार मिल गये, जो शूर-वीर थे | उन्होंने प्रताप के साथ देश उद्धार करने की प्रतिज्ञा की ग्रौर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए ग्रपने प्राणों का बलिदान देने के लिए वे प्रसन्नता के साथ तैयार हो गये।

अपने सरदारों के साथ परामशं करके प्रतापसिंह ने अकबर के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। लगातार अपने प्रयत्नों से प्रताप ने एकः छोटी-सी सेना बना ली। लेकिन युद्ध के ईलिए उसको सम्पत्ति की आवश्यकता थी। इसके लिए उसने सरदारों से बातें करके एक योजना तैयार की और उसके अनुसार अंत में मुग़ल बादशाह के साथ युद्ध करने के लिए वह तैयारियों से व्यस्त हुआ।

श्रनबर के विरुद्ध प्रताप के विद्रोह का समाचार चारों श्रोर फैलने

लगा। मुग़ल-साम्राज्य भारत में सर्वंत्र फैल चुका था श्रीर श्रकबर की शक्तियाँ ग्रत्यन्त प्रबल श्रीर श्रद्भः हो चुकी थीं। शासन करने में वह बहुत प्रवीए। श्रीर दूरदर्शी था। करीब-करीब सभी हिन्दू राजाश्रों को उसने श्रप्पन श्रीधकार में कर लिया था। श्रकबर के भय, प्रलोभन श्रीर श्रातंक के कारए। कोई ऐसा हिन्दू राजा उस समय न रह गया था, जो उसके साथ विद्रोह करके प्रताप का साथ देने का साहस करता।

ग्रकबर के नेत्रों से प्रताप का विद्रोह छिपा न था। वह विरोधियों को बस में करना खूब जानता था। श्रकबर महान राजनीतिक पुरुष था। मनुष्य को पहचानने की उसमें बड़ी योग्यता थी । वह श्रासानी के साथ इस बात का सही निर्णय। कर लेता था कि कौन ग्रादमी किस प्रकार ग्रिथकार में श्रा सकता है! श्रपनी इसी बुद्धि के द्वारा उसने समस्त भारत में मुगल-राज्य का विस्तार किया था और हिन्दू राजाओं तथा मुसलमान बादशाहों की स्वतन्त्रता का नाश कर उसने ग्रपना ग्राधिपत्य कायम किया। था।

बादशाह ग्ररूबर प्रताप की नीति से ग्रनिज्ञ नथा। परन्तु उसको ग्रभी तक ग्रकबर ने ग्रयोग्य, ग्रसमर्थ तथा उपेचिएीय समफा था। ग्रावश्यकता के लिए वह पहले से ही तैयार था। उसने एक ऐसी नीति का भी ग्राश्रय लिया था, जिससे कितने ही हिन्दू राजात्रों ने न केवल ग्रकबर की ग्रधीनता स्वीकार की थी, बल्कि उसे प्रसन्न करने के लिए वे प्रताप का मान-मर्दन करने के लिए भी तैयार थे। ऐसे मौके पर काम ग्राने के लिए वे राजा ग्रीर बादशाह तो उसके हाथ में थे ही, जो किसी समय चित्तौर ग्रीर प्रताप के पूर्वजों के शत्रु रह चुके थे, शिशोदिया वंश के ग्रत्यन्त निकटवर्ती ग्रनेक राजपूत नरेश भी ग्रकबर के हाथ में ऐसे थे, जो उसके नेत्रों के संकेत पर प्रताप के साथ युद्ध करने को तैयार थे। ग्रकबर के भयानक राजनीतिक जाल ने न केवल राजपूत राजाग्रों की स्वाधीनता का विनाश किया था, वरन उसने

उसकी मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का भी विघ्वंस किया था, जिसके कारण राजपूताने के वे राजा भी, जिनको प्रताप अपना समफ सकता था, उसके शत्रु हो रहे थे। इस प्रकार के राजाओं में मारवाड़, अम्बेर, बीकानेर और बूँदी राज्य के राजा भी शामिल थे। बात यहीं तक न थी, परिस्थितियाँ तो यहाँ तक भयानक थीं कि प्रताप का सगा भाई-राणा उदयिसह का पुत्र शक्तिसह भी अकबर के हाथ में था और वह प्रताप का शत्रु हो चुका था। उसके बदले में अकबर ने उसे, उसके पूर्वंजों के राज्य का एक प्रदेश देकर, अपनी सेना का उसे एक अधिकारी बना दिया था। भारत की इन भयानक परिस्थितियों में प्रताप ने—जब उसका कहीं कोई साथी दिखाई न देता था—भारत के शक्तिशाली सम्राट अकबर के साथ विद्रोह किया और निर्भीक होकर उसने युद्ध करने का निर्ण्य किया।

#### स्वतंत्रता की घोषणा

जीवन के समस्त सुखों में स्वाधीनता का सुख महान और अद्भुत होता है। इसका अनुभव उस समयव से आरम्भ होता है, जब कोई पराधीन जाती अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करती है। अपनी निर्बं कता से प्रताप अपित्वित न था। वह जानता था कि देश की समस्त शक्तियाँ अपनी और पराई—विरोधिनी हैं। फिर भी वह मुस्लिम आधिपत्य के प्रति विरोध और विद्रोह करना चाहता था। उसने और उसके सरदारों ने युद्ध के दिनों की कठिनाइयों का खूब अनुमान लगा लिया था। अनेक बार आपस में परामर्श करके वे प्रताप के साथ पूरे तौर पर सहमत हो चुके थे। मुस्लिम आधिपत्य को मिटाने के लिए उन सब ने शपथ पूर्व के प्रतिज्ञायें की थीं। जीवन की समस्त कठिनाइयों का सामना करने का उन्होंने निश्चय किया था और पराधीनता के अत्याचारों में रहने की अपेचा प्राणोत्सर्ग करना अयस्कर समक्षा था।

सभी बातों का निश्चय हो चुकने पर वीरात्मा प्रताप ने मेबाड-फार्म २० राज्य के निवासियों में प्रचार किया कि जो लोग मुस्लिम श्राधिपत्य को मिटाकर राज्य की स्वतन्त्रता चाहते हों, वे तुरन्त श्रपने-श्रपने स्थान को छोड़कर हमारे साथ पहाड़ों पर ग्रा जायें। जो ऐसा नहीं करेंगे, वे मुस्लिम बादशाह के पचपाती समक्षे जयेंगे ग्रीर शत्रु समक्ष कर उनका विनाश किया जायगा।

राएा। प्रताप की इस भ्राज्ञा के प्रचारित होते ही मेवाड़-राज्य की प्रजा भ्रपने घर-द्वार छोड़कर भ्रौर परिवार के लोगों को लेकर पहाड़ों की भ्रोर रवाना हुई। पहाड़ों पर जाकर रहने वालों की संख्या रोजाना बढ़ती गयी भ्रौर कुछ ही दिनों के भीतर मेवाड़-राज्य के गाँव, नगर भ्रौर बाजार सुनसान दिखायी देने लगे।

रागा प्रताप की श्राज्ञा का लगातार प्रचार होता रहा और उसके लिए बड़ी कठोरता से काम लिया गया । लोगों को एक अच्छा मौका देकर और उनके पहाड़ों पर मा जाने की प्रतीचा करके रागा प्रताप ने इस बात को जानना चाहा कि उस श्रादेश का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है। इसलिए अपने साथ कुछ सवारों को लेकर प्रताप अपने धोड़े पर पहाड़ों नीचे उतरा और दूर-दूर तक जाकर देखना शुरू कर दिया। प्रताप का यह सिलसिला कितने ही दिनों तक बराबर जारी रहा। उसको यह देखकर संतोष हुआ कि राज्य के जो स्थान मनुष्यों के कोलाहल से भरे रहते थे, वे जन शून्य पड़े हैं। जो मार्ग स्त्रियों-पुरुषों के चलने ले भरे रहते थे। वे बिलकुल सुनसान हो गये थे। समस्त मेवाड़-राज्य मरु-भूमि में परिगत हो गया और। मुगल बादशाह अकबर को इस विशाल राज्य से कुछ भी लाभ उठा सकने का अवसर शेष न रहा।

#### धन की व्यवस्था

मुग़ल शासन के प्रति धकबर ने जिस विद्रोह का निर्गाय किया था, उसकी अभी तक तैयारियाँ चल रही थीं। मेवाड़-राज्य के निवासियों को पहाड़ों पर बुला कर प्रताप ने धकबर बादशाह को मेवाड़-राज्य से होने वाली लम्बी ग्रायसे विश्वत कर दिया। ग्रब उसे स्वयं भन की ग्रावश्य-कता थी। वह जिस विद्रोह को ग्रारम्भ करने जा रहा था, उसकी रुप-रेखा एक भयानक लड़ाई के साथ थी। ग्रारम्भ होने वाला वह युद्ध कितना लम्बा होगा, इसका ग्रनुमान नहीं किया जा सकता था। उसके लिए सैनिक शक्ति के साथ साथ ग्रापरिमित धन की ग्रावश्कता थी। रागा प्रताप उसके लिए बिल्कुल चिन्तित नहीं हुग्गा। उसके हद्रय में उसका श्रद्धट साहस लहरें ले रहा था उसका उमड़ता हुग्गा उत्साह कभी उसे निराशा के ग्रनुभव करने का ग्रवसर नहीं देता था।

उन दिनों में यौरप वालों के साथ मुग़ल साम्राज्य का व्यवसाय चल रहा था। व्यावसायिक सम्पत्ति और सामग्री मेवाड़ राज्य के भीतर से होकर सूरत अथवा किसी दूसरे बन्दरगाह पर जाया करती थी। प्रताप के सरदारों ने आक्रमण करके उसके लूट लेने का कार्य आरम्भ कर दिया। उसके द्वारा प्रताप का आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति होने लगी।

# प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष

मेवाड़-राज्य को सुनसान बनाकर और मुग़ल-राज्य के ब्यवसाइयों को लूटना ग्रारम्भ करके प्रताप ने विद्रोह की शुरूआत कर दी। राजस्थान के समस्त हिन्दू नरेश इस विद्रोह की श्रोर सावधानी के साथ देख रहे थे। वे सभी अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। फिर भी प्रताप के विद्रोह से वे भयभीत हो रहे थे। वे अपने प्रति अकबर के हृदय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं पैदा करना चाहते थे। वे सब के सब अपनी भलाई इसी में समफते थे कि विद्रोह के इन भयानक दिनों में अकबर बादशाह का विश्वास हम पर बना रहे।

राएगा प्रताप ने मेवाड़-राज्य में जो परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी, उसकी एक-एक बात से अकबर अपरिचित न रहा। उसने प्रताप के विनाश का निश्चय किया और अपनी एक सेना ले कर वह अजमेर की तरफ ज़ाना चाहता था। उन्हीं दिनों में कई एक हिन्दू राजाओं ने अपनी बहुमूल्य भेंटों के साथ बादशाह से मुलाकातें की श्रीर उसके साम्राज्य के प्रति सदा विश्वस्त बने रहने की प्रतिज्ञायें कीं। डर बुरा होता है। राजस्थान के उन राजाश्रों ने जिन्होंने शेर शाह के सामने कभी मस्तक नीचा नहीं किया था, उन्होंने उन दिनों में बार-बार श्रकबर के सामने नत् मस्तक हो कर साम्राज्य-भक्त बने रहने का विश्वास दिलाया।

स्रकबर जिन दिनों में अजमेर की श्रोर जाना चाहता था, प्रताप का विनाश करने के लिए, कई एक हिन्दू राजा ग्रपनी सेनायें लेकर उसका साथ देने के लिए तैयार थे। जिन हिन्दू नरेशों ने इस भीषएा काल में प्रताप के विरुद्ध अपनी तलवारें निकालीं, उनके ऐसा करने का कारएा था। ये वही हिन्दू राजा थे जिन्होंने मुगल-बादशाह से भयभीत होकर, उसकी श्रधीनता स्वीकार की थी श्रौर कुछ ने तो श्रपने श्रापको सुरित्तर खने के उद्देश्य से, श्रपनी लड़िक्यों के विवाह तक ग्रकबर के साथ कर दिये थे। ऐसा करके उन्होंने श्रपनी स्वाधीनता के साथ-साथ, राजपूती मर्यादा ग्रौर गौरव को भी नष्ट कर दिया था। इसलिए वे लोग चाहते थे कि प्रताप का न केवल विनाश हो, बल्कि वे लोग उसका समाजिक पतन भी चाहते थे, जिससे उनके पतन के कारण कोई हिन्दू नरेश उन पर कीचड़ न उछाल सके। इस प्रकार के कलंकित श्रौर पतित राजपूत राजाशों में श्रम्बेर श्रौर मारवाड़ के राजा प्रमुख थे।

राएगा प्रताप ने अकबर के विस्तृत साम्राज्य को देखकर कभी नत्-मस्तक होने की बात नहीं सोची। अपनी संकुचित और सीमित शक्तियों के साथ उसने मुग़ल- साम्राज्य के प्रति स्थायी और व्यापक विद्रोह का सूत्रपात किया था और जिन हिन्दू राजाओं ने अपनी स्वाधीनता अकबर बादशाह को अपंग कर दी थी, उनका प्रताप ने निर्भीकता पूर्वक वहिष्कार किया था।

पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है कि अम्बेर के राजा बिहारीमल ने अपनी लड़की का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। मानसिंह बिहारी-मल का पोता था और भगवानदास उसका लड़का था। इस वैवाहिक सम्बन्ध के कारए। अकबर ने मानसिंह को अपनी सेना में सेनापित का स्थान दिया था। मानसिंह स्वयं साहसी, चतुर तथा युद्ध में शूर-वीर था और अनेक हिन्दू राजाओं पर अकबर की विजय का कारए। राजा मानसिंह था। अकबर ने मानसिंह को अपनी सेना में सब से ऊँचा पद दिया था और मानसिंह ने भारत के बहुत से राज्यों को जीत कर अकबर के राज्य को साम्राज्य बना दिया था।

#### मानसिंह का आतिथ्य

शोलापुर के युद्ध में विजयी होकर मार्नासह मुग़ल-राजधानी ग्रा रहा था। रास्ते में हो उसने प्रतापिसह से मिलने का इरादा किया। प्रतापिसह उन दिनों में कमलमेर में था। राजा मार्नासह का सन्देश पाकर प्रताप ने, ग्रपने पिता के बनवाये हुए उदय सागर पर उसके ठहरने का प्रबन्ध कराया। उस सरोवर के निकट खाने पीने की ग्रनेक वस्तुएँ तैयार की गयों। खाने के समय उसे ग्रकेले बैठने का प्रबन्ध किया गया। प्रताप ने उसके साथ मुलाकात नहीं की। भोजन के समय मार्नासह के बुलाने पर भी उसके पास प्रताप नहीं गया। मार्नासह के ग्राग्रह करने पर प्रताप ने वहाँ पहुँच कर कहा कि जिस राजपूत ने ग्रपनी श्रहन ग्रीर लड़की मुग़ल बादशाह को ब्याही है, मैं उसके ग्रीर उसके परिवार के साथ भोजन नहीं कर सकता।

मानसिंह का इससे श्रिधिक अपमान और क्या हो सकता था। वह अपने स्थान से उठ कर अपने घोड़े के पास गया और उस पर बैठ कर उस स्थान से लौटते समय उसने उत्तेजना के साथ प्रताप की ओर देखा और कहा: "प्रतापिंसह! यदि मैं तुम्हारा यह अहं कार मिट्टी में न मिला दूँ तो मेरा नाम मानसिंह नहीं है।"

प्रताप ने तिरस्कार के साथ मानसिंह की भ्रोर ।देखा भ्रौर भ्रत्यन्त गम्भीर होकर उसने कहा : "युद्ध-चेत्र मैं ग्रापको देख कर मुक्के प्रसन्नता होगी।" उसी समय किसी ने उपहास के साथ वहा : "हाँ-हाँ, आप जरूर आइएगा और साथ में अपने फूफा अकबर को भी लाइएगा।"

मानिसिंह के चले जाने के बांद, उस स्थान को ग्रापितत्र समभ्र कर भोया गया श्रौर जिन लोगों ने मानिसिंह को देखा था, उन्होंने स्नान करके अपने श्रापको पवित्र किया।

#### मानसिंह के अपमान का बदला

अपमान और क्रोध में वि चुन्ध होकर मानसिंह कमलमेर से चला गया । उसने अकबर बादशाह से अपने अपमान की सम्पूर्ण कथा कही । प्रताप के विरुद्ध अकबर पहले से ही तैयार बैठा था। जो युद्ध कुछ दिन बाद हो सकता था, मानसिंह के अपमान से उसका समय समीप आ गया। यह अपमान, रागा प्रताप और अकबर बादशाह के बीच शीझ युद्ध होने का एक कारण बन गया।

प्रतापिंह पर आक्रमण करने के लिए अक्ष्मर का विचार स्जीव हो उठा । मानिसिंह के साथ उसने अनेक परामर्श किये और उसके बाद उसने सैनिक तैयारी का आदेश दे दिया । मानिसिंह को इससे अत्यन्त सन्तोष मिला । वह किसी भी प्रकार प्रताप के साथ तुरन्त युद्ध करना चाहता था ।

## युद्ध के लिए तैयारी श्रीर खानगी

उन दिनों में मुग़ल-साम्राज्य भारत में श्रत्यन्त शक्तिशाली हो चुका था। देश के सभी छोटे-बड़े राजा श्रीर बादशाह, श्रकवर की श्रधीनता को स्वीकार करके अपने श्रस्तित्व की रचा कर रहे थे। भारत के लग-भग सभी स्वतन्त्र हिन्दू राजाश्रों ने दिल्ली सम्राट के सामने श्रात्म-सम्पर्शा कर दिया था। केवल एक रागा प्रताप बाकी था, जिसका कोई बड़ा श्रस्तित्व न था। मेवाड़ का राज्य उसका पिता उदयसिंह पहले ही खो चुका था श्रीर वह विशाल तथा शक्तिशाली राज्य श्रकवर बादशाह के शासन में था। प्रताप के श्रधिकार में पहले से कोई श्रच्छी सेना न थी।

किसी राजपूत अथवा हिन्दू राजा की सहायता का विश्वास न था। जिनकी शक्तियाँ इस भयानक समय में सहायता कर सकती थीं, वे सभी प्रकार मुगृल-सम्राट के हाथों में बिक चुके थे भ्रौर उसकी प्रसन्न करने के लिए वे प्रताप के श्रस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार थे।

अपनी इस भीषए। परिस्थित से परिचित होने के बाद भी, प्रताप ने सम्राट की शक्तियों का सामना करने का साहस किया था। सब से अधिक उसको अपने आत्म-बल का भरोसा था। इस युद्ध के लिए प्रताप ने बड़ी बुद्धिमानों के साथ सैनिक व्यवस्था को थी। बहुत-से वीर राजपूतों और कितने ही शूर-वीर सरदारों को साथ में लेकर, प्रताप ने पहाड़ के निवासी भयंकर लड़ाकू भीलों की एक अच्छी सेना तैयार कर ली थी। यह पहाड़ी भील राजस्थान के मूल निवासी थे और राजपूत के बलवेभव से भली भाँति परिचित थे। उनके ऊपर समय की परिस्थितियों का प्रभाव नथा। राजपूताना में मुस्लिम शासन को देख कर वे जले-भुने बैठे थे। प्रताप के विद्रोह का भएडा उठते ही देख कर वे भील बड़े प्रसन्न हुए थे और सभी प्रकार की सहायता देने के लिए उन्होंने रागा प्रताप को आश्वासन दिया था। वागों के साथ युद्ध करने में ये भील उन दिनों में अत्यन्त भयंकर समभे जाते थे।

## अकबर का राजनीतिक कौशल

मुगल-सम्राट अकबर के अनेक गुणों मे राजनीतिक कौशल उसका एक प्रधान गुण था। अपने इसी गुणा के कारणा राज्य में विस्तार में उसको बहुत बड़ी सफलता मिली थी। शासक का शूर-वीर होना ही काफी नहीं होता। शत्रु को किसी भी तरीके से परास्त करना राजनीति का उद्देश्य है। अनेक स्थलों पर राजपूतों के परास्त होने का मुख्य कारण यही था कि उनमें राजनीतिक दूरदिशता का अभाव था।

भ्रकबर शक्तिशाली शासक या और किसी प्रकार वह शत्रु को परास्त करना जानता था। भ्रहमदाबाद को जीतने के बाद उसने अपने सेना- पित भगवान दास, शाहकुली खाँ ग्रौर लश्कर खाँ को अलग-मलग उनकी सेनाग्नों के साथ मेवाइ राज्य के विभिन्न इलाकों में भेजा था। अकबर चाहता था कि हमारे प्रतिनिधि किसी प्रकार प्रताप को आतम-समपंग्र करने के लिए तैयार कर दें। यदि प्रताप इसके लिए तैयार हो जाता तो अकबर उसके पूर्वजों का राज्य लौटा देने के लिए तैयार था। इन सेनापितयों ने प्रताप को बदलने के लिए वेष्टायें कीं। लेकिन उनमें किसी को सफलता न मिली थी। प्रस्तावों के रूप में जितने भी प्रलोभन प्रताप के पास पहुँचे थे, उन सब को उसने ठुकरा दिया था। जिन हिन्दू राजाग्रों ने मुगल-सम्नाट के सामने ग्रात्म-समपंग्र किया था, उनमें अम्बर का राजा मानसिंह प्रमुख था। उसने स्वयं ग्रात्म-समपंग्र किया था ग्रांचे अनेक स्वतन्त्रता-प्रिय तथा स्वाभिमानी हिन्दू राजाग्रों ने उसके कारण अकबर के सामने ग्रात्म-समपंग्र किया था।

प्रताप को मिलाने और मुग़ल-सम्राट की अधीनता में लाने के लिए जब अनेक हिन्दू और मुसलमान राजा तथा बादशाह असफल हो चुके थे तो उस महान कार्य के लिए राजा मानसिंह ने अपने ऊपर उत्तर-दायित्व लिया था। शोलापुर के युद्ध से लौट कर दिल्ली पहुँचने के पहले उसने कमलमेर में प्रताप से भेंट करने का जो इरादा किया था, उसका उद्देश्य यही था। उसने निश्चय किया था कि मैं प्रताप के यहाँ अतिथि होकर पहुँचूंगा और समय पाकर उसे अपने रास्ते पर ले आऊँगा। परन्तु आतिथ्य के साथ-साथ, उसके वहाँ पहुँचने का समस्त उद्देश्य संकट में पड़ गया और अपमान का इतना बड़ा बोभ उसके सिर पर लाद दिया गया कि उसे लौट कर मुग़ल राजधानी पहुँचना कठिन हो गया।

युद्ध की तैयारियाँ पूरी होने पर, विशाल मुगल सेना मेवाड़ की भीर रवाना हुई। सम्पूर्ण सेना का नेतृत्व अकबर बादशाह का बेटा — मुग़ल-साम्राज्य का उत्तराधिकारी सलीम के हाथों में था। उसके साथ, अपनी सेना को लेकर सेनापित मानसिंह और रागा प्रतापसिंह का सगा भाई शक्तिसिह—दोनों भ्रपनी सेनाभ्यों के साथ, प्रताप से युद्ध करने के लिए रवाना हए।

अनेक हिन्दू भीर मुसलमान राजाओं भीर मुसलमान बादशाहों के साथ भ्रायी हुई इस विशाल भीर शक्तिशाली मुग़ल सेना से युद्ध करने के लिए प्रताप के साथ केवल बाईस हजार सैनिक थे भीर सलीम की सेना राखा की सेना से बहुत बड़ी थी।

#### युद्ध-स्थल पर व्युह-रचना

अपने विशाल सैनिक समूह को अकबर ने मेवाड़ की ओर रवाना किया। उसका ग्रनुमान था कि प्रताप श्रपनी सेना को लेकर श्रौर पहाड़ों से निकल कर मैदान में भ्राकर युद्ध करेगा। लेकिन प्रताप ने ऐसा नहीं किया। उसकी सेना तैयार होकर ग्ररावली पर्वत के बाहरी प्रदेश की श्रोर बढ़ी। मुगल-सेना सलीम के नेतृत्व में रवाना हुई थी श्रीर उसका सञ्चालन श्रन्य सेनापतियों के साथ-साथ, सेनापति मानसिंह कर रहा था। मेवाड-राज्य में प्रवेश करके उसने अपनी सेना को पहाड़ी किनारे से बहुत दूर रखने की चेष्टा की। वह चाहता था कि प्रतापः श्रपनी सेना के साथ पहाड़ से उतर कर मैदान में श्रा जाय। इसीलिए उसने अपने आगे और पहाड़ों के बीच में एक वहुत बड़ा मैदान खाली रखा था। युद्ध के लिए रवाना होने के पहले ही प्रताप ने एक छोटी-सी सेना कमलमेर की रचा के लिए वहाँ पर छोड़ दी ग्रौर बाकी सम्पूर्ण सेना को लेकर गोगुएडा नामक स्थान से वह ग्ररावली पर्वत के पश्चिम को ग्रोर रवाना हुग्रा। हलदी घाटी के रास्ते पर पहुँच कर उसने अपनी सेना रोकी और वहाँ पर ठहर कर वह मानसिंह तथा मुगल सेना का रास्ता देखने लगा। हलदी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध यहीं पर आरम्भ हुआ था। यह लड़ाई गोगुएडा-युद्ध के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है। हलदी घाटी का यह संग्राम, कामनूर ग्राम के मैदान में हुग्रा थाता यह ग्राम हलदी घाटी के निकट गोगुगडा जिले में था।

सन् १५७६ ईसवी की २० जून को युद्ध के मैदान में दोनों म्रोर की सेनाश्रों का सामना हुआ। । सेनापित मानिसह ने अपने चाचा जगन्नाथ तथा गयासुद्दीन और ग्रासफ़ खाँ—दोनों सरदारों को उनकी मजबूत सेनाश्रों के साथ मुग़ल-सेना के सब से ग्रागे खड़ा किया । सैयद हासिम, सैयद श्रहमद श्रीर सैयद राजू की सेनायें मुग़ल-सेना के दािहने श्रीर गाजी खाँ तथा लम्बकर्गा अपनी सेनाश्रों के साथ बाई श्रीर मौजूद थे । अपनी शक्तिशाली राजपूत सेना के साथ मानिसह स्वयं मुग़ल सेना के मध्य भाग में खड़ा हुआ। उसके निकट—मुग़ल सेना के बीचो-बीच अपने हाथी पर सलीम था । शक्तिसह श्रीर माधविसह अपनी-अपनी सेनायें लेकर सलीम श्रीर मानिसह के दािहने श्रीर बायें खड़े हुए । युद्ध-चित्र के लड़ाकू हाथियों का सचालन हुसेन खाँ के श्रीवकार में था वह अपने हाथियों के साथ मानिसह के मोर्चे पर डटा था। सब से पीछे बोनस नदी के समीप एक सुरिचित सेना मेहताब खाँ के नेतृत्व में उपस्थित थी।

हलदी घाटी के जिस तंग स्थान पर प्रतापिंसह ने अपनी सेना लगा रखी थी, उसके दाहिने और बायों ओर ऊँचे-ऊँचे वृच खड़े थे। उस स्थान के एक ऊँचे शिखर पर मुग़ल-सेना पर वाएगों की वर्षा करने के लिए शूर-वीर घनुर्घारी भीलों की सेना थी। उन भीलों ने पत्थरों के टुकड़ों को एकत्रित करके अपने समीप बहुत बड़े-बड़े ढेर लगा दिये थे, जिनसे आवस्यकता पड़ने पर शत्रु औं पर भयानक मार की जा सके। राएगा की बाई और हाकिम खाँ सूर के नेतृत्व में पठानों की सेना खड़ी की गई थी और एक दूसरी राजपूत सेना राएगा के दाहिनी ओर थी, जिमका नेतृत्व वीर जयमलिंसह का बेटा रामदास कर रहा था। उसके पीछे ज्वालियर का शासक रामशाह अपने लश्कर के साथ मौजूद था और उसके तीनों लड़के—शालिवाहन, भानुसिंह और प्रताप बहादुर राजपूत सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए वहाँ पर आये थे। राएगा की सेना में बाई ओर की रचा का भार फाला के सरदार मजासिंह के ऊपर था।

कई एक शूर-वीर राजपूत सरदारों के बीच में रागा प्रताप उपस्थित होकर युद्ध के भ्रारम्भ होने की प्रतीचा कर रहा था।

#### युद्ध का प्रारम्भ

व्यूह-रचना के पश्चात् दोनों श्रोर की सेनायें युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थीं। मानसिंह मुग़ल-सेना के बीच में खड़े होकर रागा की सेना की श्रोर सावधानी के साथ देख रहा था। इसी अवसर पर राजपूतों को श्रोर से मुग़ल-सेना पर आक्रमण हुआ श्रीर हाकिम खाँ के श्रादेश देते ही उसकीं पठान सेना ने सैयद हसीम की सेना पर आक्रमण किया। इसके बाद तुरन्त दोनों श्रोर से युद्ध श्रारम्भ हो गया। दाहिनी श्रोर से रामशाह ने राय लम्बकर्ण के साथ मार-काट श्रारम्भ कर दी श्रोर रागा प्रताप ने गाजी खाँ पर श्राक्रमण किया।

युद्ध भारम्भ होने के कुछ समय बाद तक सैयद बन्धुश्रों की सेनाश्रों ने भयानक मार की। लेकिन हसीम खाँ की पठान-सेना ने उनको धार्म नहीं बढ़ने दिया। रामशाह की सेना ने उस समय इतनी भीषणा मार की कि लम्बकणाँ भौर उसकी सेना बहुत दूर तक पीछे हट गई धौर उसने राजपूत सैनिकों को धार्म बढ़ने के लिए रास्ता दे दिया। लम्बकणां स्वयं पीछे हटा भौर अपनी सेना को दाहिनी श्रोर उसने जा कर शरणा ली। उसके सामने राजपूतों को आगे बढ़ते देख कर कुछ समय के लिए मुज़ल-सेना में एक साथ भय भोर भ्रम उत्पन्न हुआ। परन्तु उस समय गाजी खाँ ने युद्ध की परिस्थिति को सम्हालने में बहुत बड़ा काम किया। मुज़ल-सेना ने प्रोत्साहन पाकर भयानक मार शुरू कर दी।

बहुत समय तक दोनों भ्रोर से भीषरा मारकाट होती रही । मुग़ल-सेना की संख्या अधिक थी, लेकिन अपने साहस भीर शौर्य के कारण रागा की राजपूत सेना निर्भीक होकर युद्ध कर रही थी। गाजी खाँ का सामना रागा प्रताप स्वयं कर रहा था भौर गाजी खाँ अपनी पूरी ताकत को लगा कर रागा को पीछे हटाने को कोशिश में था। उसने बार-बार अपनी सेना को ललकारा और कई बार उसने जोरदार आक्रमस्क रासा की सेना पर किये। रासा ने उसके हमलों को रोका और समय पाते ही उसने अपने घोडे को बढ़ा कर गाज़ी खाँ पर आक्रमसा किया। गाज़ी खाँ ने भागने की चेष्टा की, लेकिन उसकी पीठ पर प्रताप का भाला लगा और वह घायल होकर युद्ध के मैदान से प्रास् बचा कर भाग गया।

#### युद्ध की गम्भीरता

गाजी लॉ के युद्ध से भागते ही मुग़ल-सेना की परिस्थिति फिर बिगड़ने लगी। मुग़ल सैनिक एक बड़ी संख्या में पीछे हटने लगे। उसी समय राजपूतों ने धागे बढ़ कर मुग़लों पर भयानक ध्राक्रमण किया, जिससे बहुत-से मुग़ल सैनिक युद्ध के मैदान से भागे धौर बोनस नदी में कूद कर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ उसको पार किया। भागते हुए उन्होंने एक बार भी पीछे की धोर नहीं देखा धौर बोनस की दूसरी तरफ दूर जा कर उन्होंने साँस ली। रामशाह की राजपूत सेना की मार के कारण, मुग़ल-सेना के साथ की राजपूत सेनाधों के साहस टूटने लगे धौर कुछ ही समय में उन्होंने भी मैदान से भागना शुरू कर दिया।

मुराल-सेना की यह अवस्था देखकर आसफ़ खाँ अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और युद्ध की परिस्थिति को बदलने के लिए राजपूतों पर उसने जोरदार आक्रमरा किया। थोड़ी ही देर में युद्ध की परिस्थिति फिर बदल गयी। सैयद अहमद, सैयद राजू और सैयद हासिम से अपनी-अपनी सैयद बंधु सेनाओं को सम्हाल कर बड़ी दृढ़ता से काम लिया और युद्ध के उस भयानक अवसर पर उन तीनों ने बुद्धिमानी से काम लेकर मुराल-सेना के दृटते हुए धैर्य को मजबूत बनाने का काम किया। फिर भी राजपूतों की भयानक मार से मुगल-सेना भयभीत हो रही थी। समुद्र की भीषरा लहरों के समान राजपूत सैनिकों के दल, मुगल-सेना की बाई ओर भार

करते हुए श्रागे बढ़ जाते थे श्रीर शत्रुश्रों की सेना को तितर-बितर कर देते थे। राजपूतों की यह वीरता श्राश्चर्यजनक थी। उस समय मुराल-सेना की परिस्थितियाँ श्रनिश्चित हो रही थीं। पर्वत के ऊँचे स्थानों से भीलों की वारा-वर्षा शत्रु-सेना को बार-बार पीछे हट जाने के लिए विवश कर देती थी। जीवन का मोह छोड़ कर रागा की सेना के राजपूतों ने जो भयानक युद्ध किया, उसका कारण था। उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण हुआ था, उनकी मानुभूमि को दासता के बन्धन में जकड़ दिया गया था और उनकी सम्पत्ति को छीन कर शत्रुशों ने अपने अधिकार में कर लिया था। शत्रुशों के श्रत्याचारों ने राजपूतों को जीवनोत्सर्ग के लिए प्रेरगा दी थी श्रीर इसीलिए वे इस युद्ध में शत्रुशों का संहार करना चाहते थे श्रथवा मर कर वे विलदान हो जाना चाहते थे।

बिहारीमल का शूर-वीर पुत्र जगन्नाथ अपनी सेना के साथ सैयद बन्धुओं की सहायता कर रहा था। राएगा की सेना के भयानक आक्रमण के समय भी वह अपने स्थान पर पहाड़ की तरह स्थिर बना रहा। उस भीषए मार-काट में रामदास मारा गया। चित्तौर पर होने वाले आक्रमण में उसके पिता ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और हलदी घाटी के युद्ध में अपने पिता का अनुकरण करके रामदास ने अपनी मानृ-भूमि की स्वतन्त्रता के लिए लड़कर अपने जीवन की भेंट दे दी।

मानसिंह की राजपूत सेना के साथ युद्ध करते हुए रामशाह ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, उसका वर्णन शब्दों में सम्भव नहीं है । मानसिंह को परास्त करने के लिए वह कई बार आगे बढ़ा और अन्त में मारा गया। रामशाह के मारे जाने पर रागा प्रताप की शक्ति श्रिषक निबंल हो गयी।

प्रताप ने भपने शक्तिशाली भौर विश्वासी चेतक घोड़े को भागे की भोर बढ़ाया भौर विजय भथवा मृत्यु का भालिङ्गन करने के लिए उसने निर्भीकता के साथ निश्चय किया। राग्गा प्रताप को भागे

बढ़ते हुए देख कर उसके राजपूत सैनिक उत्तेजित हो उठे। अपने घोड़े को आगे बढ़ा कर प्रताप मानसिंह के सन्मुख पहुँच गया। राएगा ने मानसिंह पर स्नाक्रमण करने का निश्चय किया था। लेकिन निकट जाकर उसन देखा कि मानसिंह के ग्रास-पास मुगल सेना ने घेरा डाल रखा है भीर उसके संरच्या में खड़े हुए मानसिंह पर श्राक्रमण करने के लिए कोई रास्तान था। जगन्नाथ के मुकाबिले में राएगा क़ी सेना का एक लड़ाकू सरदार रामदास मारा गया था, इसलिए राएा। के राजपूत, जग-न्नाथ को खत्म करने में लगे थे। लेकिन वह बार-बार बच जाता था। दोनों स्रोर के इस भयानक संघर्षमें दोनों सेनायें स्रागे पीछे हो जाती थीं । इन्हीं परिस्थितियों में राएग प्रताप ने ग्रपना घोड़ा बढ़ा कर सलीम का सामना किया। मुग़ल सेनाग्रों के बीच में वह ग्रपने हाथी पर था। त्रताप ने सलीम पर अपने भाले का आक्रमण किया। उससे सलीम के के झंग रचकों के टुकड़े टुकड़े हो गये । उसी समय प्रताप ने श्रपने घोड़े को फिर बढ़ाया। उसके घोड़े चेतक ने एड़ का संकेत पाते ही ग्रपने ग्रागे के दोनों पैरों को उठा कर उछाल मारी। उसके श्रगले दोनों पैर सलीम के हाथी के मस्तक पर पहुँच गये । प्रताप ने सलीभ पर श्रपनी तलवार का भयानक वार किया। सलीम उससे बच गया। लेकिन वह तलवार उसके हौदे में लगी हुई लोहे की पत्तर से टकरा कर महावत के लगीं स्रौर वह कट कर नीचे गिरते ही मर गया। महावत के गिरते ही सलीम का हाथी युद्ध-चेत्र से बाहर की घोर भागा। प्रताप ने सलीम का संहार करने के लिए उसका पीछा किया। रासा की राजपूत सेना पीछे रह गयी धौर वह सलीम को मारने के उद्देश्य से मुगल सेना के बीच में पहुँच गया। यह देखते ही राजपूत आगे बढ़े। लेकिन मुगल सेना ने प्रताप को चारों भोर से घेर लिया था। राजपूतों ने घेरे को तोड़ कर मुगल-सेवाके साथ भीषणा युद्ध द्यारम्भ किया। दोनों द्योर की सेनार्ये उस स्थान पर केन्द्रित हो गयी। मुगल सेना के सरदार भीर सेनापित एक साथ, प्रताप पर टूट पड़े। रागा। की बची हुई राजपूत सेना। प्रताप की

रचा करने के लिए शत्रुधों के साथ संग्राम करने लगी |

#### नर-संहार का भयानक दश्य

मुग़ल-सेना ने प्रताप का संहार के लिए अपनी सम्पूर्ण शक्ति को एकत्रित कर लिया और पूरी शक्ति लगाकर उसने रागा के सर्वनाश की चेष्टा की । प्रताप ने श्रद्भुत साहस श्रौर सामर्थ्य से काम लिया । दोनों: भ्रोर के सैनिकों में भीषरा तववारों की मार हो रही थी भ्रौर राजपूत वीरों ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर प्रताप को बचाने के लिए शत्र औं पर श्राक्रमण किया था। इस भयंकर मार काट में दोनों श्रोर के बहुत-से आदमी मारे गये। राजपूत ने मुगल सेना के घेरे को तोड़ दिया था ग्रीर वे युद्ध करते हुए भीतर पहुँच गये थे। उस समय तलवारों की मार दोनों स्रोर से इतनी भयानक हो रही थी कि मुग्ल सैनिकों स्रोर सरदारों को रागा प्रताप को पहचान सकना कठिन हो रहा था। रागा के मस्तक पर मेवाड़ का राजछत्र लगा हुग्राथा। उसको देखकर शत्रु राणा को पहचान रहे थे भीर एक साथ भाक्रमण करके वे उसे समाप्त करना चाहते थे। प्रताप के सामने श्रब भी किसी प्रकार का भय न था। वह भ्रपने घोड़े पर बैठा हुम्रा शत्र्भों के साथ भयानक मार कर रहा था। विशाल शत्रु - सेना के सामने प्रताप का शक्तिशाली घोड़ा—चेतक ग्रपने म्रद्भुत दृश्य का प्रदर्शन कर रहा था। उस विशाल शत्रु सेना के बीच में प्रताप के सुरिचत बने रहने का एक कारए। चेतक का आध्चर्य-जनक दृश्य था। उसको देखकर उस समय मालूम होता था कि चेतक के सम्पूर्ण शरीर में विद्युति-शक्ति काम कर रही है। उस घोड़े ने प्रताप की महान् शक्तियों को शत्रुओं के सामने श्रजेय बना दिया था। प्रतापः को मारने के लिए सैकड़ों ग्रीर सहस्रों तलवारें एक साथ चल रही थीं भीर प्रताप ने चेतक की लगाम दाँतो से दाब कर भ्रपने दोनों हाथों से शत्र भों पर तलवार चलाकर एक अभूत पूर्व दृश्य उपस्थित कर दिया था। राजपूतों ने प्रताप को बचाने में अपनीं कोई शक्ति उठा न रखी थी। शत्रु-सेना की शक्ति विशाल धौर विस्तृत थी। हलदी घाटी के इस युद्ध में भ्रब तब बहुत-से राजपूत मारे जा चुके थे। जो शेष रह गये थे, उनकी संख्या, मुगल-सेना के सामने बहुत कम थी।

प्रताप के शरीर में तलवारों के छोटे-वड़े सैकड़ों जरूम हो चुके थे श्रीर उनसे रक्त के फव्वारे छूट रहे थे। युद्ध की परिस्थित बहुत भयानक हो चुकी थी ग्रौर प्रत्येक ग्रवस्था में प्रताप के प्राण संकट में पड़ गये थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि अब अधिक समय तक प्रताप को शत्रुओं के सामने सुरचित नहीं रखा जा सकता। इस भीषरा। परिस्थिति से प्रताप -ग्रपरिचित न था । युद्ध करते हुए राजपूत सैनिक इस भयानक श्रवस्था को खूब समभ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि प्रताप के प्राणों की रत्ता का ग्रब कोई उपाय बाकी नहीं है। यह दृश्य बराबर भया-नक होता गया। शत्रु प्रताप को लगातार घेरते हुए चले ग्रा रहे थे श्रीर रागा प्रताप के दोनों हाथ मार करते-करते थक गये थे। राजपूत -सैनिकों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। उस भीषएा समय में प्रताप को ग्रपने चारों ग्रोर शत्रु-ही-शत्रु दिखायी दे रहे थे। उसके इस समय संकट का कारगा बहुत-कुछ उसके मस्तक पर लगा हुग्रा मेवाड़ का राजछत्र था। उसी को लद्द्य करके शत्रु-सेना की बाढ़ उसकी भ्रोर भ्रा रही थी। प्रताप के समस्त वस्त्र रक्त से भीग गये थे। युद्ध की यह भीषण परिस्थिति प्रताप के नेत्रों से छिपी न थी। इस भयानक ·संकट के समय राजपूत सेना के बीच में से उठी हुई एक आवाज सुनायी ·पड़ी—'राएग प्रताप की जय !' प्रताप ने भी इस श्रावाज को सुना। -ग्रावाज के साथ ही साथ, माला-राज्य का शूर-वीर सरदार मन्ना जी ने ग्रपनी सेना के साथ मुगल सेना के बीच में प्रवेश किया । उसने ग्रपने भाले की नोक से प्रताप का राजछत्र उठाकर इतनी तेजी के साथ अपने मस्तक पर रखा कि शत्रुओं में किसी को कुछ समभने का अवसर न<sub>ूर</sub> मिला। मन्ना जी ने अपने घोड़े को प्रताप के आगे ले जाकर, प्रताप की पीछे हट जाने का संकेत किया भौर वह स्वयं शत्रुओं से युद्ध करने लगा

प्रताप को मन्ना जी का उद्देश्य समभ्रते में देर न लगी। वह। अपने घोड़े पर बैठा हुआ राजपूत सेना के बीच होकर बाहर निकल गया। शत्रुओं का घरा बहुत संकीर्गा हो गया था। बाहर निकल कर प्रताप ने कुछ समय तक युद्ध की गति को देखा। शत्रुओं का दबाव बढ़ता गया और कुछ ही समय में भाला-नरेश मन्ना जी अपनी सेना के साथ युद्ध में मारा गया। प्रताप ने बाहर से ही देखा कि वीर श्रेष्ठ मन्ना जी ने कुछ समय तक शत्रुओं के सामने अपने युद्ध कौशल का श्रद्भुत दृश्य दिखा कर प्राण दे दिये। मन्ना जी के इस विलदान का श्रपूर्व दृश्य श्रपने नेत्रों से देखकर प्रताप वहाँ से रवाना हुआ। उस समय भी उसके समस्त शरीर से रक्त निकल कर गिर रहा था और भयानक जख्मों के कारण उसके चेतक की श्रवस्था श्रच्छी न थी।

### शक्तसिंह का भात-स्नेह

प्रताप के प्राणों की रचा करने के लिए जिस साहस और बहादुरी के साथ फाला-नरेश मन्ना ने अपने । जीवन की आहुित दी, उसे राणा ने स्वयं अपने नेत्रों से देखा । उस समय उसके प्राण उबल रहे थे, परन्तु मन्ना की सहायता के लिए उसके पास कोई साधन न था । मन्ना के गिरते ही अपने साथ हृदय में एक अमिट पीड़ा को लेकर राणा प्रताप युद्ध-चेत्र से रवाना हुआ । उसी समय युद्ध रका और दोनों ओर के बचे हुए सैनिकों और सरदारों ने अपनी-अपनी सेनाओं को युद्ध-चेत्र से पीछे हटने की आजार्ये दीं। युद्ध बन्द हो गया।

हलदी घाटी के इस युद्ध में राएगा प्रताप के बाईस हजार सैनिकों ग्रीर सरदारों में से चौदह हजार जान से मारे गये। इनमें पाँच सौ शूर-वीर योद्धा राएगा प्रताप के निकटवर्ती सम्बन्धी थे। रामदास, राम-शाह भीर उनके तीन युवा पुत्रों ने भ्रपनी सेनाभ्रों के साथ विशाल मुग़ल-सेना से युद्ध करते हुए प्राएगोत्सर्ग किये। दोनों भ्रोर के पाँच सौ से श्रधिक सेनाभ्रों के भ्रधिकारी भ्रीर सरदार मारे गये। मुग़ल-सेना के

मारे गये सैनिकों की संख्या श्रौर भी श्रधिक थी, जिसको इतिहासकारों ने निश्चित रूप से नहीं लिखा। उसका बहुत-कुछ कारण यह था कि युद्ध के लिए जो विशाल सेना सलीम के साथ श्रायो थी, उसके सिवा, मुग़लों की एक सुरचित सेना श्रलग से थी। युद्ध में जो सुग़ल-सैनिक श्रौर सरदार मारे जाते थे, उनके स्थानों की पूर्त्त के लिए मुग़लों की सुरचित सेना के लोग पहुँच जाते थे।

युद्ध-चेत्र छोड़कर प्रताप अपने घोड़े पर दिचिए। की ग्रोर रवाना हुआ था। जरूमों के कारण उसके शरीर की ग्रवस्था अस्त-व्यस्त हो रही थी ग्रौर यही दशा उसके घोड़े—चेतक की भी थी। रक्त से डूबे हुए बस्नों में प्रताप अपने घोड़े पर जा रहा था, उसने एकाएक घूमकर पीछे की ग्रोर देखा, दो मुगल सवार कुछ फासिले से उसका पीछा करते हुए आ रहे थे। प्रताप का समस्त शरीर घायल ग्रौर ग्रत्यन्त थका हुआ था। उसके ग्रनेक स्थानों से श्रविरल रक्तपात हो रहा था। वह कहीं निर्जन स्थान में पहुँच कर विश्राम करना चाहता था।

मुग़ल-सैनिकों को दूर से देखकर राएगा प्रताप ने साहस श्रीर साव-धानी से काम लिया। उसने घोड़े को एएड़ लगायी। चेतक अपने गम्भीर धावों को भूल गया श्रीर प्रताप का संकेत पाते ही उसके शरीर में मानो बिजली का प्रवेश हुआ। वह तेजी के साथ रवाना हुआ। मुग़ल सैनिक पीछा करते हुए तेजी के साथ चले आ रहे थे।

उत्पर लिखा जा चुका है कि प्रताप का भाई शक्त सिंह भी हलदी घाटी के युद्ध में अकबर की ब्रोर से प्रताप के साथ सप्राम करने के लिए आया था। राणा के राज-तिलक के बाद, कुछ आपसी कारणों से दोनों भाइयों में द्वेष उत्पन्न हो गया था, उसके परिणाम स्वरूप शक्त सिंह विद्रोही होकर धकबर के साथ जाकर मिल गया था और अकबर ने उसको अपने यहाँ आदर पूर्वक स्थान देकर अपनी सेना का उसे एक सरदार बना दिया था।

हलदी घाटी के युद्ध में अपने भाई प्रताप का शौर्य धौर पराक्रम

देखकर शक्तसिंह की भ्रवस्था विचलित हो उठी थी। वह शत्रु की ग्रोर से अपने भाई को परास्त करने के लिए आया था और अकबर अपनी राजनीति के अनुसार, रागा प्रताप को उसके भाई के द्वारा परास्त कराना चाहता था, इसीलिए सलीम के साथ बहुत-से सरदारों श्रौर सेनापितयों के साथ शक्तसिंह को भी श्राना पड़ा था। परन्तु युद्ध के समय शक्तिशाली शक्तसिंह के हाथ भीर पैर काम न करते थे। सलीम की विशाल सेना के साथ खड़े होने पर उसका अन्त:करण अस्थिर होने लगा था। यौवन के उन्माद में जीवन की एक कट्रता लेकर अपनी जिस विवशता में वह अकबर से जाकर मिल गया था, उसे वह स्वयं जानता था । लेकिन भ्रपने मजबूत हाथों में भीषएा तलवार लंकर उसे स्वाभिमानी राजपूतों, संगे सम्बन्धियों ग्रीर ग्रपने भाई रागा प्रताप का संहार करना पड़ेगा, इसे उसने पहले से सोचा न था। युद्ध के समय शक्तसिंह के सम्मुख जो दृश्य उपस्थित हुम्रा, उसका ज्ञान भ्रौर भ्रनुभव, हलदी घाटी के युद्ध में भ्राने के पहले उसे न था । जिस समय दोनों भ्रोर की सेनाग्रों का सामना हुन्ना ग्रौर एक, दूसरे का सर्वनाश करने के लिए जिस समय दोनों सेनाम्रों के शूर-वीरों ने अपने हाथों में भयंकर तलवारें निकालीं, उस समय मुग़ल सेना के बीच में खड़े हुए शक्त सिंह के स्वाभिमानी प्राण कांप उठे। ग्राज उसकी शक्तिशाली तलवार प्रताप के विध्वंस का काम करेगी, इसे वह पहले से जानता न था। उसकी अवस्था अद्भुत हो उठी । युद्ध प्रारम्भ हुम्रा भ्रौर भयंकर मार-काट में दिन का बहुत बड़ा भाग समाप्त हो गया । सैनिकों श्रीर सरदारों के शरीरों से निकले हुए रक्त के कितने ही नाले बहे। सम्मान, स्वाभिमान श्रौर स्वाधीनता की रचा के लिए चौदह हजार राजपूतों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दे, दीं। शक्तिशाली शक्तिसह उस समय भी किंकक्त व्य विमूढ़ था। सलीम पर ग्राक्रमण करने के बाद विशाल मुगुल-सेना ने प्रताप को चारों श्रीर से घेर लिया और प्रताप के प्राणा अन्त में संकट में पड़ गये। उस समय . भी शक्तसिंह ग्रन्यमनस्क था। प्रताप के मारे जाने में ग्रधिक समय बाकी

न था उसी समय शूर-वीर सरदार मन्ना ने श्राकर प्रताप के प्राणों की रचा की थी श्रौर उसने श्रपने प्राण दे दिये। यह भयानक दृश्य भी शक्ति हं भ्रपने घोड़े पर बैठे हुए प्रस्तर के समान श्रस्थिर श्रौर श्रचल होकर देखा। युद्ध-चेत्र सं प्रताप के रवाना होते ही मुग़ल-सेना के दों खूँ-ख्वार सैनिकों ने प्रताप का पीछा किया। शक्ति हं के नेत्र इस घटना को सावधानी के साथ देख रहे थे। उसने समक्त लिया कि श्रव घायल प्रतापिसह का इन सैनिकों से बचना श्रसम्भव है। उसके हृदय का बन्धु-स्नेह विगलित हो चुका था। वह श्रव भाई के संहार को देखने के लिए तैयार न था। श्रपने जीवन के समस्त बन्धनों श्रौर संकटों की उपेचा करके शक्ति है उन दोनों मुग़ल सैनिकों के पीछे श्रपना घोड़ा दौड़ाया ग्रौर वहाँ से बहुत दूर जाकर उसने उन दोनों सैनिकों को घर कर श्रपनी तलवार से उनके हुकड़े-दुकड़े कर डाले।

उन दोनों को मार कर शक्तिंसह अपने घोड़े पर आगे बढ़ा। उसने राजस्थानी भाषा में प्रताप को सम्बोधन किया। आवाज पहचान कर प्रताप अपने घोड़े से उतर पड़ा। लगातार रक्त के निकलने से चेतक का जीवन समाप्त हो रहा था। प्रताप के उतरते ही चेतक गिर गया और उसके प्राण् निकल गये। दूर से ही प्रताप ने शक्तिंसह को देखा। उसके हृदय में शक्तिंसह के सम्बन्ध में कुछ सन्देह पैदा हुआ। शक्तिंसह ने भाई के इस सन्देह का अनुमान लगा कर अपने हाथ की तलवार एक और फेंक दी और अपने घोड़े को एक पेड़ से बाँध कर वह प्रताप की तरफ चला। समीप पहुँच कर वह प्रताप के पैरों पर गिर पड़ा और फूट-फूट कर रोने लगा। 'मैं अपराधी हूँ, मुक्ते चमा करो।' इसके शिवा शक्तिंसह के मुँह से कुछ न निकला।

प्रताप ने शक्तिसिंह को उठा कर छाती से लगा लिया। दोनों भाई कुछ देर तक ग्रश्नुपात करते रहे। ग्रन्त में दोनों भाइयों ने भूमि पर पड़े हुए चेतक की ग्रोर देखा। ग्रनेक वर्षों से उस घोड़े ने जिस प्रकार प्रताप की युद्धों में रज्ञा की थी, वे सभी दृश्य प्रताप को एक-एक करके याद श्राने लगे। श्रिधिक समय तक वहाँ रुकना उचित न समक्त कर शक्तिंसह ने अपना घोड़ा देकर प्रताप को वहाँ से रवाना किया और वहाँ से लौट कर शक्तिंसह ने मारे गये मुग़ल-सैनिकों का एक घोड़ा लेकर वह हलदी घाटी की श्रोर लौटा। सलीम के पास पहुँचने में उसे बहुत समय लग गया था, इसिलए सलीम को उस पर अनेक सन्देह पैदा हुए। शक्तिंसह ने उसे विश्वास देने की चेष्टा की परन्तु सलीम को सन्तोष न हुआ और उसने अन्त में शक्तिंसह को मुग़ल-सेना से चले जाने की श्राझा दे दी।

सलीम के इस म्रादेश से शक्तसिंह बहुत प्रसन्न हुम्रा। वह यही चाहता था। म्राकबर का सहयोग छोड़ कर बहुत शीछ चले म्राने के लिए उसने प्रताप को विश्वास दिलाया था। शक्तसिंह के साथ कुछ राजपूतों की एक छोटी-सी सेना थी। म्रापनी उस सेना को लेकर शक्तसिंह वहाँ से रवाना हो गया।

उदयपुर पहुँच कर शक्तिसह प्रताप से मिला ग्रौर उसके बाद उसने भिसरोर के दुर्ग पर ग्राक्रमण किया । उसे जीत कर शक्तिसह ने प्रताप को सौंप दिया । भाई के इस सद्ब्यवहार का बदला देने के लिए प्रताप ने वह दुर्ग शक्तिसह को दे कर, उसे उसका ग्रिधकारी बना दिया ।

#### प्रताप का संकल्प

हलदी घाटी का युद्ध समाप्त करके सलीम अपनी सेना के साथ दिल्ली चला गया। वर्षा के दिन भ्रा गये थे, नदियाँ भर गयीं। पहाड़ी रास्ते जंगली हो गये भ्रौर भ्राने-जाने के मार्ग चारों भ्रोर जलमय हो गये। इन कारएों से मुग़ल सेना को भ्राक्रमण करने का भ्रवसर न रहा। इन दिनों में रागा प्रताप ने कुछ समय तक विश्राम किया। लेकिन उससे यह बात छिपी न थी कि वर्षा-काल समाप्त होते ही मुग़ल-सेना का श्राक्रमण होगा और इसी बची हुई छोटो-सो सेना से उस विशाल भ्रौर शक्तिशाली सेना का किसी प्रकार सामना नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रताप ने शत्रु के सामने मस्तक भुकाना स्वीकार नहीं किया और भ्रपने हुदय में उसने निश्चय किया कि जब तक प्रारा रहेंगे, शत्रु के साथ युद्ध करके उसे शान्ति से बैठने न दूँगा। भ्रात्म-समर्परा करने की अपेचा विष-पान करके मर जाना अधिक अच्छा है।

#### मुगल-सेना के आक्रमण

प्रताप का जैसा अनुमान था, बरसात समाप्त होते ही एक विशाल मुगल सेना ने प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया। गाणा प्रताप को उदयपुर छोड़कर कमलमेर चला जाना पड़ा। मुगल सेना ने वहाँ पर भी आक्रमण किया। कुछ समय तक युद्ध करके राणा प्रताप को वहाँ से चोंड़ नामक पहाड़ी दुर्ग पर चला जाना पड़ा। परन्तु वहाँ पर राणा का अधिक समय रह सकना सम्भव न हुआ। कमलमेर घेरे जाने पर मानसिंह ने धरमेती और गोगुण्डा नामक पहाड़ी दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इन्हीं दिनों में अकबर के सेनापित मुहब्बत खाँ ने उदयपुर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। पहाड़ी भीलों के साथ प्रताप का जो सम्बन्ध चल रहा था और जिनके बल पर उसने इतने बड़े युद्ध को नींव डाली थी, कुछ मुगलों ने उस सम्बन्ध को छिन्न-भिन्न कर दिया था। फरीद खाँ नामक मुगल सेनापित ने चप्पन को घेर लिया था और उसके बाद वह दिश्ला की और बहुत दूर तक आगे बढ़ गया था। उन दिनों में चोंड़ नामक स्थान पर प्रताप का मुकाम था। उसके आस-पास तक शत्रु की सेना पहुँच गयी थी।

प्रताप चारों श्रोर से संकटों में फैंस गया था। उसके रहने के लिए श्रव कोई ऐसा सुरचित स्थान बाकी न था, जहाँ पर प्रताप अपने परिवार श्रोर साथियों के साथ ठहर सकता। जिन पहाड़ी स्थानों का उसने पहले से भरोसा किया था, वे सब शत्रु के भ्रधिकारों में पहुँच गये थे। पर्वंत के जिस स्थान पर वह पहुँचता था, वहीं पर पीछा करते हुए शत्रु की सेना दिखाई पड़ती थी। मुग़ल-सेनाभ्रों ने चारों श्रोर से उन पहाड़ी स्थानों को घेरने की कोशिश की भीर श्रनेक बार वे प्रताप के इतने निकट पहुँच

गयी, जिससे रागा के पकड़े जाने में कोई सन्देह न रह गया था। लेकिन बार-बार वह शत्र भ्रों के बीच से होकर मार-काट करता हम्रा निकल गया ग्रीर शत्रु उसको पकड़ सकने में समर्थ न हो सके । यद्यपि इन दिनों में प्रताप की कठिनाइयाँ बहुत ग्रधिक हो गयी थीं ग्रौर उसे ग्रपने परिवार ग्रौर साथियों के साथ नित्य एक नया पहाड़ी जंगल खोजना पड़ता था। मुग़ल-श्राक्रमण्कारियों ने उसके लिए कोई सुरचित स्थान बाकी न रखा था। कभी-कभी तो किसी स्थान पर पहुँचने के बाद ही उसे तुरन्त छोड़ देना पड़ता था ग्रौर पहाड़ी जंगलों से निकल कर उसे दूर चला जाना पड़ता था। इन भयानक परिस्थितियों में कभी-कभी मुग़ल-सेना के साथ प्रताप का संघर्ष हो जाता था और ग्रपने थोड़े-से ग्रादिमयों के साथ वह शत्रु के सैकडों हजारों सैनिकों को मार-काट कर निकल जाता था। वह प्रायः अपने सामन्तों और सरदारों के साथ पहाड़ के किसी ऊँचे शिखर पर बैठ कर परामर्श किया करता था। उस समय वह देखा करता था , कि शत्रु के सैनिक किसी सेनापित के नेतृत्व में पहाड़ के ऊपर जंगलों में घूम-घूम कर पता लगाने और म्राक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस प्रकार के आक्रमणों, संघर्षों और युद्धों में प्रताप के कितने ही वर्ष बीत गये । लेकिन वह शत्रुश्रों से बराबर सुरिक्तत बना रहा । चोंड़ नगर को घेर कर सेनापित फ़रीद खाँ ने प्रताप को पकड़ लेने की पूरी कोशिश की थी ग्रौर इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रताप ग्रौर उसके साथ के सैनिक तथा सरदार भीषए। संकट में पड़ गये थे। परन्तु वह संकट फ़रीद खाँ के लिए स्वयं काल हो गया। पर्वत के ऊत्पर जिस छोटे-से जंगली मार्ग में फ़रीद खाँ ने प्रताप को घेर लिया था, उसमें मार्ग की परिस्थितियों से अनभिज्ञ होने के कारण बहुत संख्या में मुग़ल सैनिक मारे गये श्रीर प्रताप तथा उसके सरदार शत्रुश्रों को मार-काट कर निकल गये।

#### प्रताप का टूटता हुआ साहस

इन संकट पूर्ण परिस्थितियों में एक-एक करके प्रताप के कितने ही

वर्ष बीत गये। उसके जितने श्राश्रय स्थान बाकी रह गये थे, श्रब वे भी शत्रु के ग्रधिकार में चले गये थे। जीवन के इन भयानक दिनों में अपने परिवार के कारण प्रताप की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गयी थीं और अन्त में परिवार ही उसकी चिंता का कारएा बन गया। कोई ऐसा स्थान उसके सामने न था, जहाँ पर वह अपने परिवार को रख सकता। न उसके खाने-पीने का ठिकाना था श्रौर न ठहरने का। प्रताप की ग्रनुपस्थिति में एक बार उसका परिवार शत्रुश्रों के हाथों में पड़ गया था। लेकिन बहादुर भीलों ने अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसके परिवार की रचा की थी। कई-कई दिन बीत जाते थे लेकिन परिवार के बच्चों को रूखा-सुखा भोजन न मिलता था। बार-बार पहाड़ के हिंसक जन्तुश्रों का संकट पैदा होता था । कई-कई दिनों के भूखे प्यासे बच्चों को देखकर प्रताप प्रायः घबरा उठता श्रौर इसी प्रकार की परिस्थितियों में उसने अपना साहस तोड़ कर मुग़ल सम्राट अकबर के सामने श्रात्म-समर्पेग करने का निश्चय किया। लेकिन बीकानेर के राजा रायसिंह के भाई पृथ्वीराज के पत्र को पढ़कर उसका फिर स्वाभिमान जाग्रतः हुमा। उंसने ग्रपने टूटते हुए साहस को सम्हाला ग्रौर मुग़ल-सम्राट से फिर युद्ध करने का उसने निश्चय किया।

### देबीर का युद्ध

भगवान स्वयं वीरात्माश्रों के संकल्प की रचा करता है । प्रताप ने फिर एक बार श्रकबर के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। उसने अपने सरदारों से परामर्श किया और श्रपनी सेना के राजपूतों को एक-त्रित करके वह श्ररावली पहाड़ से उतर कर मरुभूमि के एक प्रदेश में पहुँचा। उस समय मेवाड़ राज्य के विश्वासी मन्त्री भामाशाह ने श्रपने साथ विपुल सम्पत्ति लाकर प्रताप को भेंट की । वह सम्पत्ति इतनी श्रधिक थी कि उसके द्वारा, पचीस हजार सेना का व्यय बारह वर्ष तक पूरा हो सकता था। उन्हीं दिनों में प्रताप पर फिर श्राक्रमण करने के लिए

मुग़ल-सेनापित शहवाज़ खाँ एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली से रवाना हुआ था थ्रौर वह देबीर नामक स्थान में पड़ा था । प्रताप ने साहस के साथ फिर अपनी सेना का संगठन किया और देबीर में पहुँच कर मुग़ल-सेना पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। राजपूतों ने मुग़ल सेना का भीषण, संहार किया और सेनापित शहवाज खाँ स्वयं प्रताप के हाथों से मारा गया। बहुत थोड़े मुग़ल-सैनिक वहाँ से भाग कर अपने प्राण बचा सके।

#### प्रताप की विजय

राणा प्रताप को गिरफ़्तार करने के लिए मुग़ल-सेना श्रों का चारों श्रोर जाल फैला हुआ था। देबीर के युद्ध में जो मुग़ल-सैनिक मैदान से से भागे थे, वे श्रामैत नामक स्थान को चले गये थे श्रौर वे वहाँ पहुँच कर उस मुग़ल-सेना में शामिल हो गये, जो कुछ समय से प्रताप की खोज में वहाँ पर पड़ी हुई थी। राणा प्रताप को उस मुग़ल-सेना के सम्बन्ध में मालूम हुआ। वह तुरन्त अपने राजपूतों के साथ रवाना हुआ श्रौर वहाँ पहुँच कर मुग़ल-सेना पर भयानक आक्रमण किया श्रौर सम्पूर्ण सेना का संहार कर डाला। वहाँ से भागकर एक भी मुग़ल-सैनिक कहीं जान सका।

राणा प्रताप के साथ लगातार मुग़ल-सेनाओं की पराजय के समा-चार मुग़ल-सम्राट को मिले । इसलिए प्रताप को परास्त करने के लिए जोरदार सेना की तैयारी की गयी । उन दिनों में प्रताप को कैंद्र करने के लिए मुग़लों की एक बड़ी सेना अब्दुल्ला के नेतृत्व में कमलमेर में पहुँची । प्रताप उसके साथ युद्ध करने के लिए रवाना हुम्रा कमलमेर पहुँच कर उसकी राजपूत सेना ने मुग़ल-सेना के साथ भयानक युद्ध किया । अन्त में अब्दुल्ला मारा गया और मुग़ल-सेना के बहुत-से सैनिकों का संहार हुम्रा। जो बचे, वे किसी प्रकार भागकर अपने प्राणों की रचा कर सके । भामाशाह के पूर्वंज प्राचीन काल से मेवाड़-राज्य के मन्त्री होते आये थे और भामाशाह भी उसी पद पर राज्य के अन्तिम दिनों तक रहा था। राज्य की स्वतन्त्रता के युद्ध में पूर्वंजों की चिरसंचित समस्त सम्पत्ति को अर्पण करके राज्य की सहायता करना उसने अपना कत्तंत्र्य समभा था। उसको दी हुई सम्पत्ति इन दिनों में राणा प्रताप की एक अदूट शक्ति बन गयी थी। बहुत वर्षों से प्रताप और उसकी सेना के सैनिक तथा सरदार भयङ्कर आर्थिक सङ्कटों का सामना कर रहे थे। यदि प्रताप को इस प्रकार की सहायतायों पहले मिली होती तो उसने सम्राट अकबर के साथ युद्ध में कुछ दूसरे ही दृश्य उपस्थित किये होते।

इस मिली हुई सम्पत्ति से प्रताप ने एक शक्तिशाली राजपूत सेना का संगठन कर लिया था। उसकी भावश्यकताओं को पूरा करने की उसने पूरी व्यवस्था कर दी थी। उसके बाद प्रताप ने लगातार मुग़ल-सेनाओं को पराजित किया और एक-एक करके मुग़ल सम्राट के ३२ किलों पर उसने ग्रिधकार कर लिया। इन्हीं दिनों में प्रताप ने चित्तौर, श्रजमेर और मएडलगए। को छोड़कर, मेवाड़ का सम्पूर्ण राज्य मुगलों से छीन लिया। जिन मानसिंह ने राए। का विनाश करने में कोई बात उठा न रखी थी, प्रताप ने उसी मानसिंह के अम्बेर राज्य पर भाक्रमए। किया और उसके भनेक हरे-भरे स्थानों को मिट्टी में मिला दिया। मानसिंह के विद्वेष का इस प्रकार बदला देकर प्रताप ने अपने हृदय में सन्तोष भनु-भव किया और अन्त में उदयपुर पर भी उसने श्रिधकार कर लिया।

## राजपूतों के गौरव का स्वर्यास्त

राणा प्रताप का गौरव भारत के राजपूतों का अन्तिम गौरव था। अपनी छिन्न-भिन्न और दुबंल शक्तियों में उसने जिस प्रकार भीषणा कठि-नाइयों और असह्य विपदाओं को सहन कर सम्मान, स्वाभिमान भीर स्वाधीनता का युद्ध जारी रखा, उसे देखकर सम्नाट अकबर ने सदा के लिए प्रताप के साथ युद्ध करना बन्द कर दिया। अकबर के अनेक गुणों में एक गुणा यह भी था कि वह जातीयता के भेद-भाव को भूल कर स्वाभिमानी शूर-वीरों का सत्कार करना जानता था। उसका यह गुण, उसके शौथं और ऊँचे गौरव का प्रमाण देता है। जिन राजपूत राजाओं ने उसके सामने आत्म-समपंण किया था, उनकी अपेचा, उसके हृदय में राणा प्रताप के लिए अधिक सम्मान था। वह प्रायः प्रताप की प्रशंसा किया करता था।

सन् १५६७ ईसवी में पचपन वर्ष की अवस्था में रागा प्रताप की मृत्यु हो गयी। मरने के समय उसके अन्तः करण में एक पीड़ा थी। वह जानता था कि मेरा पुत्र अमर्रासह मेरे बाद, राजपूतों के गौरव की रचा न कर सकेगा। वह विलासी है और विलासी मनुष्य आतम-सम्मान तथा स्वाभिमान का महत्व नहीं जानता।

### उन्नीसवां परिच्छेद

# सिंहगढ़ का समर

#### [ १६७० ईसवी ]

दिन्निणी भारत के राज्य, अलाउद्दीन की चालें, विजयनगर में हिन्दू शासन का अन्त, शिवाजी की किलेबन्दी, संघर्ष और युद्ध, अफ़ज़ल खाँ और शिवाजी, सुग़लों के साथ युद्ध में शिवाजी की विजय।

# भारत के दिन्नगी राज्य

भारत के दिचिए। में भी अनेक हिन्दुओं का राज्य था। इस देश में होने वाले बाहरी आक्रमणों से वहाँ के राज्य बहुत समय तक सुरित्तत रहे और तेरहवी शताब्दी के लगभग अन्तिम दिनों तक वहाँ के राजाओं ने स्वतन्त्रता के साथ अपने-अपने राज्यों का शासन किया। परन्तु द्वेष और ईर्षा के कीटाणु उनके जीवन में भी बहुत पहले से प्रवेश कर चुके थे, जिनके कारणा वे स्वयं एक, दूसरे के शत्रु हो गये थे।

सन् १२६० ईसवी में जलालुद्दीन खिलजी बुढ़ापे की श्रवस्था में दिल्ली के सिहासन पर बैठा था। वह स्वभाव का श्रत्यन्त सरल श्रौर दयालु था। उसके राज्य में सदा श्रशान्ति ग्रौर श्रव्यवस्था बनी रही। सरलता, दयालुता ग्रौर धार्मिकता शासक को निर्बल बना देती है। इस प्रकार के राजा के शासन में श्रराजकता की वृद्धि हो जाती है। जला-लुद्दीन के साम्राग्य की भी यही ग्रवस्था हो गयी थी। उसके सगे ग्रौर

सम्बन्धी भी उसके मिटाने का प्रयत्न करते रहे। ग्रपनी इन कमजोरियों से घबरा कर उसने ग्रपने भतीजे श्रलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का श्रिधकारी बना दिया ग्रौर दो वर्षों के पश्चात् उसने ग्रवथ का शासन भी उसी को सौंप दिया।

श्रलाउद्दीन स्वयं एक महत्वाकाँची, स्वार्थी, उत्साही श्रीर आशावादी युवक था। उसने अपने चाचा जलालुद्दीन को निर्धल और दृद्ध समफ्त कर सम्राट बनाने का इरादा किया। लेकिन इसके लिए सब से पहले उसको सम्पत्ति की श्रावश्यकता थी। इसलिए उसने सन् १२६३ ईसवी में भिलसा और चन्देरी में मनमानी लूट को श्रीर उसके बाद वह दिच्छा की श्रीर रवाना हुआ।

देवगिरि में आक्रमण

श्रलाउद्दीन ग्रवसरवादी ग्रौर राजनीतिज्ञ था। उसे मालूम था कि दिचिएंग के राज्य ग्रंभी तक सुरिचत हैं ग्रौर उनके पास ग्रंपरिमित सम्पत्ति है। यह भी मालूम था कि दिचिएंगों भारत में जो हिन्दुग्रों के राज्य हैं उनमें परस्पर ईर्षा ग्रौर वैमनस्य है। वे स्वयं निर्बल ग्रालसी ग्रौर विलासी हैं। उनकी ग्रंपर सम्पत्ति ने इतना ही नहीं किया था, बल्कि जीवन के अनेक ग्रवगुएगों के साथ, उनमें जो ईर्षा की ग्राग जल रही थी, उसको उसने ग्रत्यन्त भयानक बना दिया था। इस ग्रवसर का लाभ उठाने के लिए ग्रलाउद्दीन खिलजी ने सन् १२६४ ईसवी में ग्रंपने साथ ग्राठ हजार ग्रश्वारोही सेना लेकर दिचएंग के देविगिरि-राज्य घर ग्राक्रमएंग किया। वहाँ के शासक रामदेव को परास्त करके उसने लूट-मार के बाद सन्धि कर ली ग्रौर बहाँ से दिल्ली लौट कर ग्रंपने चाचा जलालुद्दीन को मार कर बह दिल्ली के सिहासन पर बैठ गया।

# दिच्या की लूट

भारत के दिचिणी राज्य अलाउद्दीन के पहले तक बाहरी हमलों से सुरिचत थे, वे अब अलाउद्दीन के लगातार आक्रमणों से अकान्त हो उठे।

देविगिरि को परास्त करने के बाद, दिचिगी राज्यों पर भ्राक्रमण कर देना अलाउद्दीन के लिए बहुत सरल हो गया। उसने वहाँ पर भयानक लूट-मार की। मिन्दिरों तीर्थं स्थानों और राजाओं की लूट से उसने दिल्ली का खजाना भर दिया। सन् १३४७ ईसवी में गुजरात और देविगिरि में विद्रोह हुए और उनके अन्त में हसनगंगू नामक एक अफ़ग़ान योद्धा देविगिरि का सुलतान हो गया। इसी वर्ष भारत के दिचिगा में वहमनी राज्य की नींव पड़ी।

#### ताली कोट का संग्राम

सन् १३३५ ईसवी में हरिहर श्रीर बुक्काराय नामक दो राजपूत भाइयों ने विजय नगर-राज्य की स्थापना की थी। ग्रारम्भ से ही बहमनी राज्य के साथ उसको शत्रुता पैदा हो गयी थी ग्रीर उसका परिगाम यह हुआ था कि विजयनगर की सीमा उत्तर की स्रोर बढ़ाई जा सकी। सदाशिवराव के शासन-काल में विजयनगर की ग्रवस्था निर्बल हो गयी थी। राजा स्वयं विलासी और श्रालसी था। उन दिनों में बहमनी राज्य बरार, बीजापुर, ग्रहमदनगर, बीदर ग्रौर गोलकुएडा नामक पाँच मुस्लिम राज्यों में विभक्त हो गया था । सन् १५६५ ईसवी में इन पाँचों मुस्लिम राज्यों के सुलतानों ने मिल कर विजयनगर पर आक्रमण किया। राजा सदाशिव राव ने भ्रपनी सेना ले कर उनका सामना किया। बीजापूर श्रीर रायचूर के बीच ताली कोट के मैदान में दोनों श्रोर की सेनाश्रों का युद्ध हुआ। अन्त में सदाशिव राव की पराजय हुई। मुसलमान सैनिकों ने उस राज्य में भयानक लूट-मार की । राज्य के बहुत-से निर्दोष स्त्री-पुरुष ग्रीर बच्चे जान से मारे गये। ग्रभी तक दिचएा भारत में जो युद्ध हुए थे, उनमें ताली कोट का संग्राम सबसे भयानक था। इस लड़ाई के पश्चान् विजयनगर से हिन्दू शासन का श्रस्तित्व मिट गया।

### भोंसला वंश की मतिष्ठा

राजपूताने का सीसोदिया वंश बहुत पुराना वंश था। दिल्ली में जब

पढ़ानों का शासन था, शिवराम जी नामक एक राजपूत ने सीसोदिया वंश में जन्म लिया था। मुसलमानों के भयानक भ्राक्रमणों से भयभीत होकर, शिवराम जी का वंशज कर्णखेल राजपूताना को छोड़कर दौलताबाद के निकटवर्ती वेश्ला नामक भ्राम के भोसला दुर्ग में जाकर बसा था। उसके बाद, उसके वंशज भौसले कहलाके। इसी भोंसला वंश में शम्भा जी ने सन् १५३१ ईसवी में जन्म लिया था। उस समय उसके पूर्वजों के भ्रधिकार में तीन-चार ग्राम थे, जिनसे उनका साधारण जीवन व्यतीत होता था। शाह जी शम्भा जी का वंशज था उसके पिता का नाम मल्ला जी था।

. मुगल सम्राट श्रकबर ने सन् १५६२ ईसवी में खानदेश का राज्य जीत लिया था। उत्तर भारत के भगड़ों से छुटकार पाते ही श्रकबर का ध्यान दिल्ए की श्रोर गया। उसने श्रहमदनगर पर श्राक्रभए। किया। श्रहमदनगर का पतन हुश्रा। लेकिन संघर्ष का श्रन्त न हुश्रा। दीनदयाल दिल्ए का सूबेदार बनाया गया श्रीर श्रहमदनगर के युद्ध में श्रकबर स्वंय लड़ने के लिए गया। श्रहमदनगर का फिर पतन हुश्रा श्रीर वहाँ का नवाब कैंद करके बुरहानपुर भेज दिया गया। फिर भी नवाब के वंशजों ने मुगल सम्राट की श्रधीनता स्वोकार न की श्रीर वे जूनार को राजधानी बनाकर वहीं पर रहने लगे।

मल्ल जी ने इस विपद काल में श्रहमदनगर की सहायता करने का विचार किया। उस राज्य की श्रवस्था सभी प्रकार जीएँ-शीएँ हो चुकी थी। उसके नवाब को धन श्रीर जन—दोनों की श्रावश्यकता थी इन दिनों में मल्ल जी के पास श्रव्छी सम्पत्ति थी। उसने पाँच हजार श्रश्वारोही सैनिक एकत्रित किये श्रीर उनको लेकर उसने श्रहमदनगर के नवाब की सहायता की। इस श्राधिक श्रीर सैनिक सहायता के बदले में नवाब ने प्रसन्न होकर मल्ल जी को चाकन श्रीर शिवनेर के दुगें दे दिये। इसके साथ ही पूना तथा सूपा नामक स्थानों की जागीर देकर नवाब ने मल्ल जी के प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट की। सन् १६०४ ईसवी में लुक

जी यादव की पुत्री जीजा बाई के साथ शाह जी का विवाह हो गया।

सन् १६२० ईसवी में मल्ल जी की मृत्यु ही गयी । जागीर का अधि-कार शाह जी के हाथों में आया । अकबर को मृत्यु हो चुकी थी और और मुग़ल सम्राज्य में जहाँगीर का शासन चल रहा या । मल्ल जी के जीवन काल में ही—सन् १६१६ ईसवी में जहाँगीर ने शाहजहाँ को अहमदनगर की विजय के लिए भेजा था । निम्बालकर, लुक जी और शाह जी अहमदनगर की सहायता में थे। अहमद नगर का पतन हुआ।

निजामशाही--- ग्रहमद नगर-राज्य के पतन के बाद, लुक जी यादव म्गलों में जा कर मिल गया। लेकिन शाह जी ने श्रहमद नगर का साथ नहीं छोड़ा। पतन के बाद भी मुगलों के साथ अहमद नगर के संघर्ष बराबर जारी रहे और इन्हीं का परिणाम था कि शाह जी और लुक जी का कई बार ग्रामना सामना हुग्रा स्वमावताः दोनों में एक शत्रुता पैदा हो गगी। युद्ध में मुगलो के साथ ग्रहमद नगर का ग्रोर शाह जी की हार हुई। मुग़ल-सेना का अधिकारी लुक जी यादव था। शाह जी पराजित होकर भागा । खुक जी यादव न उसका पीछा किया । अपनी सेना के साथ लुक जी यादव शाह जी के निवास स्थान पर पहुँचा। शाह जी वहाँ से भाग गया था। लुक जी ने लड़की के सम्बन्ध को ठुकरा कर ग्रपने सैनिकों को ग्रादेश दिया कि वे जीजा बाई को बन्दी करके शिवनेर के दुर्ग में भेज देवें। वह तुर्ग मुगलों के श्रधिकार में पहुँच गया था। यही हुआ। जीजा बाई बन्दी ग्रवस्था में उस दुर्ग में भेज दी गयी। वहाँ -पर पहुँचने के दो मास उपरान्त, अप्रैल सन् १६२७ ईसवी में जीजा बाई के जो पुत्र उत्पन्न हुम्रा, उसका नाम शिवा जी रखा गया। कुछ दिनों के बाद लुक जी यादव की मृत्यु हो गयी और उसके बाद जीजा बाई को स्वतन्त्रता मिल गयी। परन्तु इसके बाद भी उसे शान्ति न मिली। सन् १६३३ ईसवी में शाह जी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था। उससे दुः खी होकर जीजा बाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर शाह जी से अलग रहने लगी।

निज़ाम शाही के समाप्त हो जाने पर शाह जी श्रादिल शाह के यहाँ बीजापुर राज्य में चला गया। वहाँ पर भी उसको बहुत सम्मान मिला। उन दिनों में जीजा बाई उसके साथ न रह सकी श्रीर अपने पुत्र के साथ वह पूना में जाकर रहने लगी।

जीजा बाई का बहुत कुछ जीवन बन्दी श्रौर निर्वासित श्रवस्था में व्यतीत हुग्रा । पूना जागीर के रूप में शाह जी के पिता को श्रहमद नगर राज्य से मिला था । जीजा बाई वहीं पर रहा करती थी । जागीर का प्रबन्ध नारोपन्थ श्रौर दादा को ग्रादेव के हाथ में था । दादा जी पूना मैं ही रहकर जागीर का काभ देखता था श्रौर शिवा जी को युद्ध-कला को शिचा भी दिया करता था । लड़कपन से ही शिवा जी तलवार चलाने श्रौर वाग्य मारने में चिर-श्रम्यस्त हो गया था । वह घोड़े का श्रद्भुत सवार था । उसमें इस प्रकार के गुग्ण स्वाभाविक रूप से थे श्रौर दादा जो ने उसकी इन सभी बातों में उसकी बहुत बड़ी सहायता की थी ।

# तोरण दुर्ग पर अधिकार

यौवनावस्था में प्रवेश करते ही शिवा जी की धीरता, गम्भीरता ग्रीर वीरता एक सैनिक के रूप में परिवर्त्तित होने लगी। उन दिनों में म राठों में मावली जाति असम्य ग्रीर ग्रिशिचित मानी जाती थी। लेकिन युद्ध में वह लड़ाकू थी। ग्रारम्भ से ही उस जाति के साथ शिवा जी का प्रेम था। उस जाति से लोगों में एकता का ग्रभाव था। शिवा जी ने मावली लोगों के साथ प्रेम करके उनको एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया त्रौर इस कार्य में उसे सफलता भी मिली। शिवा जी के सद्भावों के कारण समस्त मावली सरदार उसके ग्रिधकार में ग्रा गये ग्रीर उस जाति के लोग शिवा जी के प्रभुत्व को स्वीकार करने लगे।

उन दिनों भौरंगजेब मुग़ल साम्नाज्य का शासक था। मुग़ल बाद-फाम २२

शाहों की श्रोर से दिचए। में बहुत दिनों से श्राक्रमए। होते चले श्रा रहे थे। इसका परिगाम यह हुआ था कि दित्तगा से समस्त राज्य करीब-करीब मुगुलों के श्रिधिकार में आ गये थे और जो बाकी, रह गये थे, वे बिलकुल निर्बल हो गये थे। उन्हीं निर्बलों में बीजापुर राज्य भी था। पूना की जागीर में अब शिवा जी ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। उस जागीर में कोई दुर्गन था। शिवा जी को ग्रपना यह ग्रभाव बार-बार खटकता था। वह जानता था कि बिना दुर्ग के सुरचा का ग्रौर कोई साधन नहीं हो सकता। अपनी इस ग्रावश्यकता को पूरा करने के लिए बीजापुर-राज्य के तोरए। दुर्ग पर उसने अपनी इष्टि डाली । निकटवर्ती दूसरे दुर्गों की अपेचा यह दुर्ग अधिक मजबूत था। बीजापुर-राज्य की ग्रोर से उस दुर्ग पर जो सेना रहती थी, उसके सरदार को मिला कर शिवा जी ने उस दुगँपर प्रधिकार कर लिया भ्रौर बीजा-पुर के शासक ग्रादिल शाह के पास ग्रपने ग्रादिमियों से उसने एक पत्र भेज दिया । उसमें शिवा जी ने लिख दिया कि तोरए। के दुर्ग पर मेरे अधिकार कर लेने पर आप किसी प्रकार का भ्रम न करें। आपके प्रति किसी शुभ कामना को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्ते ऐसा करना पड़ा है। वहाँ के शासक ने इस पत्र के बाद िक्सी प्रकार का ग्रसंतोष ग्रनुभव नहीं किया।

# दूसरे दुगों<sup>8</sup> पर अधिकार

पहले यह लिखा जा चुका है कि इन दिनों में दिख्या के राज्य विपद ग्रस्त हो रहे थे। बीजापुर राज्य की श्रवस्था भी ग्रस्यन्त निर्बल हो चुकी थी। इन्हीं दिनों में शिवाजी ने बड़ी बुद्धिमानी से तोरए। दुगैं पर श्रधि-कार कर लिया था। इस दुर्ग से उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त हुई, जिससे उसने श्रव्य-शस्त्र ग्रीर गोला-बारूद खरोदने का काम किया ग्रीर बहुत-से बीरों को भर्ती करके उसने ग्रपनी एक सेना तैयार कर ली।

तोरए। दुर्ग से तीन कोस की दूरी पर महोरबद्ध नामक पहाड़ के

ऊपर उसने सन् १६४७ ईसवी में एक दुगं तैयार कराया और उस दुगं का नाम उसने रायगढ़ रखा। इस दुगं की तैयारी का समाचार पाकर बीजापुर का शासक अप्रसन्न हुआ। लेकिन शिवा जी के पिता शाह जी ने अनेक प्रकार की बातें कह कर उसका सन्देह दूर कर दिया।

शिवा जी की अपनी एक योजना थी। उसके अनुसार उसने बीजापुर-राज्य के अन्य दुर्गों पर भी अधिकर करने के उपाय सोचे । शिवा जी के पत्त में इस समय भ्रानेक बातें थीं। शाह जी के सिवा, उस राज्य के बहुत से ऊँचे ग्राधिकारी मराठा थे। शिवा जी ने चाकन कोट के श्राधिकारी फिरंगी की ग्रौर सूपा परगने के ग्रधिकारो बाजी मोहिते को मिलाने का प्रयत्न किया। चाकन कोट पर शिवा जी का अधिकार हो गया, परन्तु बाजी मोहिते उसके कहने में न आया। वह शिवा जी का सौतेला भाई था। इसलिए एक दिन रात को कुछ मावलियों को लेकर शिवा जी ने बाजी मोहिते पर श्राक्रमएा किया और उसे परास्त करके उस परगने में श्रिधकार कर लिया। इसके बाद शिवा जी ने कोडाएगा दुर्ग लेने का विचार किया। उसका किलेदार एक मूसलमान था। शिवा जी ने ले-देकर उसको अपने अनुकूल कर लिया और उस दुर्ग पर अधिकार करके उसने उस दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा। इस दुर्ग के चारों स्रोर मावली जाति के लोगों की बहुत बड़ी भाबादी थी। इसलिए दुर्ग का भ्रधिकार शिवा जी के हाथों में आते ही वहाँ के समस्त मालवी उसके प्रभुत्व में धा गये।

लगातार दुर्गों पर अधिकार करने के बाद शिवा जी को धनेक लाभ हुए। प्रत्येक दुर्ग से उसको सम्पत्ति और युद्ध की सामग्री मिली। इस धन से उसने अपनी सेना के बढ़ाने का कार्य किया। इन दुर्गों के अतिरिक्त शिवा जी ने बारामती और इन्द्रपुर पर अधिकार करके उन दोनों स्थानों को उसने अपनी जागीर पूना और सूपा में शामिल कर लिया। उसके थोड़े दिनों के बाद ही रोहिड़ और कल्याएा आदि दुर्ग भी उसके अधिकार में आ गये।

इन्हीं दिनों में शिवा जी को समाचार मिला कि कल्याए। दुर्ग के सूबेदार मौलाना ग्रहमद के साथ बजाना जा रहा है। श्रपनी एक छोटी-छी सेना लेकर शिवा जी रवाना हुग्ना ग्रौर उसने ग्राक्रमण करके उस बजाने को अपने ग्रिधिकार में कर लिया। शिवा जी के इन कार्यों का एक ऐसा क्रम ग्रारम्भ हुग्ना कि एक-एक दुर्ग उसके अधिकार में ग्रपने ग्राप ग्राने लगा ग्रौर काङ्गोडी, टोग, टिकोना, भूरूप ग्रौर कारी के दुर्ग भी उसके ग्रिधकार में ग्रा गये। कोकन की लूट में उसने बहुत सम्पत्ति पायी; जिससे उसने ग्रपनी सैन्य शक्ति में बहुत वृद्धि कर ली।

# बीजापुर के साथ शत्रुता

शिवा जी के इन समस्त कार्यों के समाचार बीजापुर-राज्य के शासक को मिले। उसने शिवा जी के दमन का निर्णय किया श्रीर सब से पहले उसने शिवा जी के पिता शाह जी को कैद करके एक कोठरी में बन्द करा दिया। ग्रादिल शाह ने शिवा जी के विरुद्ध ग्रपनी कोई सेना नहीं भेजा । शाह जी को कैद करने के बाद, ग्रपने जागीरदारों को शिवा जी के विरुद्ध उसने तैयार किया। वे जागीरदार हिन्दू थे। बाजीश्याम-राजे और चन्द्रराव मोरे ने शिवा जी पर श्राक्रमण करने का भार श्रपने कपर लिया। इन्हीं दिनों में राज्य के प्रन्तर्गत कर्नाटक में विद्रोह हो गया। बीजापुर के सुलतान आदिल शाह के अपनेक प्रयत्नों के बाद भी वहाँ की स्रशान्ति दूर न हुई। उसके बाद विद्रोह शांत कराने के लिए विवश हो कर सुलतान ते शाह जी को भेजा। कनाटक का विद्रोह शांत हो वाया ग्रीर उसके फल-स्वरूप शाह जी बन्दी ग्रवस्था से मुक्त कर दिया गया। लेकिन शिवा जी का विनाश करना सुलतान के लिए भावश्यक था । उसने बाजीराव राजे और चन्द्रराव मोरे को भेजकर शिवा जी पर श्राक्रमए। कराया। लेकिन वे दोनों ही शिवा जी के मुका-बिले में परास्त हुए। शिवा जी ने उनको पराजित कर चन्द्रराव की जागीर जबाली पर ब्राक्रमएा किया ब्रीर उस जागीर के दुर्ग वसोता की

सेना को परास्त करके उसने जाबाली पर भ्रधिकार कर लिया और वसोता का नाम बदल कर उसने उसका नाम वज़ीरगढ़ रखा। जाबाली के ग्रास-पास जो दूसरे दुगें थे श्रौर जिनसे किसी भी समय शिवा जी को हानि पहुँच सकती थी, उसने उन दुगों पर भी ग्राक-मण किया और उनको जीत कर उसने उन पर भी ग्रधिकार कर लिया।

# मुगलों के साथ संघर्ष

मुग़ल सम्राटों में सब से पहले अकबर ने भारत के दिचिए। राज्यों के साथ हस्तचेप किया था और खानदेश, असीरगढ़ और बरार को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। अहमदनगर का दुर्ग भी उसके अधिकार में चला गया था। बीजापुर और गोल-कुएडा ने कर देना आरम्भ कर दिया था। अपने शासन-काल में जहाँगीर ने भी दिचिए। की ओर अपने पैर फैलाये थे, लेकिन उसे सफलता न मिली थी। अहमदनगर ने मुग़ल पराधीनता के बन्धनों को तोड़ने की कोशिश की थी, परन्तु वह असफल रहा और बाद में अधिक हढ़ता के साथ वह पराधीनता में जकड़ दिया गया था।

सन् १६३६ ईसवी में शाहजहाँ का तीसरा पुत्र औरंगजेब दिचिए।
का सूबेदार होकर भ्राया था । उस समय उसकी अवस्था अठारह वर्ष
की थी । उसने दिचए। पहुँच कर निर्बल अहमदनगर का अन्त किया
और उसके सुलतान को कैंद करके उसने ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया ।
सन् १६४३ ईसवी में औरंगजेब दिचए। से लौट गया और सन् १६५५
ईसवी में वह फिर सूबेदार होकर दिचए। में पहुँचा । उसने गोलकुएडा
पर आक्रमए। किया और उसे परास्त कर उसकों अपने एक सिन्ध-पत्र
को स्वीकार करने के लिए विवश किया । वहाँ का वजीर मीर जुमला
औरंगजेब की शरए। में चला गया । इसके बाद औरंगजेब ने बीजापुर
के विरुद्ध आक्रमण किया और कल्याए। तथा गुलवर्गा मुगुल-राज्य में

शामिल कर लिए गये। इन्हीं दिनों में शिवा जी ने जाबाली नामक जागीर पर श्रिविकार कर लिया था।

दिच्छा में बढ़ती हुई शिवा जी की शक्ति से भ्रौरंगजेब भ्रपरिचित न था। जिन दिनों में उसने बीजापुर में भ्राक्रमण किया था, उन्हीं दिनों में उसके पास शाहजहाँ की बीमारी का समाचार प्राया। प्रत्येक श्रवस्था में उसको दिच्छा से चला जाना श्रावश्यक मालूम हुग्रा। उस समय भ्रली भ्रादिल शाह बीजापुर का शासक था भ्रौर वह युद्ध में मुगल सेना के सामने परास्त हो चुका था। श्रौरंगजेब ने श्राक्रमण करते हुए उस पर अपराध यह लगाया कि तुम मोहम्मद श्रादिलशाह के वीर्य से उत्पन्न नहीं हो, इसलिए उसके मरने के बाद, उसके राज्य बीजापुर के राज-सिंहासन पर बैठने का तुम्हें श्रिधकार नहीं है। इसी पर दोनों श्रोर से युद्ध हुग्रा श्रौर ग्रली भ्रादिलशाह पराजित हुग्रा।

शाहजहाँ की बीमारी के समाचार सुनकर श्रौरंगजेव ने शिवा जी की सहायता माँगी और उसने चाहा कि वह श्राकर मुग़ल बादशाह की श्रोर से बीजापुर की रचा का काम करे। स्वाभिमानी शिवा जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। विवश होकर श्रौरंगजेब ने श्रली श्रादिल शाह के साथ सन्धि की और उसके बाद वह दिचाए से लौट गया।

#### शिवा जी के आक्रमण

श्रीरंगजेब के श्रागरा पहुँचने पर दाराशिकोह के साथ राज्याधिकार का उसने संघर्ष पैदा किया । पूना में बैठा हुआ शिवा जी मुग़ल साम्रा-ज्य की इन परिस्थितियों को सावधानी के साथ देख रहा था । दारा के साथ श्रीरंगजेब का जो संघर्ष पैदा हुआ, उसके फल-स्वरूप दोनों में युद्ध हुआ श्रीर साम्रगढ़ के मैदान में श्रीरंगजेब ने दारा को पराजित किया ।

दिचिए। से भौरंगजेब के चले जाने पर शिवा जी ने मुग़लों के दिचिए। राज्य पर भाकमए। करने का विचार किया। सन् १६५७ ईसवी में वह भूपनी सेना के साथ रवाना हुआ और मुग़ल राज्य के कई सम्पन्न स्थानों को विजय करके उसने लूट-मार की । इन हमलों में शिवा जी को बहुत से घोड़ों, हाथियों के साथ बहुत-सा घन प्राप्त हुम्रा । उसके बाद वह पूना लौट गया ग्रौर ग्रपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का कार्य उसने ग्रारम्भ किया ।

सन् १६५८ ईसवी में औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बीजापुर के साथ उसकी सन्धि हो चुकी थी। शिवा जी ने मुग़ल सम्राट के विरुद्ध भ्राक्रमण करके लूट-मार की थी। इसलिए उसने भौरंगजेब के पास एक पत्र भेजा और सन्धि का प्रस्ताव किया। औरंगजेब शिवा जी से प्रसन्न न था। लेकिन उत्तरी भारत की अवस्था विद्रोहात्मक चल थी। इसलिए उसने दिच्या में शिवा जी के साथ इस समय वैमनस्य पैदा करना उचित नहीं समभा। नतीजा यह हुआ कि शिवा जी और ऋौरंगजेब में सन्धि हो गयी। बीजापुर की अवस्था दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। प्रजा में असंतोष भी बढ़ रहा था और राज्य के प्रमुख अधिकारियों के ईर्षा-भाव भी राज्य के साथ चल रहे थे। जब राजा निबंल और अकर्मण्य होता हैं, उस समय राज्य में चारों और से विपदाओं का आक्रमण् होते हैं। बीछापुर की अशान्ति के इन दिनों में शिवा जी ने अनेक लाभ उठाये और उसके कुछ अन्य दुर्गों पर भी उसने अधिकार कर लिया।

#### अफ़ज़ल खां की आक्रमण

शिवा जी के लगातार ध्राक्रमएा ध्रौर विद्रोह के कारएा वीजापुर के सुलतान ने उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया । उसके दरधार में अफ़जल खाँ एक ग्रत्यन्त युद्ध कुशल, राजनीतिज्ञ ध्रौर बहादुर था । उसका शरीर विशाल था ध्रौर उसके चेहरे से क्रूरता का स्पष्ट ध्राभास होता था। उसकी ध्रवस्था यौवन को पार कर चुकी थी। फिर भी उसके शारीरिक बल में किसी प्रकार का ध्रन्तर नहीं पड़ा था।

सन् १६५६ ईसवी के अगस्त महीने में अपने साथ एक बड़ी सेना

लेकर अफ़ज़ल खाँ, शिवा जी पर ग्राक्रमए। करने के लिए बीजापुर से रवाना हुआ। प्रतापगढ़ की तरफ न जाकर उसने पुरन्दर का रास्ता पकड़ा। इसके पहले वह यहाँ का सूबेदार रह चुका था। इसलिए वह यहाँ की कठिनाइयों की भली भाँति जानता था। रास्ते में उसने हिन्दुओं के मन्दिरों और देवस्थानों का विध्वंस किया। हिन्दुओं पर उसकी सेना ने भयानक अत्याचार किये।

शिवा जी पर आक्रमए। करने के पहले आफ़जल खाँ ने राजनीति की चालों के काम लिया। उसने सन्धि का प्रश्न उठाकर शिवा जी के साथ भेंट करने का निश्चय किया। उसने गम्भीरता के साथ अपने हिष्ट कोए। पर विचार किया और सन्धि का जाल तैयार करना आरम्भ कर दिया।

#### अफ़ज़ल खां की सन्धि

श्रपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए-श्रफ़ जल खाँ ने कुष्णा जी भास्कर को श्रपना प्रतिनिधि बनाया श्रौर कुछ समय तक उसके साथ बातें करके उसने भास्कर को शिवा जी के पास भेज दिया । शिवा जी ने भास्कर के मुँह से श्रफ़ जल खाँ की सिन्ध का प्रस्ताव सुना श्रौर सिन्ध पर बात चीत करने के लिए उसने श्रपना प्रतिनिधि गोपीनाथ पंत को श्रफ़ जल खाँ के पास रवाना किया । दोनों श्रोर से ईमानदारी के श्राश्वासन दिये गये श्रौर सिन्ध के प्रस्ताव को स्वीकार करके निश्चय हुश्रा कि शिवा जी श्रौर श्रफ़ जल खाँ मिलकर सिन्ध की शर्ती का निर्णय करेंगे । गोपीनाथ पंत लौट कर शिवा जी के पास श्रा गया । मिलने के लिए प्रतापगढ़ के नीचे का स्थान मान लिया गया ।

मिलने के स्थान पर खेमें लगे हुए थे भ्रौर बड़ी सुन्दरता के साथ उसके भीतर लगे हुए शामियाने को सजाया गया था। शिवा जी को मालूम था कि भ्रफ़जल खाँ के साथ उसकी सेना है। यद्यपि उसका शिविर, मिलने के स्थान से कुछ दूरी पर था। उसने भ्रपनी सेना को तैयार कर के श्रीर करीब ले जा कर एक जंगली स्थान पर छोड़ दिया।

भेंट का दिन पहले से निश्चित था। यह भी निश्चित था कि दोनों ही भेंट के समय अपने-अपने साथ, दो-दो अयंग-रचक रख सकेंगे। इस निश्चय के अनुसार जीव महल और शम्भू जी कावजी नामक दो शूर-वीर योद्धा शिवा जी के साथ अंग-रचक हो कर चले श्रौर अफ़जल खाँ भी दो विश्वस्त वीरों को अपने साथ ले कर भेंट के लिये रवाना हुआ। दोनों ओर के अंग-रचक खेमे के बाहर छोड़ दिये गये और अफ़जल खाँ से भेंट करने के लिए शिवा जी ने खेमे के भीतर प्रवेश किया। एकाएक शामियाने के नीचे से चीत्कार सुनायी पड़ा दोनों ओर के अंग-रचक दौड़ पड़े। भीतर जाकर देखा तो अफ़जल खाँ का घायल शरीर जमीन पर पड़ा हुआ। था।

इस समय दोनों ग्रोर की सेनायें दौड़ पड़ीं ग्रौर युद्ध ग्रारम्भ हो. गया। श्रफ़जल खाँ मारा गया था, इसलिए युद्ध में उसकी सेना ठहर न सकी। उसके भागते ही शिवा जी की सेना ने उस पर भयानक ग्राक्रमण किया ग्रौर उसके पैंसठ हाथियों, चार हजार घोड़ों ग्रौर बारह हजार ऊँटों के साथ-साथ उसके बहुत-से ग्राह्म-शस्त्रों पर ग्रधिकार कर लिया।

#### सुलतान के साथ सन्धि

श्रफ़जल खाँ के मारे जाने के बाद बीजापुर-राज्य की श्रोर से श्रौर भी कई श्राक्रमए। शिवा जी को परास्त करने के लिए किये गये। लेकिन सभी में बीजापुर की पराजय हुई। इसके बाद सन् १६६१ ईसवी में बीजापुर के सुलतान ने स्वयं श्रपनी एक विशाल सेना लेकर शिवा जी पर चड़ाई की श्रौर श्रन्त में बुरी तरह से उसकी हार हुई। जब कोई उपाय सुलतान का बाको न रहा तो उसने शिवा जी के साथ सिन्ध मर ली। उस सिन्ध से कल्याए। से गोश्रा तक का कोंकए। प्रदेश शिवा जी के श्रिवक्तर में श्रा गया। सब मिलाकर एक बड़ा इलाका शिवा जी श्रिवकार में हो जाने के कारए। उसकी शक्तियाँ श्रव पहले से बहुत बड़

हो गयी थीं।

#### स्रत में शिवा जी का आक्रमण

पहले यह लिखा जा चुका है कि शिवा जी और धौरंगजेब के बीच सिन्ध हो चुकी थी। मुगलों की भ्रोर से उस सिन्ध का पालन उस समय तक हुआ, जब तक कि श्रौरंगजेब घर से लेकर बाहर तक, विरोधी परिस्थितियों में जकड़ा रहा उसके कुछ बदलते ही भ्रौर मुग़ल-साम्राज्य के सिहासन पर बैठते ही उसने शिवा जी के साथ सिन्ध को ठुकरा दिया भ्रौर सन् १६६१ ईसवी में मुग़ल-सेना ने कल्याएा पर श्रधिकार कर लिया। कल्याएा इन दिनों में शिवा जी के श्रधिकार में था। श्रौरंगजेब के साथ शिवा जी की श्रंत्रुता का यहीं से सूत्रपात हुआ। दोनों तरफ तनातनी बढ़ने लगी। मराठों में युद्ध की तैयारियाँ होने लगीं श्रौर मुग़लों की पूना में एकत्रित होने की कोशिश की। यशवंतिसह भी मुग़लों की सहायता के लिए पूना में पहुँच गया। पूना के निकट दोनों श्रोर की सेनायें एकत्रित हुईं।

कुछ घटनाओं के बाद शिवा जी ने अवसरपाकर सूरत पर आक्रमण किय । उन दिनों में सूरत व्यापार का एक प्रसिद्ध केन्द्र था । योरप और एशिया के व्यापार का यह एक बड़ा बाजार था । यहीं पर पहले-पहल ऋंगरेजों ने आकर अपनी कोठियाँ खोली थीं । मक्का जाने के लिए यहाँ का बन्दरगाह मुख्य समभा जाता था । हालैयड भौर पुर्तगाल के लोगों ने भी यहाँ पर अपनी कोठियाँ खोल रखी थीं । इस होने वाले व्यवसाय ने इस नगर को सम्पत्तिशाली बना दिया था ।

सन् १६६४ ईसवी में शिवा जी ने सूरत पर माक्रमण किया। चार हजार मराठा सवारों के कारण सूरत में हाहाकार मच गया। ग्रेंगरेजी कम्पनी के प्रधिकारियों ने मरहठा सवारों का सामना किया ग्रीर उन्होंने अपनी कोठियों की रखा की । सूरत को सूटकर मराठा सेना लौट गयी ग्रीर उसके कुछ दिनों के बाद मराठों का फिर सूरत में आक्रमण हुआ। उन्हीं दिनों में शिवा जी के पिता शाह जी की मृत्यु हुई थी ग्रौर उसकी सम्पत्ति तथा जागीर पर शिवा जी का ग्रधिकार हो गया था।

# मुगलों के साथ फिर सन्धि

सन् १६६४ ईसवीं में श्रीरंगजेब ने ग्रपने पुत्र मुश्रज्ज्ञम को दिचिए। का सूबेदार बनाकर भेजा। उसकी सहायता के लिए यशवंतिसह वहीं पर मौजूद था। ग्रपनी शक्ति को ग्रह्र बनाने के लिए मुग़ल-सम्राट ने राजा जयसिंह को एक बड़ी सेना के साथ दिचए। के लिए रवाना किया। पूना में मुग़लों की एक विशाल सेना एकत्रित हो गयी। जयसिंह ने सिंहगढ़ के दुर्ग पर श्राक्रमए। किया श्रीर रायगढ़ तक उसकी सेना फैल गयी। इसके साथ ही सरदार दिलेर खाँ एक मुग़ल सेना लेकर पुरन्दर की श्रीर रवाना हुआ।

मुग़लों के इन भयानक आक्रमगों से शिवा जी के सामने बड़ी कठिनाई पैदा हो गयी। वह जयसिंह के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। इसलिए सन्धि का प्रस्ताव हुआ और दोनों ने आदर से साथ सन्धि स्वीकार किया। शिवा जी ने मुग़ली के दुर्गों को वापस दे दिया और दूसरे जिन ३२ दुर्गों पर शिवा जी का अधिकार हो गया था, उनमें से भी २० दुर्ग औरंगजेब को दिये गये। औरंगजेब की श्रोर से बीजपुर-राज्य के कुछ प्रदेश शिवा जी को मिले और उसका लड़का शम्भा जी मुग़ल-सम्रराज्य में पंच हजारी मनसबदार बनाया गया।

इस सन्धि के बाद जयसिंह भ्रौर शिवा जी ने मिलकर बीजापुर में श्राक्रमण किया भ्रौर उसके भ्रनेक दुर्गों के साथ-साथ उसका दुर्गम पहाड़ी दुर्ग मण्डल किला भी छीन कर भ्रधिकार में कर लिया गया।

# श्रीरंगजेब का विश्वासघात

शिवा जी ने जयसिंह के साथ सन्धि की थी, लेकिन वह सन्धि जयसिंह तक ही उस समय सीमित थी। उसके बाद दोनों ने मिलकर बीजापुर पर श्राक्रमए। किया था। सन्धि की वे शर्ते जब श्रौरंगजेब के पास पहुँची तो वह चुप हो गया। ग्रपने विचारों को बिना प्रकट किये हुए उसने शिवा जी को श्रपने यहाँ ग्रामंत्रित किया। शिवा जी ने बिना किसी सन्देह के उस निमंत्रए। को स्वीकार कर लिया। इसके पहले ही शिवा जी ने जयसिंह के मुँह से सुना था कि सन्नाट ने दिचए। का सम्पूर्ण श्रीधकार देने के लिए उसे श्रमंत्रित किया है। उसे बताया गया था कि सैनिक श्रौर श्राधिक शक्तियों के साथ उसे श्रागरा से दिचए। वापस किया जातगा श्रौर मुग़ल सान्नाज्य की श्रोर से दिचए। का शासक माना जायगा। सन् १६६६ ईसवी में ग्रपनी एक छोटो सी सेना के साथ उसका पृत्र शम्मा जी भी था।

शिवा जी की मराठा सेना छागरा पहुँच कर रक गयी श्रौर सम्राट से भेंट करने के लिए उसने दरबार-ग्राम में प्रवेश किया। दरबार समाप्त होने के बाद शिवा जी को वहाँ पर कैंद कर लिया गया। श्रौरंगजेब के इस विश्वाघात से शिवा जी को एक भीषणा आघात पहुँचा। उसने सहज ही में अनुभव किया कि शत्रु का विश्वास करने का यह परिणाम है। कुछ दिनों तक बंदी रहकर शिवा जी ने वहाँ श्रधिकारियों को घोखा दिया श्रौर चालाकी से वह बन्दी घर से निकल कर चला गया।

कैंद से छूट कर शिवा जी ने दिचिए। में मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी की । उसने समभ लिया कि श्रीरंगजेब के शासन-काल में मुगलों श्रीर मराठों की सन्धि कभी नहीं हो सकती ।

सन् १६६७ ईसवी की २ जूलाई को जयसिंह की मृत्यु हो गयी थी। वह एक शूर-वीर राजपूत था ग्रौर मुगलों की ग्रोर से दिल्एा में युद्ध के लिए भेजा गया था। उसके साथ सिंध करके जो दुर्ग ग्रौर प्रदेश शिवा जी ने मुगल-सम्राट को दिये थे, एक साथ उसने सब पर ग्रिधकार कर लिया। उनकी रचा के लिए यशवंतसिंह के साथ, मुग्रज्जम दिच्छा में था ग्रौर उसके ग्रिधकार में एक विशाल मुगल सेना थी। लेकिन शिवा जी को वह रोक न सका। सन्धि के बाद सिंहगढ़ का दुर्गभी मुग़लों के ग्रधिकार में चला गया था। शिवा जी ने उस पर कब्जा करने की चेष्टा की। यशवंतसिंह ग्रीर मुग्नज्जम के ग्रधिकार में जितनी सेना थी, सब ने मिलकर सिंहगढ़ को बचाने की कोंशिश की।

शिवा जी को कैद करके श्रीरंगजेब सदा के लिए दिचिए। से छुटकारा पा गया था। लेकिन उसके कैद से छूटकर चले जाने पर श्रीरंगजेब को बहुत रंज हुआ। शिवा जी का फिर युद्ध श्रारम्भ कर देना उसे श्रसह्य हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा कर शिवा जी के विनाश का का प्रयत्न किया। ११ दिसम्बर हुसन् १६६६ ईसवी को उसे समाचार मिला कि शिवा जी सिंहगढ़ पर श्राक्रमणा करके उस पर श्रधिकार करना चाहता है। यह समाचार पाकर सम्राट ने सेनापित दिलेर खाँ श्रीर दाऊद खाँ को श्रादेश भेजे कि वे अपनी शक्तिशाली सेनाश्रों को लेकर सिंहागढ़ में शाहजादा मुश्रज्जम श्रीर यशवंतिसह की सहायता करें श्रीर किसी भी प्रकार वे शिवा जीं का विध्वंस करें।

# सिंहगढ़ के दुग पर अधिकार

दोनों श्रोर की सेनाश्रों का सिंहगढ़ में सामना हुआ। सन् १६७० ईसवी में मुग़लों के साथ शिवा जी ने यह भयानक युद्ध आरम्भ किया। मुग्नज्जम के साथ कई एक बहादुर सेनापित थे और शक्तिशाली विशाल मुग़ल सेना थी। शिवा जी और उसकी सेना का प्रत्येक सैनिक, सवार और सरदार, औरंगजेब के विश्वासघात के कारण रक्त का प्यासा हो रहा था। दोनों और से भयानक नर-संहार आरम्भ हुआ। मारे गये सैनिकों का रक्त प्रवाहित हो उठा।

मराठा श्रीर मावली सैनिकों ने मुग़ल सेना के छक्के छुटा दिये। कई बार मुग़ल सेना घबराकर पीछे की झोर हट गयी। परन्तु फिर साहस करके उसने युद्ध किया। उस विकराल युद्ध में दोनों झोर की सेनायें बहुत समय तक श्रागे बढ़ने की कोशिश करती रहीं । लेकिन कोई सफलता न मिली । दोनों सेनायें बढ़कर एक दूसरे के निकट श्रा गयो थीं श्रीर उन्होंने वाएों की मार बन्द करके तलवारों की ।मार श्रारम्भ कर दी थी । कई घन्टे तक दोनों श्रोर की सेनाश्रों ने मयङ्कर मार-काट की । एक बार मराठा सेना पीछे की श्रोर हटी । उस समय मुगल सेना कुछ दूर तक मराठों को दबाकर पीछे ले गयी । लेकिन उसके बाद ही मरहठों श्रीर मावलियों ने श्रपनी। तलवारों की मार से प्रलय का इश्य उपस्थित कर दिया । बहुत-से मुगल सैनिक मारे गये । मुश्रज्जम श्रीर यशवंत की सेनायें पीछे की श्रोर हटने लगीं । बाकी मुगल सैनिकों ने भी साहस तोड़ दिया श्रीर युद्ध के मैदान में उन्होंने हथियार डाल दिये । उसी समय शिवा जी की सेना ने युद्ध बन्द कर दिया श्रीर सिंहगढ़ के दुर्ग पर श्रधकार कर लिया । दिचए। में मुगल सेना का यह युद्ध उसकी पराजय का एक ऐसा कारए। बन गया कि फिर उसके बाद उसने साहस नहीं किया ।

युद्ध बन्द होने के बाद मुग़ल सेना का कोई भी सैनिक मारा नहीं गया। युद्ध के बाद सिंहगढ़ के दुर्ग पर शिवा जी का फहराता हुआ ऋएडा दिखायी देने लगा।

### बीसवां परिच्छेद

# देवारी का संग्राम

### [ १६८० ईसवी ]

मेवाड़ श्रौर पुराल साभ्राज्य, श्रकबर के वंशज, हिन्दुश्रों के साथ श्रौरंगजेब की करूता, प्रभावती के बिवाह का युद्ध, मेवाड़ पर श्रौरंगजेब का श्राक्रमण, श्रौरंगजेब की पराजय!

### मेवाड्-राज्य की स्थापना

राएगा प्रताप के सत्रह पुत्र थे। उसकी मृत्यु के पश्चात् सन् १५६७ ईसवी में उसका बड़ा लड़का अमर्रासह गद्दी पर बैठा। मेवाइ-राज्य ने अभी तक पराधीनता स्वीकार न की थी। वह लड़ कर पराजित हुआ था और पराधीनता में कुछ वर्ष व्यतीत कर चुका था। लेकिन प्रताप ने उसको फिर स्वतन्त्र करने में सफलता प्राप्त की थी। मृत्यु के समय अपने राज्य की स्वाधीनता की रचा के लिए वह चिन्तित हुआ था। अपने पुत्र अमर्सिह पर इसके लिए उसे अधिक विश्वास न था।

ग्रमर्रासंह ने चौबीस वर्ष तक मेवाड़ का शासन किया । वह भ्रपने पिता—राणा प्रताप की तरह शूर-वीर न था । उसमें स्वाभिमान भौर राजनीतिक चातुर्य का ग्रभाव था । सन् १६२१ ईसवी में ग्रमर्रासंह की मृत्यु हो गयी ग्रौर उसके बाद, मेवाड़ के सिंहासन पर उसका जेब्ठ पुत्र कर्ण बैठा । उसका चरित्र ऊँचा था । वह साहसी भ्रौर बहादुर था । लेकिन उसकी शक्तियाँ निर्वल थीं । लगातार युद्धों के कारण मेवाड़-

राज्य की ग्राधिक परिस्थिति छिन्न-भिन्न हो गयो थी। कर्ए ने ग्रयने राज्य की इस ग्रवस्था को बदलने का प्रयत्न किया ग्रीर उसे बहुत-कुछ सफलता भी मिली। उसके शासन-काल में दिल्ली के मुगल बादशाह के साथ कोई संघर्ष नहीं पैदा हुग्रा। साधारएा मन-मोटाव की ग्रवस्थायें सामने ग्रायी, उनको राएाा कर्ए ने संघर्ष का रूप नहीं दिया। इसका परिएााम यह हुग्रा कि मुगल बादशाह के साथ उसका उसका साधारएा सम्मान-पूर्ण व्यवहार चलता रहा। दोनों तरफ से इसकी रचा की गयी।

### अकबर की मृत्यु

म्गल श्राधिपत्य के विरुद्ध, राजपूताना के राजाश्रों में मेवाड़-राज्य के संघर्ष ही ग्रन्तिम संघर्ष रहे थे। परन्तु उनका ग्रन्त रागा प्रताप ग्रौर भ्रकबर के जीवन-काल में ही हो चुका था। प्रताप की मृत्यु सन् १६५७ ईसवी में ग्रीर ग्रकबर की मृत्यु सन् १६०५ ईसवी में हुई थीं। इसके पहले ही मुग़ल-साम्राज्य का पूर्ण विस्तार भारत में हो चुका था श्रौर मेवाड़ को छोड़कर मुगल बादशाह अकबर का विरोधी कोई राजा और बादशाह बाकी न रहा था। देश में जो शासक थे, वे अकबर की अधी-नता में अपने-अपने राज्यों का शासन कर रहे थे। अकबर ने अपनी बहुत बड़ी योग्यता धौर राजनीतिक चतुरता से ग्रपने राज्य के विस्तार में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की थी । लेकिन जिस समय वह बीमार पडा ग्रीर उसके जीवन का श्रन्तिम समय ग्रा गया, उस समय साम्राज्य के प्रसिद्ध और ऊँचे अधिकारियों के साथ परिवार के सभी लोग आकर उसको घेर कर बैठ गये। जिस समय ग्रकबर ग्रपने जीवन की ग्रन्तिम साँसे ने रहा था, उसके जीवन की महानता और श्रेष्ठता की श्रोर किसी का ध्यान न था। उसकी शैय्या के निकट उसके पुत्रों में राज्याधिकार का संघर्ष पैदा हुआ। एक ग्रोर अनुकबर के प्राण निकल रहे थे ग्रौर दूसरी श्रोर उसके पुत्रों में राज्याधिकार का भगड़ा हो रहा था । जीवन

के इस घृणित दृश्य को ग्रकबर ने ग्रपने नेत्रों से देखा श्रौर एक ग्रसह्यं वेदना के साथ उसके प्राणों का ग्रन्त हुआ। सलीम उसका खड़ा बेटा था। मृत्यु के पहले ग्रकबर ने स्वयं सलीम को राज्याधिकार दिये जाने का निर्णय कर दिया था। इसलिए उसके मर जाने पर सलीम जहाँगीर के नाम से १६०५ ईसवी में दिल्ली के सिहासन पर बैठा।

# जहांगीर के साथ विद्रोह

मेवाड़ के राणा कर्ण के समय चित्तौर, मुगुल-साम्राज्य के आधि-पत्य में ग्रागया था, लेकिन दोनों ग्रोर से मित्रता का ही व्यवहार चलता रहा । ग्रावश्यकता पड़ने पर बादशाह की सहायता के लिए चित्तौर की ग्रोर से सेनायें जाती थीं ग्रौर उनका श्रिषकारी कर्ण का छोटा भाई भीम होता था। वह स्वभाव से ही साहसी, स्वाभि-मानी ग्रौर तेजस्वी था। जहाँगीर के पुत्र खुर्रम का—जो ग्रागे चल-कर शाहजहाँ के नाम से मुगुल-साम्राज्य का बादशाह हुग्रा—भीम के साथ विशेष स्नेह था। दोनों एक दूसरे के साथ बन्धुत्व का व्यवहार करते थे।

शाहजादा खुर्रम के साथ भीम का गहरा स्नेह देखकर बादशाह जहाँगीर कभी-कभी सशंकित होता था। उसने भीम और खुर्रम के स्नेह में बाधा डालने की चेष्टा की, परन्तु वह सफल न हुआ। जहाँगीर के इस प्रकार के सन्देह का कारण था। उसके चार लड़के थे—खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार। विद्रोह करने के कारण जहाँगीर ने खुसरो को मरवा डाला था। परवेज उसका दूसरा बेटा था। जहाँगीर के बाद, मुग़ल-साम्राज्य के सिंहासन पर । बैठने का वही अधिकारी था। खुर्रम की मनोवृत्ति कुछ और थो। जहाँगीर का अनुमान था कि परवेज और खुर्रम में राज्याधिकार के लिए संघर्ष होने पर भीम खुर्रम की सहायता करेगा।

फार्म २३

भीम के प्रति जहाँगीर का सन्देह कुछ दिनों के बाद सही साबित हुआ। खुर्रम ने अपने कुछ आदिमियों को लेकर परवेज पर आक्रमण किया और उसे जान से मार डाला। उसके बाद उसने अपने पिता जहाँगीर के साथ विद्रोह कर दिया। जहाँगीर ने खुर्रम को अधिकार में लाने के लिए अपनी एक सेना भेजी। उसके साथ खुर्रम ने युद्ध किया और भीम ने उसकी सहायता की। उस युद्ध में भीम मारा गया और खुर्रम युद्ध से भागकर उदयपुर चला गया। राणा कर्ण ने उसके साथ अत्यन्त उदारता के साथ व्यवहार किया। लेकिन उन दोनों के इस बन्धु-भाव से राणा कर्ण और बादशाह जहाँगीर के बीच कोई वैमनस्य नहीं पैदा हुआ। सन् १६२८ ईसवी में राणा कर्ण की मृत्यु हो गयी और उसके स्थान पर उसका पुत्र जगतसिंह चित्तौर के सिहासन पर बैठा। उसके कुछ हो दिनों के बाद, सन् १६२८ ईसवी में बादशाह जहाँगीर की भी मृत्यु हुई और शाहजादा खुर्रम शाहजहाँ के नाम से मुग्ल-सिहासन पर बैठा।

# त्रौरङ्गजेब त्रौर राजसिंह

राणा जगतिसह ने छुन्बीस वर्ष शासन किया । उसने मारवाड़ की राज-कत्या के साथ विवाह किया था, उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए । बड़े लड़के का नाम राजिसह था । जगतिसह के मरने के बाद वही मेवाड़ का राणा हुग्रा । इधर बहुत दिनों से मेवाड़ श्रौर दिल्ली के बीच में किसी प्रकार की श्रशान्ति न थी । लेकिन राजिसह के सिहासन पर बैठते ही वह शान्ति एक साथ विलीन होती हुई दिखायी पड़ी । यद्यपि उस श्रशान्त वातावरण के उत्पन्न होने के विभिन्न कारण थे । फिर भी, उनकी जड़ में श्रौर श्रशान्त वातावरण को प्रोत्साहन देने में राजिसह का हाथ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता । उन दिनों में शाहजहाँ बादशाह मुगल-साम्राज्य के सिहासन पर था, उसने श्रपने जीवन में राजपूतों के प्रति पुराने शत्रु-भाव को कभी स्थान नहीं

दिया था।

1 人名葡萄沙克斯

शाहजहाँ के चार पुत्र थे। दाराशिकोह, शुजा, श्रीरंगजेब श्रीर मुरादबः । शाहजहाँ ने अपने इन चारों पुत्रों को साम्राज्य में श्रालग-अलग श्रिविकारी बना दिया था। दाराशिकोह पंजाब तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश का, शुजा बंगाल तथा उड़ीसा का, श्रीरंगजेब साम्राज्य के दिचए। प्रदेशों का श्रीर मुरादबः श गुजरात का सुबेदार था। दारा का स्वभाव, शाहजहाँ के स्वभाव के साथ श्रीधक मिलता था, इसलिए वह सम्राट के साथ रहा करता था। वहीं श्रापने सब भाइयों में बड़ा था श्रीर साम्राज्य का श्रीधकारी था।

मेवाड़ के राएग रार्जासह और दारा में भ्रधिक मेल रहता था। इसलिए सम्राट शाहजहाँ के चारों पुत्रों में जब राज्य के लिए संघर्ष उत्पन्न हुआ और युद्ध हुआ तो रार्जासह ने दाराशिकोह का साथ दिया। उस युद्ध में दारा की पराजय हुई। उसकी सहायता के लिए रार्जासह के साथ राजपूताना के अनेक राजा अपनी सेनाओं के साथ आये थे। इसलिए उन सब के साथ औरंगजेब की शत्रुता उत्पन्न हो गयी।

श्रप्तने भाइयों को परास्त श्रौर सर्वनाश करके श्रौरंगजेब सन् १६५६ ईसवी में सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ के सामने जब बुढ़ापे का संकट या—शौरंगजेब के कारएा श्रनेक श्रसहा विपदाश्रों में उसे रहना पड़ा। इसके पहले उसका सम्पूर्ण जीवन सुखमय रहा था। वह एक विलासी सम्राट था। उसके शासनकाल में मुग़ल-साम्राज्य का खजाना बड़ी उन्नति पर था। हीरा, लाल श्रौर जवाहिरातों की श्रपार सम्पत्ति उसके श्रिषकार में थी। वर्ष गाँठ के दिन वह प्रति वर्ष जवाहिरातों से तौला जाता था श्रौर वे जवाहिरात दीन दुखियों को बाँट दिये जाते थे। उसका राज-सिहासन चौदह लाख से भी श्रिषक समभा जाता था। मुग़ल बादशाहों में सबसे श्रिषक श्रौर प्रसिद्ध इमारतें उसी ने बनवाई थीं। ताजमहल उसी का बनाया हुआ है, जो संसार की प्रसिद्ध इमारतों में माना जाता है।

# श्रीरङ्गजेब श्रीर हिन्दू नरेश

मुग़ल-साम्राज्य के सिंहासन पर बैटने के पहले ग्रीरंगजेब का धार्मिक पचपात बहुत-कुछ छिपा रहा था। शाहजहाँ ग्रीर दाराशिकोह के साथ वह पहले से ही मतभेद रखता था। दारा के साथ संघर्ष पैदा होने पर हिन्दू राजाग्रों ने उसके विरुद्ध दारा का साथ दिया था। हिन्दुग्रों के साथ उसके विरोध का ग्रारम्भ यहीं से हुग्रा ग्रीर उसकी विरोधी भावना ने धार्मिक ग्रीर जातीय पचपात का रूप धारण किया। शुरू में उसने कुछ ऐसे कार्य किये थे, जिनसे हिन्दू ग्रीर मुसलमानों—दोनों का लाभ था। लेकिन उसकी यह प्रवृत्ति कुछ ही समय के बाद बदल गयी ग्रीर धीरे-धीरे वह हिन्दुग्रों का शत्रु बन गया।

धार्मिक पच्चपात न होने के कारए। ही श्रकबर ने मुग़ल-साम्राज्य की प्रतिष्ठा में श्रद्भुत सफलता पाई थी श्रौर समस्त राजा तथा नवाब उसकी श्रधीनता में श्रा गये थे। निष्पच भावना ने श्रकबर की शिक्तियों को महान बना दिया था श्रौर यह भावना ही उसकी सफलता का कारए। बन गयी थी। जहाँगीर श्रौर शाहजहाँ तक श्रकबर की भावना जीवित रही। श्रोरंगजेब का शासन श्रारम्भ होते ही वह भावना निर्वंत होने लगी श्रौर थोड़े समय के भीतर ही उसका शासन, हिन्दुश्रों का शत्रु हो गया। हिन्दुश्रों के प्रति भौरंगजेब के श्रत्याचारों के कारए। ही दिख्णी भारत में मराठों का विद्रोह उत्पन्न हो गया श्रौर। उत्तरी भारत में भी हिन्दू उसके विरोधी हो गये। विद्रोह की यह श्राग साम्राज्य में चारों श्रोरं फैलने लगी। श्रौरंगजेब ने उसको बुभाने की चेष्टा न की। बिल्क उसके कार्यों से विद्रोह की वह साधारए। श्राग धीरे-धीरे प्रज्वित होने लगी।

जातीय और धार्मिक पचपात में धांखें बन्द करके श्रीरंगजेब ने काम किया। उसके वे सारे कार्य ग्रत्याचार के रूप में साम्राज्य के हिन्दुश्रों के सामने श्राये। सन् १६६८ ईसवी में उसने श्राज्ञा दी की हिन्दुश्रों के समस्त मन्दिर, शिवालय और उनकी पाठशालायें तोड़ कर उनके स्थानों पर मस्लिदें और सरायें बनवाई जाय। इस भाज्ञा के परिणाम-स्वरूप मथुरा, वृन्दाबन, भ्रागरा, बनारस और गुजरात भ्रादि नगरों के मन्दिर गिरवा दिये गये भीर उनके स्थानों पर मस्जिदें बन गयीं सन् १६७६ ईसवी में हिन्दुओं से जिज्ञया कर फिर वसूल किया जाने लगा और उन पर बहुत से नये कर लगाये गये। उनके भ्रदा करने में किसी हिन्दू के भ्रागा-पीछा करने पर भ्रथवा न दे सकने पर उसको भ्रयानक दण्ड दिया जाता। हिन्दुओं पर जो पुराने कर चले भ्रा रहे थे, उनमें वृद्धि कर दी गई और। उनकी वसूलयाबी में बहुत सिस्त्यां की गई। जब रदस्ती हिन्दुओं को मुस्लमान बनाया गया। इन ग्रत्याचारों के फल-स्वरूप, वही हिन्दू नरेश—जिनकी सहायता से श्रकबर ने विशाल मुगल साज्राज्य की स्थापना की थी—उसके वंशज औरंगजेब के शत्रु हो गये और उसके मिटाने की चेष्टा करने लगे।

# विद्रोह की आंधियां

हिन्दुग्नों पर ग्रौरंगजेब के अत्याचार बढ़ते गये । उसने पीड़ित हिन्दुग्नों की ग्रोर कभी ग्रांख उठा कर न देखा । समस्त साम्राज्य में हाहाकार मचा रहा । उसकी कहीं सुनवाही न थी । राज्य के अत्याचारी मुस्लिम ग्रिधिकारियों ने हिन्दुग्रों के साथ ग्रमानुषिक ग्रन्यायों में कुछ बाकी न रखा ।

धन्याय और प्रत्याचार से शत्रुधों की । उत्पत्ति होती हैं । सन् १६६६ ईसवी में मथुरा और दूसरे कई जिलों के जाटों ने संगठित होकर भौरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सन् १६७२ ईसवी में सत-नामी नामक एक सम्प्रदाय के लोगों ने मुग्ल बादशाह के साथ विष्लव किया। इन्हीं दिनों में पंजाब के सिख उठ खड़े हुए और उन्होंने मुग्ल-शासन का विद्रोह किया। देश की यह विरोधी शक्तियाँ बहुत साधारण थीं। यद्यपि उनके विद्रोहों को दबाने के लिए औरंगजेब को बहुत हानि

उठानी पड़ी थ्रौर बहुत-से उसके मुगल सैनिकों का संहार हुआ। लेकिन धौरंगजेब ने इसकी कुछ परवाह न की थ्रौर सन् १६७६ ईसवी में उसने राजपूतों के साथ भी संघर्ष पैदा कर दिया। जोधपुर के राजा जसवंतिसह की मृत्यु के बाद, जिसने उसकी अधीनता स्वीकार की थी थ्रौर उसकी सहायता में जिसने मराठों के साथ युद्ध करते-करते अपने प्राणों का अन्त किया था, उसने उसकी दोनों विधवा रानियों को बन्दी कर लिया थ्रौर उनका मेवाड़ का राज्य दूसरों को सौंप दिया। जसवन्तिसह के एक पुत्र को भी उसने मरवा डाला। लेकिन उसका दूसरा लड़का अजीतिसह अपने मन्त्री दुर्गादास राठौर की सहायता से जीवन-भर मुगलों के साथ युद्ध करता रहा। इस प्रकार के अनेक कारणों से राजपूताना के राजपूत भी उसके शत्रु हो गये।

# राणा राजसिंह का गौरव

राजपूताना में मेवाड़-राज्य का गौरव बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था। उस राज्य की शक्तियाँ अनेक अवसरों पर लोप हो चुकी थी लेकिन कुछ समय के बाद, मेवाड़ फिर शक्तिशाली हो जाता था। रागा प्रताप के बाद मेवाड़ का गौरव फिर छिन्न-भिन्न हो गया था। लेकिन रागा राजसिंह के सिंहासन पर बैठते ही उसका फिर उत्तथान हुआ। किसी भी राज्य का गौरव उसके राजा की योग्यता पर निभंर होता है। राजसिंह बब्पा रावल का योग्य वंशधर था। उसकी वीरता और तेजस्विता शत्रु औं पर भी अपना प्रभाव डालती थी। वह अत्यन्त साहंसी और निर्भीक था। राजपूतना के समस्त शासक और सरदार राजसिंह का सम्मान करते थे।

सन् १६१४ ईसवी में बादशाह जहाँगीर ने मेवाइ पर आक्रमण करने के लिए शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में एक मुगल सेना भेजी थी। उन दिनों में वहाँ का शासन राखा अमरसिंह के हाथ में था। उसने राजपूत सेना को लेकर मुग़ल-सेना का सामना किया था और ग्रन्त में पराजित हुग्रा था। उसके बाद श्रमर्रासह ने मुगलों के साथ सन्धि कर ली थी।

राणा श्रमर्रासह के समय से ही मुग़ल-साम्राज्य का श्राधिपत्य मेवाड़ पर श्रा चुका था। लेकिन जहाँगीर श्रौर शाहजहाँ के शासन-काल तक दोनों राज्यों के बीच एक मित्रता का सम्बन्ध चलता रहा। यह सम्बन्ध बादशाह ग्रौरंगजेब के समय में बिगड़ने लगा था लेकिन संघर्ष की कोई परिस्थित उत्पन्न न हुई थी, रागा राजसिंह ग्रौरंगजेब की मनोवृत्ति को खूब समभता था। वह शक्तिशाली मुग़ल-सम्राट से श्रपरिचित न था। परन्तु ग्रपनी निर्मीकता के कारण वह कुछ परवाह न करता था।

### राजकुमारी प्रभावती

मारवाइ के राठौर राजपूत, मारवाइ छोड़कर रूपनगर चले गये थे ग्रौर वे वहीं पर रहने लगे थे। रूपनगर मुग़ल-साम्राज्य में सम्मलित था। इसलिए जो राजपूत वहाँ पर रहते थे, वे मुग़ल-राज्य के सामन्त माने जाते थे। ग्रौरंगजेब के पहले उनको ग्रमेक सुविधायें प्राप्त थीं। परन्तु ग्रौरंगजेब के शासन काल में उनकी स्वतन्त्रता का ग्रपहरण हो चुका था ग्रौर वे सभी प्रकार के बन्धनों में जीवन व्यतीत कर रहे थे।

जिन दिनों में श्रीरंगजेब का शासन बड़ी कठोरता के साथ चल रहा था, रूपनगर के राठौर वंश की राजकुमारी प्रभावती ने यौवनावस्था में प्रवेश किया था। वह ध्रपने सुन्दर शरीर श्रीर श्राकर्षक स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध हो रही थी। प्रभावती के सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर श्रीरंग-जेब ने उसके साथ विवाह करने का निश्चय किया।

. रूपनगर में एक भ्रोर प्रभावती अपने भ्रपूर्व यौवन, श्रद्भुत स्वास्थ्य भ्रौर ग्राकर्षक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध हो रही थी, दूसरी भ्रोर उसके साथ विवाह करने का भ्रौरंगजेब का निश्चय रूप नगर भ्रौर उसके श्रास-पास बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था। श्रीरंगजेब की यह श्रिभलाषा चारों श्रोर फैल कर प्रभावती के कानों में भी पहुँची। मुसलमान बाद-शाह के उस निर्णय को सुन कर वह श्रस्त-ब्यस्त हो उठी।

प्रभावती ने किसी से उस सम्बन्ध में बातचीत न की । लेकिन उसे साफ-साफ यह मालूम हो गया था कि श्रौरंगजेब मेरे साथ विवाह करना चाहता है। इसलिए वह प्रत्येक समय भयानक मानसिक चिन्ताश्रों में रहने लगी।

जिस प्रकृति ने प्रभावती को ग्रद्भुत स्वास्थ्य ग्रीर सौन्दर्यं दिया था, उसने उसको उसकी रचा के लिए शक्तियाँ न दी थी। जीवन का जो वैभव प्रभावती के सुख श्रौर सौभाग्य का साधन था, वही उसके दुख, दुर्भाग्य ग्रीर विपदाग्रों का कारएा बन गया । वह सोचने लगी: सम्पूर्ण मुग़ल-साम्राज्य के शासक बादशाह ग्रौरंगजेब का कौन विरोध करेगा ? किसके पास इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं, जो उसका सामना कर सके ? भग-वान की क्या यही ग्रभिलाषा है कि मेरे जीवन का सर्वस्व, उस मुसल-मान बादशाह के लिए उत्सर्ग हो, जिसके नाम श्रौर स्मरण से मैं घृणा करती हूँ ! ऐसा नहीं हो सकता । अपनी रचा के लिए मेरे पास वह शक्ति हैं, जिस पर किसी का ग्रधिकार नहीं है। ग्रपनी उस शक्ति से मुक्ते कोई वञ्चित नहीं कर सकता ! बादशाह को अपने साम्राज्य का ग्रहंकार है। उस ग्रहंकार में उसने मनुष्यत्व को भूला दिया है। बादशाह के श्रभिमान ने उसे प्रकृति के इस सत्य को समभने का अवसर नहीं दिया कि सम्पूर्ण प्रकृति की रचना में सी-जीवन का निर्माण ग्रद्भुत भ्रौर ग्रज्ञेय है। सम्पत्ति भ्रौर राज्य के वैभव उसके परिष्कृत हृदय पर विजयी नहीं होते ! जब दूसरे तरीकों से मेरी रचा न हो सकेगी तो मैं श्रपने उस ग्रस्त्र का प्रयोग करूँगी, जिससे मुफ्ते कोई वञ्चित नहीं कर सकता। मैं प्रात्मधात करके इस संसार से बिदा हो जाऊँगी ! वह ग्रस्न कभी श्रसफल नहीं होता। संसार के दुराचारी श्रभिमानियों से श्रपनी रचा करने के लिए परम पिता भगवान ने यह ग्रस्त्र स्वयं उन बालिकाओं

श्रोर युवती स्त्रियों को दिया है, जिनके हृदय स्वच्छ होते हैं श्रोर संसार के विकारों से जिनका श्रन्तरंग श्रोर वहिरंग बहुत दूर रहा करता है। श्रपने इस श्रस्त्र का लड़कियों को जन्न से ही ज्ञान होता है!

इस प्रकार की कितनी ही बातों को सोचने और समफने के बाद प्रभावती को कुछ संतोष मिलता। लगातार दिन बीत रहे थे। रूपनगर के सभी स्त्रियों और पुरुषों ने समफ लिया था कि प्रभावती को भीरंगजेब की वेगम बनना पड़ेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता।

### प्रभावती का निर्णय

लड़कों की श्रपेचा लड़िकयाँ श्रधिक सजीव श्रौर भावुक होती हैं। वे स्वयं अपने जीवन का निर्णय करती हैं। यौवन की सुमधुर श्रौर शीतल वायु की तरङ्गों ने प्रभावती के श्रन्त:करण को मेवाड़ के राणा राजसिंह की श्रोर पहले से ही प्रवाहित कर रखा था। राजसिंह के शौर्य श्रौर प्रताफ ने उसको श्रपनी श्रोर श्राक्षित किया था। वह प्रायः उसी के गुणों का चिन्तन किया करती थी। उन्हीं दिनों में मुग़ल-साम्राज्य की श्रोर से भयानक श्रांधी उठी श्रौर रूपनगर पहुँच कर सब के सामने उसने एक स्वच्छ वातावरण को धूलिसात बना दिया। उस भीषण धुन्ध में नव-यौवना प्रभावती बार-बार मेवाड़ की श्रोर देखती श्रौर राजसिंह का ही स्मरण करती।

श्रीरंगजेब को विश्वास था कि प्रभावती मेरे प्रस्ताव को सुनकर प्रसन्नता के साथ बेगम होना स्वीकार करेगी। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार न करेगी तो अपनी श्रमिलाषा को पूरा करने के लिए उसने अपनी एक पैदल सेना के साथ चुने हुए दो हजार सवार रूपनगर भेज दिये।

रूपनगर में मुग्ल-सेना के पहुँचते ही सन्नाटा छा गया। प्रभावती के पिता में क्या साहस था कि वह ग्रपनी लड़की का विवाह बादशाह के साथ करने से इनकार करता। यह परिस्थित प्रभावती के सामने बड़ी

भयानक हो गयी। इतनी जल्दी यह संकट उसके सामने श्रा जायगा, इसको उसने कभी सोचा न था।

सामने म्राने वाली भीषए। परिस्थित से प्रभावती काँप उठी। वह अपने पिता की निर्बंलता को पहले से जानती थी। उसने सावधानी म्रीर तत्परता से काम लिया। किसी अवाञ्छनीय दुघंटना का आश्रय लेने ने पूर्व उसने मेवाड़ के रारण राजींसह के पास पत्र भेजने का निश्चय किया मौर अपने एक विश्वस्त दूत को बुलाकर अपना लिखा हुआ पत्र उसने उसको दिया। उसे समभा-बुभा कर मेवाड़ के रारणा राजींसह के पास भेज दिया। मेवाड़ में पहुँच कर उस दूत ने रारणा को प्रभावती का पत्र दिया। रार्णा ने उसे खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा था:

'महाराज मैं नहीं जानती कि स्राप मुभे जानते हैं या नहीं। लेकिन मैं स्रापको जानती हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे किन पूर्व संस्कारों के कारण, श्रापकी प्रतिभा श्रीर योग्यता ने मेरे हृदय पर कुछ दिन पहले से श्राधिकार कर रखा है। सुना है, श्रीरंगजेब बादशाह ने मुभे अपनी बेगम बनाने का निश्चय किया है श्रीर उसी उद्देश्य से उसने श्रपनी एक बड़ी सेना रूपनगर में भेज दी है। इस यन्त्रता से छुटकारा पाने के लिए संसार में कोई दूसरा नहीं है, जिससे कह सकने का मुभे श्रधिकार हो। इसीलिए यह पत्र श्रापके पास भेज रही हूँ। यदि श्रपनी इस चेष्टा में मैं श्रसफल रही तो श्रास्मघात के श्रतिरिक्त श्रपनी रचा के लिए मेरे पास दूसरा श्रीर कोई उपाय नहीं है।'

म्रापकी--प्रभावती

पत्र पढ़ते हो राजसिंह गम्भीर ही उठा | उसके शरीर में मानों बिजलो का स्पर्श हुआ हो । उसने औरङ्गजब की शक्तियों एक बार स्मरण किया और फिर अपने विश्वासी और शक्तिशाली सरदार चूड़ावत, शक्तावत, राणावत, दूदावत, भाला, परमार, हाड़ा और राठौर को बुलाकर उसने परामशं किया । सभी ने एकमत होकर किसी भी अवस्था में प्रभावती के उद्धार का निश्चय किया।

# मुगल सवारों का संहार

राणा राजसिंह ने राजपूतों की एक सेना तैयार की और वह स्वयं रूपनगर जाने के लिए तैयार हुआ। राजपूतों की तलवारों की फनकारों से चित्तौर का स्वाभिमान फिर जागरित हुआ। अपनी सेना लेकर राजिस रूपनगर की थ्रोर रवाना हुआ। वह नगर अरावली शैलमाला की तलैटी में बसा हुआ था। बीच के लम्बे रास्ते को पाकर राजिसह रूपनगर पहुँचा और अकस्मात् वहाँ जाकर उसने मुग़ल सेना पर आक्रमण किया। दोनों ओर की सेनाओं में बहुत समय तक युद्ध हुआ। अन्त में मुगल सेना को पराजय हुई। बहुत सं मुग़ल सैनिक और सवार जान से मारे गये। और जो बचे, वे रूपनगर से भाग गये। औरंगजेब की भेजी हुई सेना का संहार करके राजसिंह रूपनगर से अपनी सेना के साथ उदय-पुर लौट गया।

# विवाह का निर्णय

रूपनगर में मुग़ल-सेना का विध्वंस हुआ। बचे हुए मुग़लों ने भागकर श्रीरंगजेब को अपने सर्वनाश का समाचार सुनाया। श्रीरंगजेब ने इसका बदला लेने श्रीर प्रभावती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की। उसके इस संकल्प से रूपनगर की श्रवस्था श्रीर भी भयानक हो उठी। एक छोटी-सी सेना के परास्त होने से ही श्रीरंगजेब प्रभावती के साथ होने वाले विवाह का विचार समाप्त कर देगा, यह सर्वथा श्रसम्भव था। रूपनगर के सभी लोग इस बात को खूब समऋते थे श्रीर यह भी जानते थे कि प्रभावती के विवाह को लेकर रूपनगर में श्रव प्रलय के दृश्य उप-रिश्वत होंगे। श्रीरंगजेब किसी प्रकार मान नहीं सकता।

इस परिस्थिति को समक्षते में प्रभावती को देर न लगी। अपने चाचा -को बुलाकर उसने बार्ते कीं। उसके बाद सगे, सम्बन्धियों से परामर्श -करके मेवाड़ के राएग राजसिंह के साथ प्रभावती के विवाह का निर्एाय किया गया और पुरोहित को बुलाकर एक पत्र के साथ रागा राजसिंह के पास प्रभावती के विवाह का नियमानुसार प्रस्ताव भेजा गया। साँडिती पर बैठकर पुरोहित दिन-भर की पूरी यात्रा करके राजसिंह के दरबार में पहुँच गया और उसने प्रभावती के विवाह का पत्र रागा के हाथ में दिया। गागा ने उस पत्र को पढ़ा और उसके बाद, उसने उस पत्र को अपने सरदार चूड़ावत के हाथ में दे दिया। उसने दरबार के सभी सरदारों के सामने उस पत्र को पढ़ा और कुछ समय तक परामशा होता रहा। अन्त में विवाह के उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और पुरोहित स्वीकृति ले कर रूपनगर चला गया।

# विवाह की तैयारी

यह सब को मालूम था कि श्रपनी सेना के परास्त होने का समाचार पाकर ग्रीरंगजेब चुप होकर न बैठेगा। यह भी सब को मालूम था कि प्रमावती के विवाह के संघर्ष में मुगल बादशाह ग्रपनी विशाल सेना लेकर रूपनगर पर श्राक्रमण करेगा श्रीर उस भयंकर युद्ध में दोनों ग्रीर का सर्व-संहार होगा। इसलिए राणा राजिंसह श्रीर उसके सरदारों में निश्चय हुआ कि राणा एक छोटीं-सी सेना लेकर रूपनगर के लिए प्रस्थान करे श्रीर सरदार चूड़ावत मेवाड़ की शक्तिशाली सेना लेकर रूपनगर श्रीर श्रागरा के बीच में मुकाम करे। जिस समय ग्रीरंगजेब श्रपनी सेना के साथ रूपनगर के रास्ते पर भिले, उस समय राजपूत सेना उसके साथ एक निश्चित समय तक युद्ध करे। इसी बीच में राजिंसह प्रभावती को ब्याह करके लीट ग्रावेगा।

चूड़ावत रागा रार्जासह की सेना का शूर-वीर सरदार था। प्रभावती के साथ रार्जासह के विवाह की समस्त योजना का निश्चय हो गया। सरदार चूड़ावत के साथ मुग़ल बादशाह से युद्ध करने के लिए पचास हजार की संख्या में सेना तैयार हुई। चुने हुए सैनिकों ग्रौर सरदारों की संख्या में सेना तैयार हुई। चुने हुए सैनिकों ग्रौर सरदारों की सेना को

साथ में लेकर चूड़ावत वहाँ से रवाना हुआ श्रीर पूर्व निर्माय के अनुसार, रागा राजिसह ने एक छोटी-सी सेना के साथ रूपनगर के लिए प्रस्थान किया | रूपनगर ग्रीर आगरा के मार्ग पर जाकर एक विस्तृत मैदान में चूड़ावत ने अपनी सेना को रोका श्रीर दो दिनों का विश्वाम देकर उसने मुगल बादशाह की श्राने वाली सेना का पता लगाने के लिए अपने कुछ आदिमियों को भेजा। उन श्रादिमियों ने लौटकर बताया कि औरंगजेब बादशाह अपने हाथी पर श्रा रहा है और उसके साथ बहुत बड़ी सेना है।

• चूड़ावत बादशाह की सेना पर श्राक्रमए। करने के उपायों को सोचने लगा। वह इस बात को सुन चुका था कि बादशाह के साथ जो सेना श्रा रही है, वह राजपूत सेना से बहुत बड़ी है। फिर भी चूड़ावत के साहस श्रीर उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं श्रायी। बादशाह के भारी लश्कर के श्राने के पहले तक राजपूत सरदार बराबर यही सोचता रहा कि वह विशाल मुग़ल सेना को रोक कर किस प्रकार युद्ध करेगा।

# मुगलों के साथ युद्ध

राजपूत सेना पहले से ही तैयार थी। बादशाह का लश्कर जब निकट आ गया तो उसने अपने आदिमियों को भेजकर पता लगाया कि आगे कौन-सो सेना पड़ी है और उसके यहाँ रुकने का कारण क्या है?

स्रादिमयों ने लौटकर बताया कि मेवाड़ के रागा राजिसह की यह सेना है स्पौर उदयपुर से स्रायी है। उसने मुग़ल सेना का रास्ता रोक रखा है स्पौर ऐसा मालूम होता कि बिना युद्ध के राजपूत सेना निकलने न देगी।

दोनों श्रोर के प्रतिनिधियों ने बातचीत की । लेकिन कोई सन्तोंष-जनक निष्कर्ष नहीं निकला । श्रागरा की तरफ बादशाह की सेना थी ग्रीर रूपनगर की ग्रोर उदयपुर की । बातचीत में पूरा एक दिन बीत गया । दोनों सेनाग्रों के अधिकारियों को मालूम हो गया कि प्रत्येक अवस्था में युद्ध अनिवार्य है। इसलिए संग्राम के लिए दोनों ओर की सेनायें तैयार होने लगीं। कुछ समय के बाद मुग़ल सेना एक मैदान की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ी । उसी समय राजपूत सेना ने आगे बढ़कर उस पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं में युद्ध आरम्भ हो गया। प्रातःकाल से लेकर युद्ध करते-करते सायंकाल हो गया। अधिरा हो जाने के कारण दोनों सेनायें हटकर अपने-अपने शिविर में पहुँच गयीं।

दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही एक बार फिर बादशाह ने अपने आदिमयों को भेजकर बातचीत करने की कोशिश की ग्रौर अपनी फौज के निकल जाने के लिए रास्ता माँगा। परन्तु चूड़ावत ने रास्ता देने से साफ-साफ इनकार कर दिया। इसका परिग्णाम यह हुआ कि दूसरे दिन सवेरा होते-ही फिर युद्ध शुरू हो गया। सम्पूर्ण दिन भयानक युद्ध में बीत गया। लेकिन दो में एक भी सेना पीछे की अपेर न हटी। दोनों अपेर के हजारों आदमी जान से मारे गये।

बादशाह ग्रोरंगजेब । किसी प्रकार रूपनगर पहुँचना चाहता था। उसका उद्देश्य रास्ते में युद्ध करना न था ग्रोर सरदार चूड़ावत किसी भी ग्रवस्था में एक निर्धारित समय तक बादशाही फौज को रास्ते में रोक कर युद्ध करना चाहता था। दोनों के सामने ग्रपने-ग्रपने उद्देश्य थे। युद्ध में दूसरा दिन भी समाप्त हो गया श्रीर रात हो जाने के कारण दोनों सेनाग्रों को युद्ध बन्द कर देना पड़ा।

तीसरे दिन प्रातःकाल होते ही फिर युद्ध छिड़ गया। तीसरे दिन के भयानक युद्ध में दोनों श्रोर के बहुत ग्रादमी मारे गये। उनमें राजपूतों की संख्या ग्रधिक थी। सरदार चूड़ावत ने बड़ी सावधानी से काम लिया और उसने मुगल सेना को रूपनगर की तरफ बढ़ने न दिया।

# चूड़ाबत के साथ सन्धि

दोनों सेनाओं में तीन दिन तक बराबर युद्ध होता रहा। राजपूत

सैनिकों की संख्या कम होती जाती थी। लेकिन जय-पराजय के लच्चरण किसी तरफ दिखायी न देते थे। ग्रौरंगजेब जिस उद्देश्य से इतने बड़े लश्कर को ग्रपने साथ में लेकर चला था, वह उद्देश्य रास्ते में ही नष्ट हो रहा था। उसने तीन दिनों के युद्ध में राजपूत सेना को पराजित करके निकल जाने की चेष्टा की परन्तु उसे सफलता न मिल सकी। समय निकल जाने पर रूपनगर पहुँचना व्यर्थ हो जायगा, यह सोचकर बादशाह ने चौथे दिन युद्ध ग्रारम्भ करने के पहले ही सन्धि का प्रस्ताव किया।

चूड़ावत की सेना बहुत मारी जा चुकी थी और उसके शरीर में में भी सैकड़ों घाव थे। उसने बादशाह के प्रस्ताव पर विचार किया। उसने भली भाँति समफ लिया कि राणा राजसिंह के साथ जो समय निर्धारित हुआ था, वह समाप्त हो चुका है। राजसिंह और प्रभावती के रूपनगर में मिलने की ग्रब सम्भावना नहीं है। रूपनगर का रास्ता यहाँ से किसी प्रकार तीन दिनों से कम का नहीं है। इस दशा में सन्धि से अपनी कोई हानि नहीं है। प्रभावती के विवाह के लिए जो समय पहले से निश्चित हुआ था, उसके समफने में बादशाह भूल करता है।

चूड़ावत सरदार ने सिन्ध के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। युद्ध बन्द हो गया। राजपूत सेना उदयपुर की भ्रोर ग्रीर मुगल-सेना रूपनगर की भ्रोर रवाना हुई। चौथे रोज दोपहर को जब मुगल-सेना रूपनगर पहुँची तो उसे मालूम हुआ कि प्रभावती के विवाह के कई दिन बीत चुके हैं और मेवाड़ का रागा राजसिंह उसे ब्याह कर भ्रपने साथ उदयपुर ले गया है। निराश होकर बादशाह भौरंगजेब रूपनगर से वापस चला गया।

मुगल-सेना के साथ युद्ध करके सरदार चूड़ावत भयानक रूप से घायल हो चुका था। उदयपुर पहुँचने के पहले ही उसके प्राणों का अन्त हो गया। बचे हुए राजपूत सैनिकों और सरदारों ने युद्ध के सम्बन्ध में राजसिंह को पूरा समाचार सुनाया। सरदार चूड़ावत की मृत्यु का

समाचार सुनकर उसे बहुत दुःख हुम्रा।

# राजिंस के साथ शत्रुता

प्रभावती के विवाह के कारण राजसिंह के साथ औरंगजेब की शात्रुता पैदा हो चुकी थी। लेकिन मेवाड़ के विरुद्ध भ्राक्रमण करना भीरंगजेब के लिए बहुत सरल न था। इसके कई एक कारण थे। राजसिंह स्वयं एक शक्तिशाली शासक था भीर राजपूताना के दूसरे शासक और सरदार उसके बहुत-कुछ अनुयायी थे। साम्राज्य के भ्रानेक स्थानों पर विद्रोहियों के उत्पात हो रहे थे। इसलिए भ्रौरंगजेब ने राजिस के प्रति तरह देना ही उस समय भ्रावश्यक समभा।

राजपूताना के ग्रन्य राजपूत राजाग्नों के साथ ग्रौरंगजेब के संघर्ष चल रहे थे। उसने मारवाड़ के राजा जसवन्तिसह का नाश किया था ग्रीर उसके लड़कों का भी विनाश करना चाहता था। राजा जसवन्तिसह के बड़े लड़के ग्रिजित सिंह। ने मेवाड़ के रागा राजिसह से सहायता की प्राथंना की। रागा ने उसकी रचा का भार स्वीकार किया। ग्रीतिसह श्रीतिसिंह को मेवाड़ में ग्राकर रहने का उसने परामशं दिया। ग्रीजितिसिंह अपने दो हजार सवारों के साथ मेवाड़-राज्य के लिए रवाना हुग्रा। जिस समय वह ग्ररावली शैलमाला के दुर्गम पहाड़ों को लांघते हुए जा रहा था, कूटिगिरि के एक संकीणं पथ में मुग़ल-सेना ने ग्राकर ग्राकमणा किया ग्रीर ग्रीजितिसिंह को कैद करने की उसने चेष्टा की। ग्रीजितिसिंह के सवार सैनिकों ने मुग़ल-सेना के साथ कुछ समय तक भयानक युद्ध किया ग्रीर उसे मार-काट कर वे मेवाड़ की तरफ बढ़े। मुग़ल-सेना ने कुछ दूर तक उनका पीछा। उसके बाद वह लौटकर चली गयी। राजिसह ने ग्रादर पूर्वक ग्रीजितिसिंह का स्वागत किया ग्रीर उसके रहने के लिए उसने ग्रपने राज्य का कैलवाड़ा नामक स्थान दे दिया।

### मेवाड्-राज्य पर आक्रमण

मेवाड़-राज्य की शक्तियाँ उन दिनों में बहुत साधारण थीं। मुग़ल

सेनाश्रों के बार-बार श्राक्रमण से वह राज्य चत-विचत हो चुका था। फिर भी राणा राजसिंह को निर्भीकता के कारण वह राज्य श्रपना मस्तक ऊँचा किये था।

श्रीरंगजेब मेवाड़ के रागा राजिसह के भ्रनेक कार्यों को ध्रिशिष्टता के रूप में देख चुका था। मेवाड़ की शिक्तियों को कुछ न समभने पर भी बादशाह ने कई भ्रवसरों पर तरह दी थी। लेकिन राजा जसवन्तिसह के बड़े पुत्र भ्रजितिसिह को भ्रपने यहाँ शरण दे कर राजिसिह ने जो भ्रपराध किया था, भ्रौरंगजेब उसे चमा नहीं करना चाहता था। उसने समभ लिया था कि राजपूताना के राजाश्रों की भ्रोर से जो उत्पात चल रहे हैं, उनकी जड़ में राजिसह की सहायता है। यह समभ कर श्रौरंगजेब ने मेवाड़ पर श्राक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी श्रौर उसने राजिसह को गिरफ्तार करने की प्रतिज्ञा की।

श्रीरंगजेब ने श्रपने प्रधान सेनापित को बुलाकर कहा कि हमारी समस्त सेना को युद्ध के लिए तैयार करो, जो मेवाड़-राज्य में जाकर उसका संहार श्रीर विनाश करेगी। उदयपुर की सेना को परास्त कर राजसिंह को बंदी करेंगी। मेवाड़ के इस श्राक्रमण में हमारी कोई शक्ति बाको न रहेगी।

सेनापित ने सेनाओं के तैयार होने का ग्रादेश दिया। समस्त सेना-पित ग्रपनी-श्रपनी सेनायें तैयार करने लगे। इस युद्ध के लिए ग्रीरंगजेब का पुत्र बंगाल से ग्रौर ग्रजीम काबुल से बुलाया गया। सुलतान मुग्रज्जम दिचिए। में शिवा जी के साथ युद्ध कर रहा था, बादशाह का श्रादेश मिलने से उस युद्ध को छोड़ कर वह चला ग्राया ग्रौर इस युद्ध में वह शामिल हुग्रा।

सम्पूर्ण तैयारी हो चुकने पर बादशाह भ्रौरंगजेब भ्रपनी विशाल भ्रौर प्रचएड सेना को लेकर मेवाड़-राज्य की भ्रोर रवाना हुआ। । राएा राज-सिंह को मालूम हुआ। भिवाड़ राज्य का विध्वंस भ्रौर।विनाश करने के लिए भ्रौरंगजेब भ्रपनी प्रचएड सेना के ।साथ भ्रा रहा है। उसने तुरन्त

फार्म २४

अपने सरदारों, सामन्तों श्रौर सेनापितयों को संग्राम के लिए तैयार होने की श्राज्ञा दी।

श्रीरंगजेश ने श्रभी तक जितने युद्ध किये थे, यह युद्ध उनमें सब से भयानक था। मुग़ल बादशाह का सामना करने के लिए राजपूताना के अनेक राजा, सरदार श्रीर सामन्त अपनी-अपनी सेनाश्रों को लेकर उदयपुर में श्राये श्रीर राजिंसह के भाएडे के नीचे खड़े होने लगे। राएाा संश्रामसिंह के बाद, राजपूताना के राजपूतों के संगठित होने का यह पहला श्रवसर था। मेवाड़ के पश्चिम श्रीर विस्तृत पर्वंत के श्ररएयवासी श्रपनी संगठित शक्तियों के साथ, कई हजार की संख्या में धनुष-वाएा ले लेकर, मुग़लों के साथ युद्ध करने के लिए उदयपुर पहुँच गये। इस प्रकार सैनिकों, सरदारों, सेनापितयों श्रीर सामन्तों के विशाल लड़ाकू जन-समूह ने उदयपुर में एकत्रित होकर जब जय-जयकार की गगन-भेदी श्रावाजें कीं तो उन सब का एक साथ सिंह-नाद मिल कर पर्वंत माला की तलैटी में प्रवेश करके पहाड़ी चट्टानों में टकराता हुआ बड़ी दूर तक पहुँचा श्रीर उसे सुन कर श्रीरंगजेब की विशाल सेना ने 'श्रल्ला।हो श्रक्बर' की श्रावाज लगा कर उसका उत्तर दिया। दोनों सेनायें एक दूसरे की श्रोर बढ़ने लगीं।

# युद्ध-क्षेत्र में दोनों सेनायें

संग्राम-भूमि में पहुँच कर रागा राजिसह ने ग्रापनी विशाल सेना को तीन भागों में विभाजित किया । ग्रापने बड़े पुत्र जयसिंह के ग्राधिकार में एक सेना देकर ग्रापावली के शिखर पर उसे उसने खड़ा किया । धनुधारी गुजरों ग्रीर भीलों की प्रचएड सेना राजकुमार भीमसिंह के ग्राधिकार में देकर पर्वंत के पश्चिम ग्रोर खड़ा किया ग्रीर शेष सेना लेकर रागा राजिसिंह स्वयं शत्रुग्नों का सामना करने के लिए जयसिंह ग्रीर भीमसिंह के बीच में खड़ा हुग्रा । बादशाह ग्रीरंगजेब राजिसह। की यह ब्यूह-रचना देख कर ग्रागेन बढ़ा ग्रीर ग्रापनी सेना के साथ बहुत दूरी पर खड़ा

रहा | इसी समय सेनापित तहब्बर खाँ की सलाह से उसने अपनी पचास हजार सेना पुत्र अकबर के नेतृत्व में देकर उसे उदयपुर की ओर भेज दिया । दोनों सेनाओं के बीच का मैदान चौदह मील लम्बा और ग्यारह मील चौड़ा था और देवारी नामक स्थान के नाम से वह प्रसिद्ध था । यहीं पर मार्च सन् १६८० ईसवी में एकत्रित हो कर दोनों ओर की सेनायें एक दूसरे के सर्वनाश का उपाय सोचने लगीं ।

#### भयानक संग्राम

श्रीरंगजेब की श्राज्ञा से शाहजादा श्रकबर श्रपने साथ पचास हजार मुग़ल-सेना लेकर उदयपुर की तरफ चला गया था। उसको परास्त करने के लिए राजसिंह ने श्रपने पुत्र जयसिंह को उसकी लेना के साथ रवाना किया। उसने श्रवानक श्रकबर की सेना । पर श्राक्रमएा - किया और बहुत-से मुग़ल सैनिक तलवारों से काट-काट कर फेंक दिये गये। इधर देवारी के मैदान मैं श्रीरंगजेब की फौज कें साथ राजसिंह ने युद्ध श्रारम्भ कर दिया था। जयसिंह के मुकाबिले में श्रकबर की सेना परास्त होकर भागी श्रीर स्वयं श्रकबर ने भाग कर देवारी के मैदान में श्रीरंगजेब के पास श्राकर साँस ली। श्रकबर ने देवारी के मिरि-मार्ग से श्रागे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन राजसिंह की सेना ने भीषए। स्वप से उस पर श्राक्रमए। किया श्रीर उसके हजारों श्रादमी मार डाले गये।

ग्रमबर घबरा गया । उसने ग्रपनी रचा का कोई उपाय न देखकर गोगुएडा के भीतर से मारवाड़ की तरफ भागने की चेष्टा की । उधर बढ़ते ही राजसिंह के भयानक भील सैनिकों ने ग्रपने वाणों की मार शारम्भ कर दी । इसी ग्रवसर पर जयसिंह ग्रपनी होना के साथ वहाँ पर पहुँच गया था । उसने पीछे से ग्रमबर की सेना पर ग्राममण किया । अनवर इस समय भीषणा संकटों में फँस गया । ग्रपनी रचा का कोई उपाय न दिखाई पड़ने पर उसने जयसिंह से प्रार्थना की । उसने ग्रमकार

पर दयालु होकर श्रपना भ्राक्रमण रोक दिया। श्रकबर वहाँ से भाग कर चित्तीर के परकोटे की तरफ चला गया।

# श्रीरङ्गजेब की पराजय

देवारी के इस विकट संग्राम में ग्रकबर के साथ ही दिलेर खाँभी पराजित हुआ। इसके पश्चात् राजिंसह ने श्रौरंगजेब पर श्राक्रमण् किया। इस समय दोनों स्रोर से संग्राम भयानक हो उठा। बड़ी तेजी के साथ, राजपूत श्रौर मुग़ल सैनिक मारे जाने लगे। राजा जसवन्तसिंह के पुत्र श्रजितसिंह के साथ वीर दुर्गादास उदयपुर ग्राया था। उसने इस युद्ध में मुग़लों का भयानक रूप में संहार किया। इस अवसर पर मुग़ल सेना की श्रोर से भोषए। गोलों की वर्षा की गई। तोपों की उस मार से थोड़े समय में ही बहुत-से राजपूतों का नाश हुआ। फिर भी उन्होंने मुग़लों को मागे नहीं बढ़ने दिया। तोपों की भयंकरता देख कर कुछ देर के लिए राजसिंह सशंकित हुआ। उसने अपने राजपूतों को एक साथ मुग़ल-सेना पर ग्राक्रमण करने का भादेश दिया। उन्मत्त राजपूत तुरन्त स्त्रागे बढ़े ग्रीर सब के सब तोपों पर टूट पड़े। ग्रीरङ्गजेब के तोपची मारे गये ग्रौर जिन जंजीरों से बांध कर तोपों को खड़ा किया गया था, उनके दुकड़े-दुकड़े हो गये। मुग़ल सेना का ब्यूह टूट गया । राजपूत सैनिकों श्रीर सरदारों ने मुग़ल सेना के भीतर प्रवेश करके शत्रुश्रों का भयङ्कर रूप से संहार करना ग्रारम्भ कर दिया। यह देख । कर ग्रौरङ्गजेब घबरा गया और अपनी बची हुई सेना।को लेकर वह युद्ध-भूमि से बड़ी तेजी के साथ भागा । उसकी तोपों, ग्रस्त-शस्त्रों ग्रीर पताका की राजपूत सेना ने अपने अधिकार में कर लिया। श्रीरङ्गजेब के बहुत-से हाथी राजपूतों के अधिकार में आ गये। देवारी के इस भयङ्कर युद्ध में राएगा राजसिंह की विजय हुई। परन्तु इस युद्ध में उसके बहुत-से राजपूतों का संहार हुआ ।

# इक्कीसवां परिच्छेद

# करनालके, युद्धका भयंकर परिणाम

### [ १७३६ ईसवी ]

श्रीरंगजेब के वाद मुराल-शासन, निर्वल शासकों की दशा, मराठों की शक्ति, राजपूनों का विनाश, पुर्तगालियों की पराजय, नादिरशाह का श्राक्रमण।

#### मुगल-सामाज्य का पतन

पानीपत के युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने भारत में जिस मुग़ल-राज्य की स्थापना को थी श्रौर श्रकबर ने श्रपनी शक्ति, राजनीति एवम बुद्धिमत्ता से चारों श्रोर राजाश्चों तथा बादशाहों को जीतकर जिस राज्य को साम्राज्य बना दिया था, उसका श्रधःपतन श्रौरंगजेब के शासन-काल में ही श्रारम्भ हो गया था।

मुग़ल-साम्राज्य के गौरव का कारएा बाबर की वीरता श्रौर श्रकबर की राजनीति थी। इसीलिए उसका समस्त भारत में विस्तार हो चुका था श्रौर श्रकबर ने उत्तरी भारत, दिचाणी भारत एवम् मध्य भारत में श्रपने साम्राज्य को मजबूत बनाकर, काबुल श्रौर कन्दहार तक शासन किया था। वीरता से राज्य की प्रतिष्ठा होती है श्रौर श्रेष्ठ राजनीति के द्वारा उसकी रहा की जाती है। श्रौरंगजेव में इन गुणों का सभाव था श्रौर उनके स्थानों पर निर्देष क्रूरता ने श्रधकार कर रखा था। वह क्रूर था ग्रपने पिता के साथ, सगे भाइयों श्रौर बहनों के साथ श्रौर उन मुसल-मानों के साथ भी, जो उसके जातीय भाई थे। इस दशा में वह हिन्दुश्रों के साथ कितना कूर श्रौर श्रमानुषिक था, इसे यहाँ पर लिखना ग्रनावश्यक मालून ।होता है। बादशाह जहाँगोर श्रौर शाहजहाँ के समय मुगल-साम्राज्य सुरचित रहा। लेकिन श्रौरंगजेब का शासन ग्रारम्भ होते ही उसमें जिन कीटाराषुश्रों ने प्रवेश किया, उनके द्वारा एक दिन उसका श्रन्त हो गया।

सन् १७०७ ईसवी में श्रीरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसके पाँच लड़कों में सबसे बड़ा मोहम्मद था, वह पहले ही मर चुका था। श्रकबर विद्रोही होकर श्रन्त में फ़ारस भाग गया था। इन दोनों के श्रितिरिक्त उसके तीन पुत्र बाकी रह गये थे—श्राज्ञम, मुश्रज्ज्ञम श्रीर कामबद्धा। श्रीरंगजेब के मरते ही इन तीनों लड़कों में राज्य के लिए युद्ध श्रारम्भ हो गया। श्राज्ञम श्रागरे में मारा गया। कामबद्ध्श की हैदराबाद में मृत्यु हो गयी। श्रीरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका लड़का मुश्रज्ज्ञम बाकी था। इसलिए वही बुढ़ापे में—सन् १७०७ ईसवी में बहादुर शाह के नाम से मृग्नल-साम्राज्य के सिहासन पर बैठा।

# साम्राज्य का नाटकीय दृश्य

बहादुर शाह में शिक्त, साहस और अनुभव का अभाव था। उसको उस राजनीत का ज्ञान न था, जो एक शासक के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए उसके सिहासन पर बैठते ही उसका राज्य निर्बल पड़ने लगा। बहादुर शाह विलासी था और उसका अधिकांश समय महलों में ही व्यतीत होता था। विलासिता सभी प्रकार की निर्बलता की कारए होती है। बहादुर शाह दिन-पर-दिन निर्बल होता गया। राज्य पर आने वाली कठिनाइयों और विपदाओं के नाम से वह धबराता था। उसकी इन कमजोरियों ने मुग़ल-साम्राज्य को निर्बल बनाया और उसके परिएगाम-स्वरूप मराठों, सिखों, राजपूतों और जाटों की शक्तियाँ लगातार बढ़ने

लगीं । समस्त साम्राज्य में भ्रराजकता और श्रशान्ति की बृद्धि हुई । मराठों के उत्पातों को उसने किसी प्रकार रोका और राजपूतों के साथ उसने सन्धि की । लेकिन सिखों के संघर्ष बराबर बढ़ते रहे भ्रौर ग्रन्त में उनके साथ युद्ध करते हुए वह सन् १७१२ ईसवी में मारा गया ।

बहादुर शाह के बाद, उसका लड़का जहाँदार शाह सिंहासन पर बैठा। विलासिता में वह अपने पिता बहादुर शाह से भी आगे बढ़ गया। सिंहासन पर बैठने के बाद कुछ ही महीनों में उसके भतीजे फ़र्फ खसियर ने उसे मार डाला और १७१३ ईसवी में वह दिल्ली का बादशाह हो गया।

शासन के कार्यों में फ़र्र खिसियर सर्वथा ग्रयोग्य श्रौर विलासी था। श्रव्हुल्ला खाँ श्रौर हुसेनश्रली खाँ नामक दो सैयद बन्धुश्रों ने, उसके बादशाह होने में उसकी सहायता की थी। उसकी श्रयोग्यता श्रौर कायरता के कारण साम्राज्य का प्रबन्ध सैय्यद बन्धुश्रों ने श्रपने हाथों में ले लिया। वे दोनों भाई बहुत पहले से मुग्रल-साम्राज्य के श्रधिकारियों में रहे थे। फ़र्र खिसियर के शासनकाल में श्रव्हुल्ला खाँ प्रधान मन्त्री हो गया श्रौर उसने शासन की बागडोर श्रपने हाथों में ले ली। वे दोनों भाई श्रत्यन्त चतुर श्रौर दूरदर्शी थे।

फ़र्र खिसियर ने अपने शासन-काल में हिन्दुओं के साथ अनेक अत्या-चार किये और उन पर कितने ही कर लगाकर उसने अपनी क्रूरता का परिचय दिया। सैय्यद बन्धुओं के द्वारा वह मारा गया।

उन दिनों में मुग़ल-साम्राज्य के शासन की बागडोर सैय्यद बन्धुम्रों के हाथों में थी। फ़र्रु खसियर के पश्चात् उसके दो चचेरे भाइयों को सिहासन पर बिठाया गया, परन्तु कुछ ही महीनो के बाद उन्हें भी मरवा डाला गया। उसके बाद जहाँदार शाह के चचेरे भाई मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया गया। वह पहले से ही जानता था कि सैय्यद बन्धु मुग़ल-साम्राज्य के शासन के साथ खेल कर रहे हैं। इसलिए वह सैय्यद बन्धुम्रों से प्रसन्न न था। लेकिन उसके सामने कोई ऐसे साधन न थे,

जिनके द्वारा वह साम्राज्य का उद्धार कर सकता श्रौर वह स्वयं सैय्यद वन्धुश्रों से छुटकारा पाता।

सैय्यद बन्धुभ्रों ने जो भ्रपराध भ्रब तक किये थे, उनसे मोहम्मद शाह भली-भाँति परिचित था और वह किसी भ्रवसर की खोज में था। सन् १७२२ ईसवी में दिचाणी भारत में मुग़ल-राज्य में विद्रोह हो जाने के समाचार मिले। मोहम्मद शाह भ्रपनी सेना के साथ उस विद्रोह को शान्त करने के लिए दिचाण की धोर रवाना हुआ और भ्रपने साथ उसने हुसेन भ्रली को भी ले लिया। दिचाण में पहुँचने के पहले ही मोहम्मद शाह ने उसे मरवा दिया। यह समाचार श्रब्हुल्ला को दिल्ली में मिला। उसने तुरन्त मोहम्मद शाह के साथ बदला लेने की चेष्टा की भ्रीर मुग़ल-साम्राज्य के सिहासन पर उसने किसी दूसरे को बिठा दिया। मोहम्मद शाह ने दिचाण से लौट कर उस नये सम्राट को परास्त कर केंद्र कर लिया भीर उसी मौके पर अब्दुल्ला मारा गया।

# सामाज्य की बढ़ती हुई निर्वलता

सैय्यद बन्धुग्रों का ग्रन्त करके मुग़ल-सम्राट मोहम्मद शाह को शांति मिली । उसने निजामुल्मुल्क नामक मुग़ल सरदार को ग्रपना प्रधान मन्त्री नियुक्त किया । उसकी ग्रवस्था बुढ़ापे की थी ग्रौर दिचिए। की एक जागीर का वह मालिक था । मोहम्मद शाह को एक ऐसी शक्ति की ग्रावश्यकता थीं, जो मुग़ल-साम्राज्य की इस बढ़ती हुई कमजोरी के दिनों में सहायता कर सके । उसने सैय्यद बन्धुग्नों को मिटाकर उनके ग्रातंक ग्रौर ग्राधिपत्य से छुटकारा पा लिया था । लेकिन साम्राज्य में जो चारों ग्रोर विद्रोह पैदा हो रहे थे, उनके दबाने ग्रौर ग्रधिकार में लाने के लिए वह ग्रपने ग्रापको निर्बल पाता था । कुछ इसी प्रकार को ग्राशाग्रों से उसने निजामुल्मुल्क को ग्रपना प्रमुख मन्त्री बनाया था । लेकिन वह इस योग्य साबित न हो सका ।

ग्रवसर से लाभ उठाना कौन नहीं चाहता। सम्राट मोहम्मद शाह ने

निजामुल्मुल्क पर विश्वास करके उसको भ्रपना प्रधान मन्त्री बनाया था भीर उसका कर्तंच्य था कि वह गिरते हुए दिनों में साम्राज्य की सहायता करके उसे शक्तिशाली बनाता। लेकिन साम्राज्य में होने वाले उत्पातों, विद्रोहों और युद्धों को देखकर उसने भ्रपने स्वार्थों की रचा का उपाय सोचा। दिल्ली से वह हैदराबाद चला गया भीर भ्रपनी जागीर को स्वतन्त्र राज्य कह कर उसने सन् १७२४ ईसवी में स्वाधीनता की घोषणा कर दी।

इन्हीं दिनों में साम्राज्य के विरुद्ध और भी कितनी घटनायें घटी।
निजाम का दमन करने के लिए मुगल सेनापित मुवारिज खाँ मुगल-सेना के साथ देहली से भेजा गया था। वह स्वयं वहाँ पर मारा गया।
निजामुल्मुल्क ने मोहम्मद शाह को बिल्कुल निर्बल समफ लिया था।
फिर भी उसने राजनीति से काम लिया और अपनी स्वाधीनता को सुदृढ़ तथा स्थायी बनाने के लिए उसने राजपूत राजाओं के साथ सिन्ध कर ली थी। इसके साथ-साथ उसने मुगलों के विरोध में मराठों को उक-साया। उसके फल-स्वरूप, बाजीराव ने मालवा पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक दयाराम बहादुर को परास्त किया। उन्हीं दिनों में अम्बेर के राजा जयसिंह को मालवा का राज्य दिया गया। लेकिन जयसिंह ने उसे स्वीकार न किया और मालवा मराठों के हाथों में आ गया।

ठीक यही अवस्था गुजरात-राज्य की भी हुई। अजितसिंह के पुत्र अभयसिंह ने गुजरात पर चढ़ाई की और वहाँ के अधिकारी बुलन्द खाँ को परास्त कर उसने भगा दिया। परन्तु इसी समय मराठों ने गुजरात पर आक्रमण किया और मारवाड़ के राजा अभयसिंह से गुजरात लेकर अपने अधिकार में कर लिया।

जिन दिनों में दिचिए। ग्रीर राजपूताना में इस प्रकार की उथल-गुथल मची हुई थी, उन दिनों में बंगाल, बिहार ग्रीर उड़ीसा में शुजाउद्दौला का प्रभुत्व चल रहा था। ग्रयोध्या। में सम्रादत खाँ का लड़का सफदर जंग शासकथा। सम्रादत खाँ इस बात को भूल गया था कि उसने मुग़ल बादशाह की सहायता से ही श्रयोध्या का राज्य प्राप्त किया है। उस उपकार के बदले उसके हृदय में कृतन्नता उत्पन्त हुई। उसने भारत में मुग़ल-सत्ता को मिटाने के लिए फ़ारस के विजयो बादशाह नादिरशाह को बुलाया।

मालवा और गुजरात में अपने प्रभुत्व को मजबूत बनाकर मराठों ने दूसरे प्रदेशों पर भी श्राक्रमण करना श्रारम्भ किया। उनका साहस श्रीर उत्साह बढ़ रहा था। नर्मदा नदी को पार कर मराठे उत्तरी भारत में चारों श्रोर फैलने लगे। उनको श्रवसर श्रमुकूल मालूम हुआ श्रीर विरोधी शक्तियाँ चारों श्रोर चीएा हो रही थीं। श्राक्रमणकारी मराठों की संख्या लगातार बढ़ती जाती थी। उनकी विजय श्रीर सफलता के कारण दिचिणी भारत की अनेक जातियों के लोग—जो पहले कभी युद्ध के मैदानों में पास न श्राये थे, भाला श्रीर तलवारें लिए हुए मराठे सैनिक सवारों के बीच में घोड़ों पर दिखायी दे रहे थे। इस प्रकार मराठों की संख्या बहुत बढ़ गयी थी श्रीर उनके आक्रमणों से उत्तरों भारत के राजपूत श्रकान्त हो उठे थे। उन मराठों के द्वारा राजपूताना के निर्बल राज्यों में भयानक विनाश श्रीर विध्वंस हुपा था।

# दिल्ली पर बाजीराव की चढ़ाई

मराठों का आतंक उन दिनों में लगातार बढ़ता जाता था। सन् १७३७ ईसवी में बाजीराव प्रथम ने अपने साथ एक विशाल मराठी सेना लेकर चम्बल नदी को पार किया और दिल्ली के निकट पहुँच गया। मुग़ल-सम्राट की निर्बलता को वह जानता था। मराठों के द्वारा दिल्ली का विध्वंस देखकर बादशाह ने दिल्ली की फौज को तैयार किया और युद्ध के लिये उसने रवाना किया। रिकाधगंज के मैदान में दोनों और की सेनाओं का सामना हुआ। मराठों के मुकाबले में दिल्ली की सेना ठहर न सकी और अन्त में वह भयानक रूप से पराजित हुई।

रिकाबगद्ध में परास्त होने के कारण बाजीराव के साथ युद्ध करने के लिए दिल्ली में दूसरी एक मुगल-सेना तैयार हुई श्रीर मराठों से लड़ने के लिए वह रवाना हुई। बाजीराव ने अपना विचार बदल दिया और वह दिल्ली से अजमेर की तरफ चला गया और फिर खालियर की ओर लौट पड़ा। यहाँ से वह फिर दिल्ली जाकर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन उसके दिल्ली आने के पहले ही मराठों की एक विशाल सेना कोंकण में पुर्तगालियों के विरुद्ध रवाना हो चुकी थी, इसलिए बाजीराव को अपना रास्ता बदल कर कोंकण की और रवाना होना पड़ा।

दिचिए। में मराठों को शत्रुता श्रासफ़ज़ाह के साथ थी। उसने हैदरा-बाद राज्य की प्रतिष्ठा की थी। दिल्ली पर बाजीराव के चढ़ाई करने पर निजाम को बाजीराव पर सन्देह पैदा हो गया था। उसने सोचा कि बाजीराव दिल्ली के पश्चात् हैदराबाद पर श्राक्रमण कर सकता है। इसलिए मालवा से उसका प्रभुत्व किसी प्रकार मिटा देना चाहिए। निजाम बाजीराव के साथ युद्ध करने की तैयारी करने लगा।

उन्हीं दिनों में बाजीराव के ग्रातङ्क से भयभीत होकर दिल्ली में मोहम्मद शाह ने ग्रपने मन्त्रियों के साथ निश्चय किया कि मराठों के साथ युद्ध करने के लिए निज़ाम को फिर बुलाया जाय ग्रौर उसको प्रसन्न करने के लिए ग्रागरा ग्रौर मालवा के प्रान्त निजाम के लड़के गाजीउद्दीन को दे दिये जायें।

यही किया गया। निजाम ने दिल्ली आकर मराठों के साथ युद्ध की तैयारी की और एक फौज को अपने साथ लेकर वह मालवा की ओर चलता हुआ। निजाम ने अपने दूसरे लड़के नासिर जङ्ग को लिखकर भेजा कि जैसे भी हो, बाजीराव को दिज्ञाएं में ही रोको। लेकिन बाजीराव पहले ही दिज्ञाएं से चल चुका था। मालवा की ओर निजाम की बढ़ती हुई सेना का समाचार पाकर उसने नर्मदा नदी को पार किया और भोपाल में पहुँच कर उसने निजाम की फौज को रोका। तुरन्त युद्ध आरम्म हो गया। बाजी राव ने निजाम की सेना को भली प्रकार घेर लिया था। इसलिए युद्ध में उसकी सेना कुछ कर न सकी। निजाम की सेना ने कुछ समय तक तोपों की मार की भीर अन्त में धवराकर

उसने सन्धि की प्रार्थना की। इस सन्धि के अनुसार जनवरी सन् १७३८ ईसवी में मुग़ल बादशाह की श्रोर से निजाम ने नवंदा नदी से चम्बल नदी तक के समस्त प्रान्त श्रीर प्रदेश बाजीराव को देकर पचास लाख रूपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया।

# पुर्तगालियों के साथ मराठों का युद्ध

ऊपर लिखा जा चुका है कि दिच्चिए। से वाजीराव के दिल्ली की श्रोर चले जाने पर चिम्मा जी श्रप्पा के नेतृत्व में एक बड़ी मराठा सेना पुर्तगालियों को परास्त करने के लिए कोंकरण की तरफ गयी थी। इस समाचार के मिलने पर बाजीराव ने दिल्ली के श्राक्रमण का निर्णय स्थित कर दिया था श्रीर वह कोकरण पहुँच कर पुर्तगालियों के साथ युद्ध करना चाहता था। लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि एक मुग़ल सेना लेकर निजाम मालवा के मराठों पर श्राक्रमण करने के लिए जा रहा है तो उसने भोपाल में जाकर निजाम के साथ युद्ध किया था, जिसका विवरण अपर लिखा जा चुका है। निजाम को परास्त कर श्रपनी विजयो सेना के साथ बाजीराव कोंकरण की श्रोर चला। चिम्मा जी श्रप्पा श्रौर बाजीराव को सेनाश्रों के सामने पुर्तगालियों की पराजय हुई। उनका उत्तरी प्रान्त मराठों के श्रधिकार में श्रा गया। बसई के लेने में मराटों को पुर्तगालियों के साथ भीषणा युद्ध करना पड़ा श्रौर बहुत हानि उठानी पड़ी।

### नादिरशाह का आक्रमण

जिन दिनों में दिच्चिंग और उत्तर से मुग़ल-साम्राज्य पर विद्रोहों और आक्रमणों की ऋाँधियाँ आ रही थीं, दिल्ली के मुग़ल बादशाह मोह-म्मद का ध्यान अफ़ग़ानिस्तात की ओर न था। उसे यह मालूम न था. कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उस समय तक काबुल और गृजनी में भारत के मुगुलों का राज्य था। सन् १६४८ ईसवी से कन्दहार फ़ारस के शाह. वंशाओं के अधिकार में चला आ रहा था। लेकिन सन् १७२२ ईसवी में गिलजाई ग्रफ़गानों ने उस पर ग्रपना ग्रिधकार कर लिया था। सन् १७२६ ईसवी में वह विजय, प्रसिद्ध सैनिक नादिरशाह को प्राप्त हुई। उसने न केवल फ़ारस पर ग्रपना ग्रिधकार किया, बल्कि सन् १७३८ ईसवी में उसने कन्दहार को भी लेकर ग्रपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद काबुल तथा गज़नी पर ग्राक्रमण करके उनकी। ग्रपने राज्य में शामिल कर लिया। मुग़ल बादशाहों ने इनकी रच्चा का भार बहुत-कुछ पहाड़ी जातियों पर छोड़ रखा था। वे लोग किसी बाहरी श्राक्रमण के समय मुग़लों के इन प्रदेशों की रच्चा करते थे ग्रीर उसके बदले में मुग़ल बादशाह धन से उनकी सहायता किया करते थे। पहाड़ी जातियों की इस सहायता का सम्बन्ध मुग़ल-साम्राज्य के साथ इन दिनों में ट्रट चुका था।

नादिशाह ने उसके बाद भारत की ग्रोर बढ़ने का विचार किया श्रौर नवम्बर सन् १७३८ ईसवी में सिन्ध नदी को पार कर वह अपनी सेना के साथ पञ्जाब की श्रोर श्रागे बढ़ा। नादिरशाह के श्राक्रमण का समाचार जब दिल्ली पहुँचा तो उसके साथ युद्ध करने के लिए कमरुद्दीन निजाम श्रौर खाने-दौरान के सेनापितत्व में दिल्ली से मुगृल सेनार्ये भेजी गयीं । उन सेनाग्रों ने शहादरा पहुँच कर मुकाम किया । उनको वहाँ पहुंचे हुए एक महीना बीत गया। इन्हीं दिनों में लाहौर भी नादिरशह के अधिकार में चला गया । मुगलों की पराजय के समाचार दिक्की में लगातार पहुँचते रहे । मोहम्मद शाह ने घबरा कर राजपूतों श्रीर मराठों से सहायता मौंगी । मुग़ल बादशाह की सहायता के लिए राजपूत राजाम्रों की स्रोर से कोई नही गया । मराठों ने सहायता देना स्वीकार तो किया लेकिन पुर्तगालियों के साथ कोंकरा का सङ्घर्ष ग्रभी तक चल रहा था। इसलिए उनकी कोई सहायता बादशाह को मिल न सकी । निराश होकर मोहम्मद शाह स्वयं भ्रपनी सेना के साथ नादिरशाह के मुकाबले में पहुँचा। करनाल में दोनों भ्रोर की सेनाश्रों का मुकाबिला हुश्रा। बहुत समय तक भयानक संप्राम होने के बाद ग्रन्त में मुगृल सेनाग्नों की पराजय हुई।

नादिरशाह के सैनिक ग्रधिक संख्या में घोड़ों ग्रौर ऊँटों पर सवार थे श्रौर वे लम्बी बन्दूकों की मार करते थे। भारतीय सैनिकों के पास भाला, तलवार श्रौर तीर थे। नादिरशाह के पास हलको तोपें भी थीं। उनकी मारों से उसकी सेना ने मुग़ल सेना को छिन्न-भिन्न कर दिया था।

# मोहम्मदशाह का आत्म-समर्पण

भुगल-सेनाम्रों के पराजित होने पर मोहम्मदशाह की समभ में अपनी रचा का कोई उपाय न म्राया। उसने फरवरो सन् १७३६ को नादिरशाह के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से म्रात्म-समर्पण किया। नादिरशाह की म्राज्ञा से वह कैद कर लिया गया म्रोर फ़ारस की विजयी सेना ने करनाल से चलकर दिल्ली में प्रवेश किया। मोहम्मदशाह राज्य का सर्वनाश नहीं चाहता था। इसीलिए उसने नादिरशाह के पास जाकर भ्रात्म-समर्पण किया था। उसने म्राशा को थी कि इसके बाद सन्धि हो जायगी मौर सार्वजनिक विनाश रुक जायगा। परन्तु मोहम्मदशाह का यह म्रनुमान सही न निकला। नादिरशाह को फौज ने दिल्ली पहुँच कर मार-काट म्रोर लूट म्रारम्भ कर दी। दिल्ली राजधानी में हाहाकार मच गया। आक्रमणकारी सैनिकों ने दिल्ली नगर के प्रत्येक घर में घुसकर ग्रमानुषिक म्रात्याचार किये, घरों को लूटा और बड़ी निर्दयता के साथ स्त्रियों, बच्चों भ्रीर पुरुषों का वध किया।

# दिल्ली का सर्वनाश

जिस सर्वनाश को बचाने के लिए सम्राट मोहम्मद शाह ने स्वयं नादिर शास के पास जाकर भ्रपने भ्रापको कैंदी बनाया था, उस बध, विनाश भ्रीर विध्वंस को वह बचा न सका। शत्रु के हाथों में कैदी होकर उसे स्वयम् श्रपने नेत्रों से भ्रमानुषिक श्रत्याचारों के वीभत्स दृश्य देखने पड़े। वह नादिरशाह की क्रूरता श्रीर निर्दंगता को पहले से जानता न था। भाक्रमण के पहले दिन दिल्ली की विशाल भीर सम्पत्तिशाली नगरी: में कल्ले-श्राम होता रहा। घरों में घुस कर शत्रु के सैनिकों ने एक तरफ से सब को काट डाला और उस घर को लूट कर बाद में आग लगा दी। उस आग में कटे हुए स्त्री, बच्चे और पुरुष असहाय अवस्था में जलते रहे। ठीक यही अवस्था सारे शहर में की गई। दूसरे दिन शहर के प्रमुख व्यक्ति, सम्पत्तिशाली और राज्य के अधिकारी खोज-खोज कर काटे गये। उनके परिवारों को लूट कर उनके घरों पर भी आग लगा दी गई। बादशाह के फ़र्राशखाने में जाकर शत्रुओं ने लूट की और जो सामान ले जाने के योग्य न था, उसमें आग लगा दी। केवल उस फ़र्राशखाने में धाग में जल जाने के कारण एक करोड़ रुपये की हानि हुई। नादिरशाह के इस कत्ले-आम से दिल्ली में जो स्त्री, पुरुष और बच्चे काट कर फेंक दिये गये थे, उनकी संख्या लगभग एक लाख के पहुँच गयी थी।

जिस सम्रादत खाँ ने भ्राक्रमण के लिए नादिरशाह को भारत में बुलाया था, उसके साथ हैदराबाद का शासक भ्रासफ़जाह मिला हुआ था भ्रौर नादिरशाह को बुलाने में दोनों का हाथ था। दोनों ही ऊपर से मोहम्मदशाह के साथ मेल रखते थे भ्रौर श्रासफ़ जाह तो मुग़ल साम्नाज्य के प्रधान मन्त्री की हैसियत से उस समय काम कर रहा था, जब नादिरशाह ने भारत में श्राकर भ्राक्रमण किया था। मुग़ल-सम्नाट मोहम्मदशाह की पराजय का मुख्य कारण यह हुआ कि नादिरशाह के श्राक्रमण करने पर उससे लड़ने के लिए जो सेनायें दिल्ली से भेजी गयी थीं, उनमें सम्रादत खाँ श्रौर श्रासफ़जाह—दोनों ही सेनापित थे। करनाल के युद्ध में दोनों ही नादिर शाह के साथ मिल गये थे। इस विश्वासघात की भया-नक श्रवस्था में मोहम्मदशाह के सामने श्रात्म-समर्पण करने के सिवा भीर कोई रास्ता ही न था।

# नादिरशाह से साथ सन्धि

लूट-मार श्रीर सर्व संहार के बाद नादिरशाह ने मोहम्मदशाह के

साथ सिन्ध की धौर उस सिन्ध के अनुसार, मोहम्मदशाह को ५० लाख रूपये वार्षिक देना स्वीकार करना पड़ा।

दो महीने तक लगातार लूट-मार के बाद कुल मिला कर बाईस करोड़ पचास लाख रुपये को सम्पत्ति नकद और हीरे-जवाहिरात मिला कर जिसमें साम्राज्य का रुनाभूषणों से बना हुमा बहुमूल्य राज-सिंहासन भी शामिल था, दिल्ली से नादिरशाह ले गया। इसके अतिरिक्त, लूट की मूल्यवान बहुत-सी सामग्री, प्रसिद्ध शिल्पकार, हाथियों, घोड़ों और ऊँटों के भूण्ड भी दिल्ली से उसके साथ फ़ारस देश गये।

भारत में पहले भी बहुत से विदेशी आक्रमण हुए थे और तैमूरलंग ने तो भारत में अत्याचारों को सीमा तक पहुँचा दिया था। लेकिन नादिरशाह की क्रूरता और निर्दयता के जो भयानक दृश्य इस देश को देखने पड़े, उनकी स्मृतियाँ दो सौ वर्षों के बाद भी इस देश के निवासियों को देख कर आज भी इस देश के निवासी नादिरशाह के साथ उसकी उपमा देने हैं।

# बाईसवां परिच्छेद प्लामी की लड़ाई

### [ १७४७ ईसवी ]

श्रद्धारेजों के षड्यन्त्रों का जाल, सिराजुहौला और श्रद्धारेज, नवाब के किलों पर श्रद्धारेजों के श्रिधिकार, मीरज़ाफर के साथ सन्धि, नवाब के साथ श्रद्धारेजों का युद्ध, नवाब सिराजुहौला की पराजय।

### बङ्गाल की हलचल

पिछले पृष्ठों में लिखा जा चुका है कि श्रौरंगजेब की मृत्यु के बाद, मुग़ल-साम्राज्य का जो पतन श्रारम्भ हो गया था, वह पतन फिर रोका नहीं जा सका। जो राज्य साम्राज्य की श्रधीनता में थे, वे एक-एक करके स्वतन्त्र हो रहे थे श्रौर जो सूबेदार श्रथवा नवाब, श्रलग-श्रलग । सूबों में शासन कर रहे थे, साम्राज्य के साथ उनके राजनीतिक बन्धन बहुत निर्बल श्रौर ढीले पड़ गये थे।

नवाब ग्रलीवर्दी खाँ बंगाल, बिहार श्रौर उड़ीसा—तीनों प्रान्तों का सूबेदार था। लेकिन उसकी श्रवस्था भी साम्राज्य के साथ वही थी, जो श्रन्य नवाबों श्रौर सूबेदारों की थी। दिच्चिए में मराठों ने उन दिनों में श्रपनी शक्तियाँ मजबूत बना ली थीं। उन्होंने बंगाल पर श्राक्ष-मए। ग्रारम्भ कर दिये । उस समय श्रलीवर्दी खाँ को मुग़ल सन्नाट से सहायता माँगनी पड़ी। लेकिन उसे दिल्ली से कोई सहायता मिल न सकी। इस श्रवस्था में उसने मालगुजारी का दिल्ली भेजना बन्द कर दिया।

भारत में इँगलैएड से जो अँगरेज आये थे, वे सब से पहले यहाँ के पश्चिमी किनारे पर उतरे थे। परन्तु इस देश में उन्होंने राजनीतिक अधिकार पहले-पहल बङ्गाल में प्राप्त किये। इसका कारए। यह था कि भारत में उनके आने के समय पश्चिमी किनारे पर मराठों की एक शक्तिशाली जल सेना मौजूद थी और उन दिनों में उनकी जल-सेना बहुत श्रेंड समभी जाती थी। मुगलों के पास जल-सेना की कोई शक्ति न थी, जिसके कारए। समुद्र के रास्ते पर आने वालों के लिए अङ्गाल का मार्ग खुला हुआ था।

बङ्गाल में पहुँच कर ग्रॅगरजों ने हिन्दुग्रों ग्रौर मुसलमानों को मिलाना ग्रारम्भ कर दिया था । किसी को भी फोड़न ग्रौर मिलाने के कार्य में वे बड़े श्रम्यासी ग्रौर चतुर थे । ग्रारम्भ से ही लोगों को मिला कर वे ग्रासानी के साथ ग्रपना काम चलाने लगे थे । उन्होंने हिन्दुग्रों को मिला कर मुसलमानों के विरुद्ध ग्रौर मुसलमानों को मिला कर हिन्दुग्रों के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न करने का काम खूब किया । वे जिससे ग्रपना काम निकालना चग्हते थे, उसकी वे खूब खुशामद करते थे ।

खुशामद श्रौर अच्छे व्यवहारों के बहाने ग्रुँगरेजों के षड़यन्त्र ग्रठारवीं शताब्दी के मध्यकालीन दिनों तक खूब चलने लगे थे श्रौर नवाब के कितने ही अधिकारियों को मिला कर उन्होंने ग्रपने हाथों में कर लिया था। इन षड़यन्त्रों में उनके भूठे वादों का एक जाल फैला हुआ था। अपने इस जाल के बल पर उन्होंने चन्द्रनगर में किलेबन्दी श्रारम्भ कर दी। उनके इन कामों के समाचार जब नवाब को मालूम हुए तो उसने दरबार में बुला कर किलेबन्दी करने से उनको रोक दिया। नवाब अलीवर्दी खाँ की अवस्था बुढ़ापे की थी। १० श्रप्रैल सन् १७५६ ईसवी में उसकी मृत्यु हो गयी। उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब हुआ।

मुगल-साम्राज्य की जड़ें जितनी निर्बल होती जाती थीं, ग्रेंगरेजों

के षड़यन्त्रों का जाल उतना ही फैलता जाता था। नवाब अलीवर्दी खाँ के समय अँगरेजों ने जो साजिशें शुरू की थीं, वे सिराजुद्दौला के समय अट्ट षड़यन्त्रों के रूप में बदलने लगीं।

#### श्रंगरेजों के विरोधी श्राचरण

बङ्गाल में ग्रॅंगरेजों के सभी ब्यवहार नवाब श्रौर सम्राट के विरुद्ध चलने लगे। किलेबन्ही को रोके जाने के बाद भी ग्रॅंगरेजों ने कुछ परवा न की श्रौर श्रपना काम उन्होंने बरावर जारी रखा। कलकत्ते में किलेबन्दी करने के बाद उन्होंने उसके चारों तरफ गहरी खाई खोदकर तैयार कर ली। मुगल-सम्राट ने बंगाल में श्रॅंगरेजो माल पर चुंगी माफ कर दी थी। उसका श्रॅंगरेजों ने बहुत श्रनुचित लाभ उठाना श्रारम्भ कर दिया था। मुगल-शासन की गनेक बातों में श्रॅंगरेजों ने बड़ी धाँघली मचा रखी थी, जिसमें भारतीय जनता को, भारतीय व्यापारियों को श्रौर मुगल-साम्राज्य को लम्बी चित उठानी पड़ रही थी। बहुत-सी बातों में उन्होंने नवाब तथा साम्राज्य के विरुद्ध खुले तौर पर ग्रराजकता फैला रखी थी। उनका एक षड़यन्त्र यह भी चल रहा था कि पूनिया के नवाब शौकतजंग को सिराजुद्दौला के साथ लड़ा कर शौकतजंग को मुशिदाबाद का नवाब बनाना चाहते थे। सिराजुद्दौला के बहुत-से ग्रधीन ग्रधिकारियों को मिला कर ग्रॅंगरेजों ने सिराजुद्दौला का विरोधी बना दिया था।

भ्रंगरेजों के इस प्रकार के भ्राचरणों से नवाब िं स्राजुद्दौला भ्रपरिचित न था। फिर भी वह भ्रंगरेजों पर भ्रपना नियन्त्रण रख्य सका। इसका कारण या तो यह था कि वह शासन नहीं जानता था भ्रथवा भ्रंगरेज इतने श्रिक्षिक राजनीतिज्ञ थे कि उन्होंने नवाब को भुलावे में डाल रखा था। किसी भी भ्रवस्था में नवाब की यह दया भ्रौर सहानुभूति, उसकी भ्रयोग्यता का सुबूत दे रही थी। जो लोग नवाब सिराजुद्दौला के साथ भ्रपराध करते थे, वे भागकर कलकत्ते में भ्रंगरेजों के पास चले जाते थे। नवाब के भ्रपराधियों को शरण देना भ्रंगरेजों का

खुलकर विद्रोह करना था । नवाब कत्तकत्ते के ग्रॅगरेजों से अनुरोध करता था कि अमुक अपराधियों को अपने यहाँ से निकाल दो, लेकिन अरॅगरेज नवाब के इस प्रकार के अनुरोधों की भी परवा न करते थे । इसी प्रकार के उत्पातों में सिराजुदौला ने एक बार कलकत्ते में अरॅगरेजों के विरुद्ध आक्रमण किया । अरॅगरेजों ने उस मौके पर नवाब का विरोध किया । कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों में हुगली के निकट तालाह के किले पर अरॅगरेजों के साथ नवाब का सामना हुआ। उस लड़ाई में अरॅगरेजों की हार हो गयी।

इसके बाद भी नवाब ने ग्रपराधी ग्रुगरेजों को दएड न दिया। वह सुलहनामें के द्वारा शान्ति बनाये रखने की चेष्टा करता रहा। यद्यपि ग्रुगरेजों की ग्रोर से इस प्रकार की चेष्टा कभी न हुई। कलकत्ता के ग्रुगरेज, नवाब को छिपे तौर पर निर्बंल बनाने में लगे हुए थे। उनका सब से बड़ा ग्रस्त्र था रिश्वतें देकर, प्रलोभनों में लाकर सूठे बादे करके नवाब के प्रमुख ग्रधिकारियों को फोड़ना ग्रोर मिला लेना।

## सिराजुदौला की दूसरी निर्वलता

नवाब सिराजुद्दौला । के सम्बन्ध में ऊपर जो बातें लिखी गयी हैं, उनको जानकर कोई भी विचारशील व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि नवाब में शासन-शक्ति का अभाव था। उसके साथ इतनी ही कगजोरी न थी। एक भयानक निर्बलता उसके साथ यह थी कि उसकी सेना और तोपखाने में बहुत-से अँगरेज काम ,करते थे। कलकत्ता के मातहत अँगरेजों के विद्रोही होने पर भी नवाब ने न तो अँगरेजों को परास्त करके उनको सभी प्रकार अयोग्य बनाया और न अपनी सेना तथा तोपखाने से अँगरेजों को ,ही अलग किया।

नवाब की सेना में जो श्राँगरेज काम करते थे, वे तो कलकत्ता के श्राँगरेजों से मिले हुए थे ही, उसकी सेना भौर दरबार के जाने कितने श्रिधकारी हिन्दू श्रौर मुसलमान श्राँगरेजों की रिश्वतों के जाल में फैंसे हुए थे | इन कमजोरियों ने नवाब की शक्ति को निर्बंत श्रौर भिन्न-भिन्न कर दिया था | उसकी भीतरी श्रवस्था से श्रॅमरेज पूरी तौर पर परिचित थे, इसलिए नवाब की शक्ति का उनको कुछ भी भय न था।

एक बात और भी दुर्भाग्य की नवाब के साथ चल रही थी। उसका कोई साथी न था। मुगल-साम्राज्य के खम्मे अपने-म्राप हिल रहे थे। इसलिए ग्रॅंगरेजों को उस तरफ का भी कोई भय न था। इस म्रनुकूल परिस्थिति में ग्रॅंगरेज सिराजुद्दौला को मिटा कर बङ्गाल में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे।

## अङ्गरेजों के साथ संघर्ष

श्रँगरेजों के उत्पातों श्रौर विद्रोहों से ऊष्टकर नवाब ने उनको परास्त करने का विचार किया श्रौर श्रपनी सेना लेकर वह १६ जून सन् १७५६ ईसवी को कलकत्ता पहुँच गया। श्रँगरेजों ने श्रपनी सेना लेकर नवाब की सेना का सामना किया। दो दिनों तक दोनों श्रौर से संघर्ष रहा श्रौर श्रन्त में श्रॅगरेजों की पराजय हुई।

नवाझ की सेना ने उसके बाद कलकत्ता में ग्राँगरेजों की कोठी पर २० जून को धावा मारा ग्रीर वहाँ पर जो ग्राँगरेज मिले, वे कैंद कर लिये गये। लेकिन ग्रन्त में नवाझ ने उनको छोड़ दिया। २४ जून को नवाझ कलकत्ता से ग्रपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ ग्रीर ११ जुलाई सन् १७५६ ईसवी को वह मुशिदाबाद पहुँच गया।

### राजमहल की लड़ाई

कलकत्ता से लीटे हुए नवाब सिराजुद्दौला को अभी तीन महीन ही बीते थे, वहाँ के अँगरेजों ने फिर एक नया उत्पात खड़ा कर दिया । पूर्निया का नवाब शौकतजंग उनके हाथों में था और उन्होंने उसको बड़े-बड़े लालच दे रखे थे । उनके उभारने से नवाब शौकतजंग ने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध छेड़ दिया । १६ अक्टूबर सन् १७५६ ईसवी को राजमहल नामक स्थान पर दोनों नवाबों की सेनाओं का सामना हुआ।

नवाब शौकतजंग की भ्रपनी कोई शक्ति न थी। जिनके उभारने से उसने यह लड़ाई भ्रारम्भ की थी, वे समय पर काम न श्राये। सिराजुद्दौला के मुकाबिले में शौकतजंग की।सेना कमजोर पड़ने लगी भ्रौर भ्रन्त में उसकी पराजय हुई। शौकतजंग स्वयं उस लड़ाई में मारा गया भ्रौर उसके स्थान पर युगलसिंह पूर्निया का नवाब बनाया गया।

कलकत्ता से भागे हुए श्रंगरेज

२० जून को नवाब की सेना ने जिन ग्रेंगरेजों को कैद किया था, नवाब ने उनको छोड़ दिया था। वे सभी ग्रेंगरेज कलकत्ता छोड़ कर भागे ग्रीर जहाज में बैठ कर बङ्गाल की खाड़ी के पास फल्ता नामक स्थान पर चले गये। यह स्थान कलकत्ता से २० मील की दूरी पर हुगली नदी पर बसा हुआ था। वहाँ पर वे ग्रेंगरेज छः महीने तक ठहरे रहे।

फल्ता से इन ग्रॅंगरेजों ने मद्रास के ग्रॅंगरेजों को लिखा ग्रौर ग्रपनी सहायता के लिए उन लोगों ने वहाँ से एक सेना मॅंगाई। इसके साथ-साथ इन लोगों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापितयों, दरबारियों ग्रौर सामन्तों को फोइना ग्रौर मिलाना भारम्भ किया। एक ग्रोर वे नवाब के साथ ग्रनेक प्रकार के षड्यन्त्रों की रचना करते थे ग्रौर दूसरी ग्रोर उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेज कर नवाब से कलकत्ता भा जाने की ग्राज्ञा माँगी। नवाब ने उनकी माँग को स्वीकार कर लिया भीर उनको कलकत्ता चले जाने का ग्रादेश दे दिया।

२० जून सन् १७५६ ईसवी को कलकत्ता से ग्रॅंगरेज निकाले गये थे। यह समाचार मद्रास के ग्रॅंगरेजों को १६ ग्रंगस्त को मिला। उनकी सहायका के लिए मद्रास से ग्राठ सौ ग्रॅंगरेज ग्रौर तेरह सौ भारतीय सिपाही सेनापित क्लाइव की श्रधीनता में भेजे गये। फल्ता पहुँच कर ग्रॅंगरेज ग्रधिकारियों ने नवास के पास पत्र भेजे ग्रौर उनमें उन्होंने नवास को अनेक प्रकार की धमकियाँ दीं।

#### नबाब के किलों पर अधिकार

कलकत्ता से बाहर कुछ दूरी पर बजबज का एक पुराना श्रौर मजबूत किला था भौर उसके चारों श्रोर गहरी खाई थी । राजा मानिकचन्द उस किले का नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से श्रधिकारी था, जिसे श्रौगरेजों ने पहले ही मिला लिया था । ग्राँगरेजी सेना के दो सौ साठ सैनिकों ने उस किले पर श्राक्रमण किया । मानिकचन्द के साथ के दो हजार सैनिकों ने उनका मुकाबिला किया । थोड़ी-सी लड़ाई के बाद मानिकचन्द श्रपनी सेना के साथ पीछे हट गया श्रौर ग्राँगरेज सैनिकों ने २६ दिसम्बर को उसमें प्रवेश कर करके श्रपना श्रिषकार कर लिया । उसके बाद ग्राँगरेजों ने तान्नाह ग्रौर कलकत्ता के किलों को भी श्रपने हाथों में लेकर ३ जनवरी सन् १७५७ ईसवी को उन पर उन्होंने श्रपने भएडे फहराये।

नवाब के किलों के ग्रधिकारियों को फोड़ कर मिला लेंने में ग्रॅंगरेजों को बहुत सफलता मिली । ग्रनेक प्रकार के वादों भूठे प्रलोभनों ग्रौर लालच देकर ग्रॅंगरेज ग्रधिकारी किलों के ग्रधिकारियों को मिला लेते थे ग्रौर जब ग्रॅंगरेजों का ग्राक्रमण होता था तो वे एक साधारण लड़ाई के बाद युद्ध से हट जाते थे। हुगली के किले की दशा तो ग्रन्य किलों से भी ग्राश्चर्यंजनक साबित हुइ। वहाँ के किले के ग्रधिकारी ने किले को ग्रर्थजनक साबित हुइ। वहाँ के किले के ग्रधिकारी ने किले को ग्रर्थजनक साबित हुइ। वहाँ के किले के ग्रधिकारी ने किले को ग्रर्थजनक साबित हुइ। वहाँ के किले के ग्रधिकारी ने किले को ग्रर्थजनक साबित हुइ। वहाँ के किले के ग्रधिकारी ने किले को ग्रिंगरेजों ने ११ जनवरी को उस पर ग्रधिकार कर लिया। १२ जनवरी से १८ जनवरी तक पूरे एक सप्ताह ग्रॅंगरेजों सैिनकों ने हुगली नगर में लूट-मार की।

#### सन्धि का पड्यन्त्र

नवाब सिराजुद्दौला की यह निबंलता ग्रौर अध्योग्यता थी कि उन विदेशी ग्रॅंगरेजों ने, जिनकी कोई सत्ता न थी, मदारी बनकर उसे बन्दर की तरह नाचने के लिए विवश कर रक्खा था। कई एक किलों पर भ्रँगरंजों के श्रधिकार हो जाने के समाचार नवाब को मिले। उसे यह भी मालूम हुआ कि मेरे किले के श्रधिकारियों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है भ्रौर श्रुँगरेजों ने रिश्वतें देकर उनसे यह विश्वासघात कराया है।

इन सब बातों के मालूम होने पर भी नवाब ने बिना किसी संघर्ष के ग्रेंगरेजों से निपटारा करने की कोशिश की। राजनीतिज्ञ ग्रेंगरेजों ने इसका लाभ उठाया श्रीर ग्रपनी माँगों को पेश करते हुए उन्होंने कुछ शतों के साथ सन्धि कर लेना स्वीकार किया। साथ ही सन्धि की बातों का निर्णय करने के लिए उन्होंने सिराजुदौला को कलकत्ता बुलाया।

४ फरवरी सन् १७५७ ईसवी को सिराजुदौला कलकत्ता पहुँच गया। अँगरें को स्रावश्यकता से अधिक आदर देकर नवाब को अमीचन्द के बाग में ठहराया और उस पर आक्रमण करने के लिए वे एक षड़यन्त्र की रचना करने लगे। अँगरें को अने क शर्तों से भरी हुई सिष्य को नवाब ने स्वीकार कर लिया और उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि मुर्शिदाबाद में अँगरें जों का एक एलची रहा करेगा।

नवाब के विरुद्ध खुले तौर पर विद्रोह करने के लिए ग्रॅंगरेज कोंशिश कर रहेथे। मुशिदाबाद में एलची रखे जाने की शर्त स्वीकार करवा कर ग्रॅंगरेजों ने ग्रपने उद्देश्य की पूर्ति का सीधा रास्ता खोल लिया।

## मीरजाफर के साथ निर्णंय

सिराजुदौला की अयोग्यता और निर्धलता का अँगरेजों ने बहुत लाभ उठाया। उनका उद्देश्य कुछ और था। वे चाहते थे कि सिराजुदौला की नवाबी को मिटाकर उसके स्थान पर ऐसे आदमी को बिठाया जाय, जिसमें अँगरेजों को अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने में अधिक सुभीता मिले। वे असल में उसे नवाब बनाना चाहते थे, जो स्वयं अँगरेजों की अधीनता में रहकर अपना शासन करे। मीरजाफ़र नवाब की सेनाओं मे प्रधान सेनापृति था। उसके साथ अँगरेजों की साजिश पहले से चल रही थी। उन्होंने मीरजाफ़र को नवाब बनाने का निश्चय किया। ऐसा करने में ग्रॅंगरेजों के दो लाभ थे। एक तो यह कि मीरजाफ़र स्वयं नवाब बनने के लिए तैयार था ग्रौर इसके लिए वह ग्रॅंगरेजों की शर्तों को मन्जूर करता था। दूसरी बात यह भी थी कि नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से बही सेना लेकर युद्ध के लिए ग्राएगा।

मीरजाफ़र सिराजुदौला के नाना श्रलीवर्दी खाँ का गहनोई था। श्राँगरेजों ने उसके साथ एक गुप्त सिन्ध की। उस सिन्ध में श्रॅगरेजों की सभी शर्तों को उसने स्वीकार किया। दोनों श्रोर से निश्चय हुआ कि श्रॅगरेज सिराजुदौला के साथ युद्ध करेंगे श्रीर भीरजाफर उस युद्ध में श्रॅगरेजों की सहायता करेगा। सिराजुदौला के पराजित होने पर उसके स्थान पर मीरजाफ़र नवाब होगा श्रोर इसके बदले में वह श्रॅगरेजों को सभी प्रकार के ज्यावसायिक श्रिषकार प्रदान करेगा। इसके साथ-साथ सिराजुदौला से लड़ने में श्रॅगरेजों का जो ज्यय होगा, मीरजाफ़र उसको श्रदा करेगा।

## सिराजुदौला के साथ युद्ध

मीरजाफ़र के साथ सन्धि करने के बाद ग्रेंगरेजों ने सिराजुद्दौला पर ग्राक्रमण करने की तैयारी की। १३ जून सन् १७५७ ईसवी को क्राइव ग्रपनी सेना लेकर कलकत्ता से रवाना हुग्रा। सिराजुद्दौला ग्रपनी सेना के साथ प्रासी नामक स्थान में मौजूद था। यह स्थान मुर्सिदाबाद से २० मील की दूरी पर था। २३ जून को दोनों ग्रोर की सेनाग्रों का का सामना हुग्रा। सिराजुद्दौला की सेनाग्रों में मीरजाफ़र प्रधान सेनापित था। उसके सिवा तीन सेनापित ग्रीर थे। पैतालीस हजार सेना मीरजाफ़र, यार लुक़ खाँ ग्रीर राजा दुर्लभराय के ग्रधिकार में थी। बारह हजार सेना मीरमदन के नेतृत्व में थीं। सिराजुद्दौला की इस विशाल सेना के साथ4३ तोपें भी थीं। ग्रॅंगरेजों के साथ कुल मिलाकर बत्तीस सौ सैनिक ग्रीर १० तोपें थीं।

युद्ध श्रारम्भ हो गया श्रीर कुछ समय के बाद ही सिराजुद्दौला को कुछ दूसरे ही दृश्य दिखाई देने लगे । मीरजाफ र के साथ-साथ राजा दुर्लभराय श्रीर यार लुरफ खाँ भी ग्रॅंगरेजों के हाथ बिक चुके थे । कुछ समय तक युद्ध साधारण रूप से चलता रहा श्रीर उसके बाद एकाएक मीरजाफ र, दुर्लभराय, तथा यार लुरफ खाँ अपनी पैंतालीस हजार सेना। के साथ श्रॅंगरेजों में जाकर मिल गये । इस समय श्रॅंगरेजों सेना ने जोर के साथ सिराजुद्दौला की बाकी सेना पर श्राक्रमण किया । सिराजुद्दौला का विस्वासी सेनापित मीरमदन लड़ाई में मारा गया । श्रव सिराजुद्दौला के साथ कोई सेनापित न रह गया था । मीरजाफ के भयानक विश्वासघात से उसका साहस भंग हो गया । वह अपने हाथी पर बैठा हुआ मुश्वादाबाद की तरफ भाग गया । युद्ध-चेत्र से हटते ही उसकी बाकी सेना इधर-उधर भाग गयी । युद्ध में क्लाइव की विजय हुई ।

सिराजुद्दौला को पराजित कर ग्रेंगरेजी सेना मुशिदाबाद पहुँची ग्रौर वहाँ के खजाने को लूटकर कलकत्ता की ग्रेंगरेजी कमेटी के सामने जो चाँदी के रुपये जमा किये गये; उनकी संख्या बहत्तर लाख एकहत्तर हजार छः सौ छाछठ थी। इतना बड़ा खजाना इसके पहले कभी ग्रेंरेगजों को एक साथ लूट में न मिला था। २४ जून को ग्राधी रात के समय सिराजुद्दौला मुसिदाबाद के महल से भागा ग्रौर भगवान गोला के पास मीर कासिम के द्वारा गिरफ्तार कर मुसिदाबाद वापस लाया गया। २ जुलाई सन् १७५७ को क्लाइव की ग्राज्ञा से मुहम्मद बेग नामक एक सरदार के द्वारा उसको करल करवा दिया गया।

इस परिस्थिति में श्रीर इन उपायों द्वारा पलासी के सुप्रसिद्ध मैदान में हिन्दुस्तान के श्रन्दर श्रॅंगरेजी साम्राज्य की नींव रक्खी गई श्रीर फिर भारत में कोई ऐसी संगठित शक्ति न रही जो श्रॅंगरेजों को देश के बाहर निकालने के समर्थ होती।

## तेइसवां परिच्छेद

## पानीपत का तीसरा युद्ध

[ १७६० ईसबी ]

देश में उत्थान और पतन से ज्वारभाटे, निर्वल मुग़ल-साश्राज्य भारत में श्रक्रग़ानों के श्राक्रमण, मराठों के साथ श्रक्रग़ानों का युद्ध, मराठों की पराजय ।

#### मराठों की शासन-सत्ता

शिवा जी के समय दिच्या भारत में मराठों की शासन-शक्तियाँ बहुत उन्नित पहुँच गयी थीं। परन्तु शिवा जी मरने के बाद, उसका लड़का सम्भा जी उस विस्तृत राज्य की रचा न कर सका। उसके मारे जाने के बाद, सन् १६८६ से १७०८ ईसवी तक उसके भाई राजाराम ने शासन किया।

सन् १७०८ ईसवी में साहू मराठा राज्य के सिंहासन पर बैठा। उसमें शासन की योग्यता न थी। उसकी ध्रकर्मण्यता ध्रौर विलास-प्रियता ने उसको मुगल-शासन की ध्रधीनता में रहने के लिए विवश कर दिया था। उसके मरने के पश्चात पेशवाध्रों का शासन ध्रारंभ हुग्रा। सब से पहले पेशवा बाला जी विश्वनाथ राव था। उसके पश्चात छै पेशवा ध्रौर भी हुए। बाला जी विश्वानाथ ने सफलतापूर्वक शासन किया ध्रौर खानदेश, बरार बीदर, बीजापुर, ध्रौरंगाबाद के राज्यों से उसने कर वसूल किये। उसने मराठा सरदारों में एकता उत्पन्न की ध्रौर मराठा संघ की स्थापना की।

बाला जी विश्वनाथ राव का पुत्र बाजीराव ने सन् १७२० ईसवी में पेशवा का पद प्राप्त किया। वह रएाकुशल श्रोर राजनीतिज्ञ था। उसने मराठों की शक्तियाँ बढ़ा दी थीं श्रौर मुगल-सम्राट मोहम्मद शाह ने मालवा तथा गुजरात उसे दे दिया था। सन् १७४० ईसवी में बाजीराव का लड़का बाला जी बाजीराव पेशधा की गद्दी पर बैठा। विलासी होने पर भी वह राज्य के प्रबन्ध में चतुर था। उसके शासन काल में मराठा राज्य ने बड़ी उन्नित्त की थी। सन् १७५८ ईसवी में पेशवा के भाई रचुनाथराव ने श्रक्ता ानों को पराजित करके उनसे पंजाब छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था। दिचएा भारत में पेशवा के भतीजे सदाशिव राव भाऊ ने निज़ाम से कई एक जिलों को छीनकर अपना श्रिकार कर लिया था श्रौर मैसूर तथा कर्नाटक के राजाश्रों को स्रधीनता स्वीकार करने के लिए उसने विवश किया था। सन् १७६० ई० में मराठों की शक्तियाँ चरम सीमा पर पहुँच चुकी थीं।

## मुगल-सामाज्य की व्यवस्था

मुगलों का शासन उन दिनों में बहुत बिगड़ी हुई दशा में था। उसका पतन श्रौरंगजेब के शासन-काल में श्रारम्भ हुग्रा था श्रौर उसके बाद फिर वह लगातार गिरता गया। अनेक छोटे-बड़े राजाओं श्रौर नरेशों के सिवा, श्रवध के नवाब श्रौर दिल्ला के निजाम अपने-अपने राज्यों के स्वतन्त्र शासक बन गये थे। बंगाल का सम्बन्ध-टूटा न था, लेकिन वहाँ के नवाब ने मालगुजारी भेजना कई साल से बन्द कर दिया था। दिल्ली के निकट भरतपुर के जाट और रामपुर के रुहेला नवाब अपने राज्यों को स्वाधीन बना रहे थे। दिल्ला में मराठों की शिक्तयाँ स्वतन्त्र होकर अत्यन्त प्रबल हो चुकी थीं। भारत के पश्चिम सिन्ध और पंजाब के प्रान्त अफग्रानों के अधिकार में हो चुके थे। पूर्व में वंगाल और बिहार की अवस्था बहुत भयानक थी। वहाँ पर ग्रॅगरेजों के षड़यन्त्रों का जाल फैला हुग्रा था और वहाँ के नवाबों की सत्ता पत्तों की तरह हिल रही थी।

इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में उत्थान ग्रौर पतन का एक भयानक संघर्ष चल रहा था ग्रौर उस संघर्ष में मुग़ल शासन हुबता हुग्रा दिखाई देता था। देश की इन परिस्थितियों में दिच्च में मराठों का भ्रातंक बढ़ रहा था, पूर्व में ग्रुगरेजों के भीष्या षड़यन्त्र फैल चुके थे ग्रौर पश्चिम में भ्रफ़गानों के ग्राक्रमण चल रहे थे। उत्तर में राजपूतों की दशा एक विचित्र हो रही थी। समस्त देश की ग्रवस्था ग्रुख्यन्त शोचनीय थी।

#### अफ़ग़ानों के आक्रमण

ग्राफ्तग़ानिस्तान के बादशाह नादिर शाह ने सन् १७३८ ईसवी में भारत में ग्राक्रमणा किया था और दिल्ली का सर्वनाश करके लूट की ग्रापरिमित सम्पत्ति के साथ दूसरे वर्ष वह ग्रापने देश को लौट गया था। सन् १७४७ ईसवी में उसका करल हो गया। ग्राफ्तग़ानों में ग्रब्दाली वंश के सरदार ग्रहमद शाह ने कन्दहार का राज्य प्राप्त करके वहाँ के ग्रन्य प्रदेशों पर ग्राधिकार कर लिया और भारत पर ग्राक्रमण करने का निश्चय किया। कन्दहार से वह सन् १७४८ ईसवी में रवाना हुग्ना। उसके भारत में पहुँचते ही दिल्ली के शाहज़ादा ग्रहमद शाह से सरहिन्द नामक स्थान में उसका सामना किया। उस लड़ाई में वह बुरी तरह पराजित हो कर भारत से भाग गया।

श्रहमद शाह के लौट जाने के बाद एक महीने में मृ,गल सम्राट मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गयी और उसका लड़का जिसका नाम भी श्रहमद शाह था, गद्दी पर बैठा। उसके सिंहासन पर बैठते ही श्रहमद शाह श्रब्दालो ने जो बाद में श्रहमद शाह दुर्रानो के नाम से प्रसिद्ध हुआ, भारत में दूसरा श्राक्रमण किया। मृ,गल-साम्राज्य की भीतरी परिस्थितियाँ उन दिनों में बहुत खराब हो गयी थीं। इसलिए उसका बादशाह युद्ध न कर सका और उसे मुलतान, सिन्ध और पंजाब के सूबे श्रहमद शाह श्रब्दाली को देने पड़े। सन् १७५४ ईसवी में मु,गल-सम्राट श्रहमद शाह की मृत्यु हो गयी और उसके स्थान पर जहाँदार शाह के लड़के श्रालमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बिठाया गया।

निजाम का देहिता गाजीउद्दीन मु.गल-साम्राज्य का प्रधान मन्त्री था। उसमें और रुहेलों के सरदार नजीबुदौला में ईर्षा चल रही थी। दोनों ही ग्रालमगीर पर अपना-अपना प्रभुत्व रखना चाहते थे। गाजीउद्दीन ने मुलतान पर आक्रमण किया और ग्रहमद शाह श्रव्दाली के अधिकारी को कैंद्र कर लिया। यह समाचार मुनकर ग्रहमद शाह ने तीसरी बार भारत में सन् १७५६ ईसवी में ग्राक्रमण किया। उसके श्राने का समाचार मुनकर गाजीउद्दीन दिल्ली से भाग कर मराठों के पास चला गया।

दिल्लो में भ्राकर भहमद शाह ने लूट-मार की श्रौर गाजीउद्दीन के स्थान पर नजीबुद्दौला को प्रधान मन्त्री बनाकर वह श्रपने देश को लौट गया। उसके चले जाने पर गाजीउद्दीन ने पेशवा के भाई रघुनाथराव की सहायता से भ्रालमगीर द्वितीय को मरवा डाला श्रौर उसके स्थान पर कामबख्श के लड़के को सिंहासन पर बिठाया। नजीबुद्दौला दिल्लो से भाग गया और गाजीउद्दीन फिर प्रधान मन्त्री बन बैठा।

इन्हीं दिनों में रधुनाथ राव ने अपनी सेना लेकर पञ्जाव में हमला किया और अफ्र गान सेना को परास्त कर उसने उस प्रान्त पर अपना अधिकार कर लिया। इन दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य भारत, उद्गीसा और पंजाब में मराठों का अध्या फहरा रहा था। दिल्ली से भाग कर अपना सारा सामाचार नजीबुदौला ने अहमद शाह अब्दाली के पास भेजा और उन्हीं दिनों में मराठों ने पञ्जाब पर अधिकार कर लिया था। इसलिए सन् १७५६ ईसवी में फिर एक बार भारत में आक्रमरा करने के लिए अहमद शाह अब्दाली रवाना हुआ और पंजाब पर अधिकार कर के वह दिल्ली की ओर बढ़ा।

## अफ़ग़ानों और मराठों की सेनायें

जन दिनों में मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ मौर विश्वास

राव ने दिल्ली में भ्राधिकार कर लिया था भीर कामबख्श के लड़के को हटा कर शाहभालम को इसी बीच में दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया था।

श्रहमद शाह के श्राक्रमण का समाभार पूना में पहुँचा। उसके साथ युद्ध करने के लिए मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ एक विशाल सेना लेकर रवाना हुन्ना, जिसमें सत्तर हजार सवार और पन्द्रह हजार पैदल सैनिक थे। उनके सिवा उसके साथ नौ हजार चुने हुए युद्ध-कुशल श्रौर भी सैनिक थे जो एक मुस्लिम सरदार के नेतृत्व में थे श्रौर जिन्होंने फ्राँसीसी सेना में रह कर लड़ाई का काम सीखा था। पेशवा का पुत्र विश्वास राव भी उसके साथ था।

स्रहमद शाह अञ्दाली के साथ अफ़ग़ानों और मुग़लों मिला कर सेना में तिरपन हजार सवार और लगभग चालीस हजार पैदल सैनिक थे, उनमें भारतीय मुसलमानों की सेनायें भी शामिल थीं।

पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध-चेत्र में दोनों और की सेनायें एकत्रितः हुईं। लेकिन किसी भोर से भाकमणा नहीं हुआ। एक-एक करके कई दिन बीत गये। दोनों भोर की सेनाओं ने भपने-भपने शिविर बना लिए थे। युद्ध को रोककर दोनों और के सेना नायक एक दूसरे की शक्तियों को तौलने में लगे थे और पानीपत का यह तीसरा युद्ध धार्मिक युद्ध भ्रथना हिन्दू-मुस्लिम रूप धारएा करता जा रहा था।

## रसद की कठिनाई

श्रहमद शाह अन्दाली को इस अन्तिम बार आक्रमण करने के लिए बुलाया गया था और आरम्भ से ही उसमें धार्मिक अथवा जातीय मनोवृत्तियाँ काम करती हुई दिखाई पढ़ने लगी थीं। मराठों को यह मालूम हो गया था कि भारत की मुस्लिम शक्तियाँ अहमद शाह का साथ देंगी। इसीलिए भरतपुर के जाट राजा से और राजपूत राजाओं से मराठों ने सहायता माँगी थी। लेकिन किसी से कोई सहायता उनको न मिली । जाटों ग्रौर राजपूतों ने तटस्य रह कर दूर से ही तमाशा देखा। वे युद्ध के पास नहीं ग्राये। इन सहायताग्रों के न मिलने का कारण था। भारत में मुग़ल-साम्राज्य के निर्बल पड़ जाने पर मराठों ने संगठित होकर ग्रपनी शक्तियाँ मजबूत बना ली थीं ग्रौर नादिरशाह के ग्राक्रमण के पहले ही उन्होंने भारत के ग्रनेक निर्बल राज्यों पर ग्राक्रमण करके उनका विनाश किया था। इस विध्वंस ग्रौर विनाश का दृश्य उत्तर भारत के राजपूत देख चुके थे ग्रौर मराठों की जन्नत शक्तियों से वे ग्रब तक भयभीत थे।

पानीपत के इस तीसरे युद्ध को जीतने के लिए एक योजना यह भी थी कि सेनाओं को रेसद मिलने में बाधा डाली जावे । यह योजना दोनों ओर काम में लायी गयीं थी । नेकिन मराठों को इसमें सफलता न मिली । इसका कारएा यह था कि उनके साथ मराठों के सिवा और कोई न था । युद्ध के पहले उन्होंने 'हिन्दुस्तान के लिए' के नारे लगाये थे । लेकिन उनके कार्यों से बाकी हिन्दुओं को जाहिर होता था कि वे देश में हिन्दुओं के नाम पर मराठों सत्ता कायम करना चाहते हैं । इसका परिगाम यह हुआ कि मराठों के सिवा हिन्दुओं में किसी ने उनका साथ न दिया ।

रसद की रोक में मुसलमानों को सफलता मिली। मराठा सेना को रसद मिलने के जितने रास्ते थे, वे सब रोक दिये गये और पराठा सेना के पास कहीं से भी रसद का आना बन्द हो गया। दिचए। में हैदराबाद में और दूसरी रियासतें मुसलमानों की थीं, उनके द्वारा दिचए। से मराठा सेना के पास जो रसद आ सकती थी, वह भी बन्द हो गयी। अगर कहीं से रसद आती थी तो वह रास्ते में लूट ली जाती थी। मराठा सेना के सामने यह भयद्भर विपद थी। लेकिन रसद की योजना में मराठों की असफलता के कारए। अहभद शाह अब्दाली के साथ की सेनाओं के सामने रसद की कोई परेशानी न थी। इसलिए वह युद्धों को कुछ दिनों तक रोकना चाहता था। जो आक्रमण, होते थे, वे

साधारण युद्ध के बाद बन्द हो जाते थे।

#### युद्ध का आरम्भ

रसद की कोई व्यवस्था न हो सकने पर मराठों के सामने भीषरण कठिनाई पैदा हो गई। विवश होकर मराठों ने युद्ध करने का निश्चय किया। अब्दाली को सूचना मिली कि मराठों की सेना आ रही है। अपनी सेना को तैयार करके वह आगे बढ़ा। उसकी दाहिनी ओर रहेलों की सेना थी और बाई ओर नज़ीबुद्दौला और शुजाउद्दौला अपनी सेनाओं के साथ मौजूद थे।

६ जनवरी सन् १७६१ ईसवी को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में दोनों सेनाश्रों का युद्ध श्रारम्भ हुआ। सब से पहले बन्दूकों और तोपों की मार शुरू हुई। उसके कुछ समय बाद दोनों सेनाम्रों ने स्रागे बढ़ कर एक दूसरे पर धाक्रमण किया । उस घनासान , युद्ध में मराठी सेना कुछ दूर तक अफ़गान सेना को पीछे की स्रोर ढकेल कर ले गयी स्रौर शत्रुयों के बाठ हजार सैनिकों को उसने काट कर फेंक दिया। इसके बाद ग्रहमद शाह की सेना फिर आगे की ओर बढ़ी ग्रौर उसने मराठों के साथ भयानक मार की। सदाशिव राव भाऊ और युवक विश्वास राव ने श्रब्दाली की सेना पर जोर के साथ श्राक्रमण किया। उस समय मराठों की मार को देख कर भ्रब्दाली की सेना का साहस टूटने लगा। लेकिन पठान ग्रासानी के साथ युद्ध से हटने वाले न थे। उन्होंने पीछे की ग्रोर हट कर मराठों पर भीषएा ग्राक्रमण किया। उसमें बहत-से मराठा सैनिक एक साथ मारे गये। युद्ध की यह अवस्था देख कर सदाशिव राव भाऊ ग्रपनी सेना के साथ भयंकर मार-काट करता हुग्रा श्रागे बढ़ा श्रौर उसकी सेना ने श्रब्दाली के बहत-से धादिमयों को काट कर गिरा दिया। शाहनवाज खाँ वजीर का जवान लड़का इसी समय युद्ध में मारा गया भीर घायल होकर घोड़े के गिर जाने के कारए। वह स्वयं पैदल हो गया ।

युद्ध की भयंकरता बढ़ती जा रही थी और दोनों ग्रोर की सेनायें भीषण मार करने में लगी थीं। बड़ी तेजी के साथ दोनों ग्रोर के सैनिक मारे जा रहे थे ग्रौर उनका रक्त भूमि पर गिर कर बह रहा था। युद्ध की परिस्थिति ग्रत्यन्त विकराल हो गयी थी। ग्रक्तान सेना का मध्य भाग निर्वल पड़ने लगा और मराठों के जोर मारने पर वह बार-बार पीछे हट जाता। शाहनवाज खाँ के पैदल हो जाने पर मराठों ने उसको मारने की कोशिश की। उसी समय उसकी रचा के लिए नजीबुद्दौला ग्रपनी सेना के साथ ग्रागे बढ़ा। उसको ग्रागे बढ़ते हुए देख कर सदाशिव राव भाठ कुछ शूर-वीर मराठों के साथ सामने ग्राया। उस स्थान पर युद्ध की दशा और भी भयानक हो उठी।

श्रव्दाली की सेना का मध्य भाग कमजोर पड़ते ही दाहिना श्रौर बाँया भाग भी निर्वंल पड़ने लगा। यह देख कर श्रहमद शाह श्रव्दाली ने अपनी सेना को सम्हाने की चेष्टा की श्रौर उसके बाद उसके सैनिकों ने फिर भयंकर मार श्रारम्भ की। प्रातःकाल होते ही युद्ध श्रारम्भ हुआ था श्रौर दोपहर के बाद तीसरे पहर तक लड़ाई की एक-सी हालत चलती रही। दोनों श्रोर के सैनिकों को जरा देर के लिए!विश्राम लेने श्रयना मार बन्द करने का श्रवसर न मिला। कट कर गिरने वाले घायलों की भयानक चीत्कारों, मरने वालों की कराहने की श्रावाजों, युद्ध के मारू बाजों, नरिसहों तथा बन्दूकों के भयानक स्वरों श्रौर दोनों श्रोर के वीर सैनिकों की ललकारों ने एक साथ मिल कर पानीपत के इस युद्ध-चेश्र को भयंकर बना दिया था।

संग्राम की इस भीषए। परिस्थित में भी ग्रहमदशाह ग्रब्दाली के साहस ग्रीर उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं ग्रायो | निर्भीकता के साथ बहुत समय तक वह युद्ध-चेत्र की ग्रवस्था का ग्रध्ययन करता रहा | उसने पहले से ही किसी विशेष ग्रवसर के लिए ग्रपनी एक सुरचित सेना, जिसमें दस हजार लड़ाकू ग्रीर ग्राक्रमए। कारी छैनिक के, पानीपत में खिपाकर रखी थी । इसी ग्रवसर पर उसकी वह सेना

प्रकट हुई श्रीर श्रचानक श्राकर उसने मराठा सेना पर भयानक श्राक्रमण किया। मराठों के बहुत-से श्रादमी इस श्राक्रमण से मारे गये। लेकिन सदाशिवराव भाऊ की सेना में किसी प्रकार की घबराहट श्रीर निबंलता नहीं पैदा हुई।

भयानक रूप से युद्ध हो रहा था। ग्रपनी सुरचित सेना के श्राक्रमए। से श्रव्दालों ने तुरन्त मराठों को पराजित करने का श्रनुमान लगाया था। लेकिन युद्ध की परिस्थिति में कोई श्रन्तर न पड़ा। इसी दशा में बन्दूक की एक गोली राजकुमार विश्वास राव की छाती में श्राकर लगी। उसी समय राजकुमार श्रपने हाथों के हौंदे पर गिर गया। सदाशिवराव भाऊ को राजकुमार के मारे जाने का समाचार मिला। उसका हृदय सहम उठा। उसने राजकुमार विश्वासराव से बड़ी-बड़ी श्राशायें लगा रखी थीं। भाऊ शत्रुश्रों के साथ युद्ध करने में लगा रहा।

श्रफ्तानों की सुरिचित सेना का अचानक श्राक्रमण ब्यर्थ नहीं गया। मराठों ने साहस श्रीर वीरता के साथ उसका सामना किया। परन्तु वे शत्रु श्रों के घेरे में श्रा गये। सदाशिवराव भाऊ लड़ते हुए मारा गया। होल्कर श्रीर सींधिया की सेनाश्रों ने युद्ध से निकल कर बाहर का रास्ता पकड़ा। श्रब मराठों का कोई सेनापित न रह गया था। जो सरदार बाकी रह गये थे, वे भी मारे गये। यह देख कर मराठों की बची हुई सेना युद्ध-चेत्र से हट गई श्रीर इस युद्ध में श्रहमद शाह श्रब्दाली विजयी हुशा।

#### चौबीसवां परिच्छेद

## ऊदवानाला का युद्ध

#### [ १७६३ ईसवी ]

कम्पनी का ज्यावसायिक जाल, मीरकासिम श्रीर श्रॅगरेज, नवाब को भुलावे में रखने की कोश्चिश, मीरकासिम का पतन!

### मराठों की पराजय के बाद

सन् १७६१ ईसवी में पानीपत का तीसरा युद्ध समाप्त हो चुका या ग्रौर भ्रहमद शाह अञ्दालो की जीत हो चुकी थी। अफग़ानिस्तान लौट जाने के पहले उसने शाह भालम दूसरे को भारत का सम्राट बनाया ग्रौर ग़ाजीउद्दीन के स्थान पर शुजाउद्दौला को उसने दिल्ली का मन्त्री नियुक्त किया।

पानीपत की तीसरी लड़ाई के पहले तक दिश्वा में मराठों की शिक्तियाँ जिस प्रकार उन्नत हो रही थीं, उनसे मुग़ल साम्राज्य और उत्तर भारत के राजाओं को ही भय न पैदा हुग्रा था, बल्कि ईस्ट इिंग्डिया कम्पनी के अधिकारियों ने अपनी दगाबाजी का जो जाल देश के भीतर बिद्धाया था और यहाँ के राजाओं तथा नवाबों के सामने जो संकट उत्पन्न कर दिया था, उसको सफल बनाने में उन अधिकारियों के सामने भी एक कठिन समस्या पैदा हो गयी थी। लेकिन ग्रहमद शाह के मुका-बिले में मराठों के पराजित होने के बाद अँगरेजों के सामने का वह संकट कमजोर पड़ गया। उनकी साजिश और दगाबाजी का चक्र बिना किसी भय के इस देश में चलने लगा।

श्राँगरेजों ने सिराजुद्दौला को मिट्की में मिलाकर श्रौर दुनिया से उसे बिदाकर उसके स्थान पर मीरजाफर को नवाब बनाया था श्रौर कुछ इने-गिने दिनों के भीतर ही इस मिट्टी के देवता को फिर मिट्टी में मिलाकर उसके दामाद मीरकासिम को मुर्शिदाबाद का शाशक मुकरेर किया।

ध्रहमद शाह के द्वारा दिक्ली का सम्राट होने के बाद शाहश्रालम पटना पहुँचा। मीरकासिम वहाँ पर मौजूद था। उसके इलाके सं दिल्ली भेजे जाने वाली मालगुजारी बहुत दिनों से बन्द । थी। मीरकासिम ने सम्राट के पास हाजिर होकर एक लम्बी रकम उसको भेंट की। सम्राट इसके बाद दिल्ली लौट गया।

मीरकासिम के साथ कम्पनी के अधिकारियों की चालें आरम्भ हो गयीं। वह मीरजाफर की तरह अयोग्य और अदूरदर्शी न था। उसने सवाधानी के साथ अँगरेजों की चालों को देखा। बहुत पहले से ही अँगरेजों ने मिर्शादाबाद की राजधानी में अपना आधिपत्य बढ़ा रखा था। यह अवस्था मीरकासिम को किसी प्रकार स्वीकार न थी। उसने इस परिस्थिति से सुरचित रहने के लिए मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर मुंगर। पहुँचा दी। वहाँ को किले बन्दी को उसने मजबूत बनाया। वहाँ पर रहकर उसने सैनिक शक्ति को भी मजबूत किया और अपनी फौज की संख्या उसने चालीस हजार तक पहुँचा दी। अपने सैनिकों को योरप वालों की भाँति लड़ाई की शिचा देने का काम आरम्भ किया और इसके लिए उसने कुछ योरप वालों को अपने यहाँ नौकर रखा।

## मीरकासिम के सामने संकट

श्रङ्गरेज मीरकासिम का योग्यता के साथ शासन नहीं देखना चाहते थे। उसके नवाब होने में उन्होंने इसलिए सहायता की थी कि उसकी नवाबी में कम्पनी मनमानी करेगी। मीरकासिम प्रजा को प्रसन्न करने और अपने अधिकृत सूबों की हालत को अन्छी बनाने की कोशिश में था। लेकिन अँगरेज उसे अन्धा बनाकर उसके यहाँ लूट करना चाहते थे। इन परिस्थितियों ने नवाब और अँगरेजों के बीच संघर्ष पैदा किया। नवाब होने के पहले मीरकासिम ने अँगरेजों के साथ जो वादे किये थे, उनको उसने ईमानदारी के साथ पूरा किया। लेकिन अँगरेजों की माँग बढ़ती जाती थी, जिसको पूरा करने में नवाब असमर्थं हो रहा था।

नवाब ग्रौर ग्रुँगरेजों के बीच ग्रसन्तोष पैदा हुग्रा। नतीजा यह हुग्रा कि कम्पनी के ग्रधिकारियों ने मीरकासिम के विरुद्ध उसी प्रकार की चालें ग्रारम्भ कर दीं, जैसी वे सिराजुद्दौला ग्रौर मीरजाफर के साथ चल चुके थे ग्रौर दोनों का वे सत्यानाश कर चुके थे। मीरकासिम को हटा-कर किसी दूसरे को नवाब बनाने के उपाय कम्पनी के ग्रधिकारी सोचने लगे।

१५ दिसम्बर, सन् १७६२ ईसवी को कम्पनी श्रीर नवाब मीरकासिम के बीच एक सिन्ध हुई, उसमें नवाब की कमजोरियों का लाभ
उठाकर उसे सिन्ध के बन्धनों में जकड़ दिया गया। यह सिन्ध मुंगर में
की गयी, लेकिन जिन शर्तों को कम्पनी ने स्वीकार किया था, ग्रॅंगरेजों
की श्रोर से उनको व्यवहार में नहीं लाया गया। सिन्ध की शर्तों को
तोड़कर भारतीय माल पर लम्बा महसूल चल रहा था ग्रौर इंगलैएड से
श्राने वाला माल बिना किसी महसूल से बिक रहा था। यह देखकर
नवाब ने भ्रपने समस्त इलाकों में देशी माल पर भी महसूल उठा दिया।
इससे नवाब की श्रामदनी में बहुत कमी हो गयी।

देशी माल पर चुंगी उठा देने का यह परिगाम हुझा कि उसके मुकाबिले में विदेशी माल की खपत कम होने लगी। इस पर कम्पनी ने नवाब के विरोध का निश्चय किया और नवाब को इस बात के लिए फिर विवश करने का विचार किया कि वह भारतीय माल पर पहले वाला महसूल फिर से कायम करे। इस कोशिश के साथ नवाब के विरुद्ध झँगरेज विद्रोह की तैयारी करने लगे।

### कम्पनी की युद्ध की तैयारी

नवाब मीरकासिम ने ईस्ट इिएडया कम्पनी को प्रसन्न रखने की लगातार कोशिशें कीं। लेकिन उसको अपनी चेष्टा में सफलता न मिली। कम्पनी के अधिकारी नवाब के विरुद्ध जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे, वे न केवल घृणा पूर्ण थे, बिल्क वे शासन करने में नवाब के सामने एक मजबूरी पैदा कर रहे थे। वे नवाब को मिटाना चाहते थे और इसके लिए वे चुपके-चुपके युद्ध की तैयारी कर रहे थे। १४ अप्रैल सन् १७६३ को अँगरेजों ने अपनी फौज तैयार की। एलिस पटना में कम्पनी का एजेएट था। उसने वहाँ के नाजिम के विरुद्ध काम करना आरम्भ कर दिया। इसी बीच में कम्पनी की एक सेना पटना में पहुँच चुकी थी।

कम्पनी की ब्रोर से भयानक कूटनीति का व्यवहार हो रहा था। पटना में ब्रॉगरेजी सेनायें जमा हो रही थी ब्रौर मुंगर में नवाब मीरका- िसम के साथ सुलहनामा की बात चीत चल रही थी। एकाएक कलकत्ता की ब्रॉगरेज-काउन्सिल ने एलिस को पटना में ब्रधिकार कर लेने के लिए लिला।

एलिस ने अपनी अङ्गरेजी सेना के साथ पटना में आक्रमण किया और समूचे शहर पर उसने अधिकार कर लिया। यह समाचार पाते ही नवाब मीरकासिम अपनी एक फौज लेकर पटना की ओर रवाना हुआ और वहाँ पहुँच कर उसने अङ्गरेजी सेना पर हमला किया। दोनों ओर से लड़ाई हुई और अन्त में अङ्गरेजों की पराजय हुई। उस लड़ाई में २०० अङ्गरेज और ढाई हजार से अधिक उसके भारतीय सिपाहो मारे गये। एलिस कैंद करके मुंगेर भेज दिया गया।

#### परिस्थितियों की भीषणता

कम्पनी के अधिकारियों ने मीरकासिम के सामने परिस्थितियों का एक संकट पैदा कर दिया था। नवाब कम्पनी की साजिशों ग्रीर दगाबाजियों को खूब जानता था। कूटनीति का जाल बिछाकर मीरज़ाफर को नवाबी के पद से हटाया गया था थ्रौर उसके स्थान पर मीरकासिम को नवाब बनाया गया था। कम्पनी के इस चक्रव्यूह को वह भूला न था। ग्रॅंगरेजो के साथ युद्ध करने में वह उरता न था। लेकिन उनकी चालों से वह भय खाता था। इसलिए सूबेदार होने के बाद वह सदा कम्पनी के अधिकारियों को सन्तुष्ट रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन अब उसने समफ्तिया था कि ग्रॅंगरेजों के साथ ग्रब कोई भी सन्धि चल नहीं सकती। उसे साफ-साफ यह जाहिर हो गया था कि कम्पनी से अब युद्ध अनिवार्य हो गया।

कम्पनी को युद्ध की अपेचा अपनी कूटनीति का अधिक विश्वास था। उसके अधिकारिमों ने उसी का सहारा लिया। मीरकासिम के साथ युद्ध करके कम्पनी अपनी विजय का विश्वास नहीं करती थी। इसलिए उसने बूढ़े मीरजाफर को फिर से तैयार किया। उसे उलटा-सीधा पढ़ाकर अँगरेजों ने राजी कर लिया और उसके साथ एक नयी सन्धि कर ली।

## युद्ध के लिए सेनाओं की खानगी

सिंध के साथ-साथ मीरजाफर को जो प्रलोभन दिये गये, उन पर वह फिर सूबेदार होने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद युद्ध की घोषणा की गयी और यह जाहिर किया गया कि मीरकासिम के स्थानपर मीरजाफर को ग्रब फिर बंगाल का सूबेदार बना दिया गया है। मीर-कासिम के साथ युद्ध की तैयारी को गयी और उस होने वाले युद्ध में मीरजाफर का ही नाम सब के सामने लाया गया। उसी के नाम पर युद्ध की तैयारी हुई और मीरेजार की सहायता करने के लिए प्रजा से प्रार्थना की।गयी।

प्र जुलाई सन् १७६३ ईसवी को कलकत्ता से कम्पनी की एक सेना मुशिदाबाद के लिए रवाना हुई और मीरकासिम की सेना मोहम्मद तकी खाँ के नेतृत्व में मुँगेर से झागे बढ़ी। वह एक सुयोग्य, दूरदर्शी और शूर-वीर सेनापित था। लेकिन उसके साथ जो सेना भ्राँगरेजों से युद्ध करके के लिए भेजी गयी थी, उसमें बहुत-से फौजी ग्रफसर कम्पनी के द्वारा मिलाये जा चुके थे।

दोनों सेनां भ्रों में तीन स्थानों पर सामना हुआ। मोहम्मद तकी खाँ की फीज में २०० योरोपियन भ्रफसर थे और जो उसकी तोपों पर काम करते थे, वे भी ईसाई थे। ये सब के सब युद्ध के खास मौके पर श्रॅंगरेजी सेना के साथ जाकर मिल गये। इसका नतीजा यह हुआ कि मोहम्द तकी खाँ युद्ध में मारा गया।

## ऊदवानांला की पराजय

मीरकासिम की सेना ने अन्त में ऊदवानाला पहुँच कर मुकाम किया इस स्थान का युद्ध कई बातों की विशेषता के कारण, मीरकासिम की बुद्धिमानी का परिचय देता था | उसी मैदान के एक ओर गंगा थी | दूसरी ओर ऊदवानाला की गहरी नदी थी, जो गंगा में ही जाकर गिरती थी । तीसर ओर पहाड़ियाँ और चौथी ओर मीरकासिम की मजबूत किले बन्दों।थी | उसके ऊपर बहुत-सी तोपें लगी हुई थी । किले में जाने का रास्ता पहाड़ियों के नीचे एक भयानक दलदल के होकर था । मीरकासिम की सेना एक महीने तक उस किले में पड़ी रही । ऊदवानाला के बाहर अंगरेजों की सेना थी और उसके साथ बुढ़ा मीरजाफर मौजूद था । एक महीने तक किसी तरफ से आक्रमण न हुआ ।

मीरकासिम की सेना में बहुत-से योरोपियन भौर दूसरे विदेशी भ्रफसर थे। वे सब के सब भ्रँगरेजों के साथ पहले से ही मिल गये थे भीर मीरकासिम को धोखा देने के लिए उसकी सेना में युद्ध के समय मौजूद थे। कुछ भ्रँगरेज सैनिक भी मीरकासिम के साथ सेना में थे, जी कम्पनी की भ्रोर से मिलाने का काम करते रहते थे।

४ सितम्बर सन् १७६३ ईसवी को मीरकासिम की सेना में विश्वास-धातो अँगरेज सैनिकों ने श्रॅंगरेजी सेना की सहायता की भीर उसी दिनः भाषी रात के पहले श्रेंगरेजी सेना ने दुर्ग में पहुँच कर नवाब की सेना पर श्रचानक श्राक्रमणा किया। नवाब की सेना के विदेशी सैनिक श्रोर श्रफसर श्रेंगरेजी सेना में मिल गये श्रोर नवाब की बाकी पन्द्रह हजार सेना उस श्राक्रमणा में मारी गयी।

ऊदवानाला के युद्ध में मीरकासिम की पराजय के दो मुख्य कारण थे। उसकी सेना का सेनापित मोहम्मद तकी खाँ पहले ही मारा जा चुका था, इसलिए नवाब की सेना में कोई सेनापित न था और दूसरा कारण यह था कि मीरकासिम अपनी सेना के साथ स्वयंन था। इन दो अवस्थाओं में नवाब की सेना की पराजय हुई। विस्वासघातियों के कारण उसकी सेना को लड़ने का अवसर न मिला। रात के अचानक आक्रमण में उसका संहार हुआ। जिन साजिशों और दगाबिजयों से अँगरेजों ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था, उन्हीं के द्वारा वे ऊदवानाला के युद्ध में भी विजयी हुए।

#### पच्चीसवां परिच्छेद

# बकसर का पेचीदा युद्ध

नवावी त्रथवा गुलामी, मीरकासिम की त्रसफल चेप्टा, दिल्ली सभ्राट की घवराहट, शुजाउद्दौला के साथ साध, मीरजाफर की मृत्यु !

## नवाब मीरजा फर की मजबूरियां

मीरकासिम की पराजय हो चुकी थी और उसके स्थान पर मीरजाफर फिर से सूबेदारी के ग्रासन पर बैठा था। इसके पहले ही कम्पनी के ग्राधकारियों ने मीरजाफर के साथ सिन्ध की थी, जिसमें वह ग्रॅगरेजों के विरुद्ध कभी हिल-डुल न सकता था। सिन्ध की शतों में यह लिखा गया था कि नवाब मीरजाफर छै हजार सवार और बाहर हजारिपैदल से ग्रिधक सेना नहीं रख सकेगा । भारतीय माल पर २५ प्रतिशत महसूल लिया जायगा और ग्रॅगरेजों को बिना महसूल दिये हुए देश में ग्रिपने माल के बेचने का ग्रिधकार होगा। युद्ध के खर्च में मीरजाफर ग्रॅगरेजों को तीस लाख, ग्रॅगरेजी स्थल-सेना के लिए पच्चीस लाख और जल सेना के लिए साढ़े बाहर लाख रुपये देगा। मीरकासिम के शासन-काल में ग्रॅगरेज व्यापरियों की जो हानि, भारतीय माल पर महसूल उठा देने के कारणा हुई हैं, उसे मीरजाफर ग्रदा करेगा।

इस प्रकार की शर्तों को मन्जूर करने के बाद, मीरजाफर को सूबेदारी मिली थी। इसका नतीजा यह हुन्ना कि उसके सूबेदार होते ही श्रॅंगरेजों की लूट शुरू हो गयी श्रोर प्रजा को बुरे दिनों के प्रकोप ने घेर लिया।

मीरजाफर को अपने सम्मान धौर स्वाभिमान का ध्यान न था । बुढ़ापे में उसे फिर सूबेदार बनने का शौक हुआ था, जिसे आँगरेज अधिकारियों ने स्वयं उसके हृदय में पैदा किया था। जिस विश्वासघात के द्वारा मीरकासिम उसे निकाल कर नवाब बना था, उसकी पीड़ा मीरजाफर के अन्तःकरए। में अभी तक बाकी थी। इस पीड़ा का लाभ अंगरेज अधिकारियों ने उठाया और ठोंक पीटकर मीरजाफर को उन्होंने सूबेदारी के लिए तैयार कर दिया था। सूबेदार होने के बाद, मीरजाफर के सामने जो भयानक हश्य आये, उनका अन्दाज पहले से उसे न था। सन्धि की शर्तों को मन्जूर करने के बाद भी उसने अङ्गरेजों को आदमी समभा था। एक मनुष्य कहाँ तक निर्दय और कूर हो सकता है इसका अनुमान लगाने में बुढ़े मीरजाफर ने जो भयानक भूल की थी, उसके परिखामस्वरूप, एक नवाब की हैसियत में वह अङ्गरेज अधिकारियों का गुलाम था।

श्रङ्गरेजों की लूट से प्रजा की त्राहि को मुनकर श्रौर श्रपने नेत्रों से देखकर मीरजाफर ने फिर एक बार श्रङ्गरेजों के मनुष्यत्व का विश्वास किया श्रौर उसने कलकत्ता की श्रङ्गरेज काउन्सिल के पास श्रपनी प्रार्थ-नाश्रों का एक बग्रडल भेजकर, कम्पनी की श्रोर से होने वाले श्रत्याचारों को दूर करने की फरयाद की ! लेकिन बिना पूरा पढ़े हुए उसकी प्रार्थ-नाश्रों को जब ठुकरा दिया गया, उस समय उसे मालूम हुग्ना कि मैं भीरकासिम के स्थान पर सुबेदार नहीं, श्रङ्गरेजों का एक कैदी बनाया गया हूँ।

## मीरकासिम की अन्तिम चेष्टा

भ्रपनी पराजय के बाद भी मीरकासिम ने साहस नहीं छोड़ा । सम्राट शाह श्रालम ने उसे सुबेदारी का पद दिया था। वह श्रव भी श्रपने श्रापको ऋधिकारी सकभता था। वह जानता था कि श्रङ्गरेजों ने श्रन्याय के साथ मीरजाफर को सूवेदार बनाया है। ऐसा करने का उन्हें कोई श्रिधकार नहीं है।

प्रपनी सीमा से बाहर निकल कर मीरकासिम ने सम्राट शाह मालम से मिलने का निश्चय किया। सम्राट उन दिनों में कानपुर और इलाहा- बाद के बीच फाफामऊ में था। ग्रवध का नवाब शुजाउद्दौला सम्राट का प्रधान मन्त्री था और इस समय उसके साथ था। मीरकासिम ने सम्राट और शुजाउद्दौला से मिल कर ग्रपनी सब कथा कही और शुजाउद्दौला ने उसे फिर से मुशिंदाबाद का शासक बनाने का विश्वास दिलाया। दिल्ली पहुँच कर सम्राट ने प्रङ्गरेजों के विरुद्ध बंगाल पर ग्राक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन चढ़ाई करने के पहले ग्रङ्गरेजों से उनके ऐसा करने का कारण पूछना भीर उनसे जवाब तलब करना जरूरी था, इसलिए सम्राट के मन्त्री शुजाउद्दौला ने कलकत्ता की श्रङ्गरेज काउन्सिल के नाम एक लम्बा पत्र रवाना किया। परन्तु उसका कोई उत्तर उसे न मिला।

पराजित हो कर मीरकासिम जब अपना प्रान्त छोड़ कर बाहर चला गया था, उस समय श्रङ्गरेजों ने पटना से आगे बढ़कर और सोन नदी को पार कर बक्सर में अपनी सेना के साथ मुकाम किया था और उसके बाद वे बक्सर से लौट कर पटना की सीमा में आ गये थे। इसी मौके पर मीरकासिम को लेकर प्रधान मन्त्री शुजाउद्दौला अपनी सेना के साथ रवाना हुआ और उसने पटना को जाकर घेर लिया।

सम्राट शाह धालम की तरफ से होने वाले इस धाक्रमण का पता भौगरेजों को पहले से न था। शुजाउदौला अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। भौगरेज ध्रधिकारी भारतीय नवाबों की कमजोरियों को भली भौति जानते थे। उन्होंने शुजाउदौला को मिलाने की कोशिश की।

#### समाट के परिस्थितियों का भय

व्यक्तिगत स्वार्थ और समाज का स्वार्थ-प्रायः दो प्रतिकूल स्वार्थ

होते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, भारत के राजा और नवाब देश की बरबादी और विदेशियों की विजय के कारण बन गये थे। विदेशियों ने इस कमजोरी का इस देश में हमेशा लाभ उठाया। प्रधान मन्त्री शुजाउद्दौला को ग्रॅंजरेजों की तरफ से तरह-तरह के प्रलोभन दिये गये। नितीजा यह हुआ कि वह बदल गया ग्रौर ग्रॅंगरेजों के साथ सहानुभूति प्रकट करने लगा। ग्रॅंगरेजों का पच लेकर उसने सम्राट को उसकी राजनीतिक परिस्थितियाँ समभायों ग्रौर उसने उसको समभाया कि अगर ग्रॅंगरेज इस देश के विरोधी राजाग्रों से मिल जायँगे तो एक भयंकर संकट पैदा हो जायगा। सम्राट की समभ में यह बात श्राग्यी और उसने ग्रंगरेजों पर श्राक्रमण करने का उस समय विचार छोड़ दिया।

ग्रंगरेजों ने भ्रपनी साजिशों का जाल इसके भ्रागे भी विस्तृत कर लिया था। शुजाउद्दौला की सेना के एक ग्रधिकारी राजा कल्यानसिंह की तरह कितने ही फौजी अफसरों को ग्रंगरेजों ने भ्रपनी तरफ फोड़ लिया था। फूट भ्रौर प्रलोभन के कारए। इसी देश के लोग देश भ्रौर समाज की बरबादी का ख्याल न करते थे।

शुजाउदौला की चढ़ाई के समय ग्रंगरेज श्रिषकारियों के सामने जो भय उत्पन्न हुआ था, वह बहुत-कुछ कम हो गया। इन दिनों में बरसात भी शुरू हो गई थी, इसलिए शुजाउदौला ग्रंपने सेना के साथ पटना छोड़ कर बक्सर चला ग्राया श्रीर बरसात के दिनों के कारए। वह कुछ समय के लिए वहाँ रुक गया।

## रोहतास के किले पर अधिकार

मुशिदाबाद का फिर से अधिकार प्राप्त करने के बाद मीरजाफर ने महाराजा नन्दकुमार की अपना दीवान बनाया। नन्दकुमार समभ-दार और दूरदर्शी था। वह अंगरेजी की चालों को खूब समभता था। उसके परामशं से मीरजाफर ने सम्राट शाहमालम से अपनी सुवेदारी का परवाना प्राप्त करने की कोशिश की। ग्रंगरेज ग्रिष्ठकारी मीरजाफर ग्रीर सम्राट का मेंल नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि नन्दकुमार ही: मीरजाफर का सहायक है। इसलिए उन्होंने उसे मुशिदाबाद की दीवानी से ग्रलग करा दिया। मीरजाफर ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन उसे. स्वीकार करना पड़ा।

पटना में जो अंगरेजों की सेना थी, इन दिनों में मेजर मनरो उसका सेनापित होकर वहाँ पहुँचा। अभी तक शुजाउद्दौला के साथ अंगरेजों. की सिन्ध नहीं हुई थी। दोनों श्रोर से एक सिन्दिष्ध अवस्था चल रही थी। मेजर मनरो ने रोहतास का किला ले लेने का इरादा किया। राजा साहूमल उस किले का अधिकारी था। अनेक प्रलोभन देकर अंगरेजों ने साहूमल को मिला लिया और बिना किसी युद्ध के उस किले पर उन्होंने अधिकार कर लिया।

### शुजाउद्दौला पर अविश्वास

ग्रारम्भ में मीरकासिम ने शुजाउद्दौला पर विश्वास किया था। लेकिन बाद में जब उसने शुजाउद्दौला के रंग-ढंग में परिवर्तन देखा तोः उसका दिल टूट गया ग्रीर वह श्रपनी कोशिश में निराश हो गया। श्रभी तक वह शुजाउद्दौला के साथ ही था; लेकिन उसकी ग्राशाय ठंढी हो रही: थीं। इसका स्वाभाविक परिखाम यह हुआ कि दोनों की ग्रोर से होनेः वाले व्यवहारों में बहुत श्रन्तर पड़ गया।

## शुजाउदौला की हार

श्रङ्गरेजों को अपनी कूटनीति में पूरी सफलता मिली । सम्राट स्वयः एक निर्धल हृदय का श्रादमी था । वह श्रव श्रङ्गरेजों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था । शुजाउद्दौला श्रौर मीरकासिम के बीच भी श्रविश्वासः भैदा हो गया था इस दशा में शुजाउद्दौला की शक्ति निर्धल हो गयी.

थी। यह देखकर जो श्रङ्गरेज श्रधिकारी शुजाउद्दौला की खुशामद में थे, वे उसकी उपेचा करने लगे।

स्रभी कुछ दिन पहले जो अङ्गरेज शुजाउद्दौला को अपना मित्र बनाने की कोशिश में थे। वे अब शुजाउद्दौला के चाहने पर भी उसका मित्र बनने के लिए तैयार न थे। दोनों स्रोर से परिस्थितियाँ बिगड़ीं स्रौर संघर्ष गम्भीर होता गया। १५ सितम्बर सन् १७६४ ईसवी को दोनों स्रोर की सेनायें युद्ध के लिए रवाना हुईं स्रौर बक्सर के मैदान में लड़ाई स्रारम्भ हो गयी।

सम्राट म्रालम शाह को म्रङ्गरेजों ने मिला लिया था। मीरकासिम का ग्रुजाउद्दौला पर स्त्रब विश्वास नहीं रहा था। ग्रुजाउद्दौला की सेना के कितने ही हिन्दू, मुस्लिम भ्रफसर ग्रङ्गरेजों के साथ मिल गये थे। इस दशा में ग्रुजाउद्दौला को पराजित कर लेना ही ग्रङ्गरेजों ने भ्रपने लिए ग्रन्छा समभा।

१५ सितम्बर को शुजाउद्दौला ने श्रङ्गरेजों के साथ भयानक युद्ध 'किया श्रौर दोनों श्रोर के बहुत-से श्रादमी मारे गये। लेकिन जिन परि-रिथयों में शुजाउद्दौला को श्रङ्गरेजों से युद्ध करना पड़ा; उनमें वह कितनी देर ठहर सकता था। बारह घएटे के लगातार युद्ध में उसके छै हजार से श्रधिक सैनिक मारे गये श्रौर श्रन्त में उसे युद्ध-चेत्र से पीछे हट जाना पड़ा।

### चुनारगढ़ में अंगरेजों की हार

शुजाउद्दौला की पराजय के बाद, मीरकासिम बक्सर से भागकर इलाहाबाद चला गया और कुछ दिनों के बाद वह बरेली पहुँच गया। अनेक वर्ष उसने निर्वासित अवस्था में काटे और जिन्दगी की मुसीबतों को उसने सहन किया। लेकिन स्वाभिमान छोड़कर उसने विदेशियों की गुलामी मन्जूर नहीं की। सन् १७७७ ईसवी में दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गयी।

सम्राट शाह भ्रालम ने शुजाउद्दौला का सम्बन्ध छोड़कर श्रङ्गरेजों का सहारा लिया। सम्राट भ्रौर श्रङ्गरेजों की सेनाओं ने गंगा-पार करके शुजाउद्दौला का पता लगाया भ्रौर उसके साथ सुलह करने की कोशिश की। शुजाउद्दौला श्रव भी श्रङ्गरेजों के साथ युद्ध करने की तैयारी में था, इसी बीच में श्रङ्गरेजी सेना ने चुनार के किले को श्रधिकार में लेना चाहा भ्रौर वहां पहुँच कर उसने उस किले को घेर लिया।

मोहम्मद वशीर खाँ चुनार के दुगं का किलेदार था। ग्राङ्गरेज सेनापित ने उसको एक परवाना दिया, जिसमें सम्राट के हस्ताचर थे। किले की सेना उस परवाने को मानने के लिए तैयार न थी। किलेदार ने सेना का विरोध किया। लेकिन सेना इसके लिए तैयार न हुई। किले की फौज लड़ाई के लिए तैयार हो गयी और वह किले के बाहर निकल ग्रायी। उसी समय श्रङ्गरेजों की तोपों ने गोलों की वर्षा। श्रारम्भ कर दी। ग्रापनी रचा करते हुए किले की सेना ने कई दिनों सक श्रङ्गरेजी सेना

एक दिन रात को श्रङ्गरेजी सेना ने धोखा देकर किले में प्रवेश करने की कोशिश की । किले की सेना ने बड़ी तत्परता के साथ सजग होकर श्रङ्गरेजी सेना पर भयंकर गोलियों की वर्षा की । उस समय शत्रु सेना के बहुत-से सैनिक मारे गये श्रौर जो बचे वे भीतर प्रवेश करने का इरादा छोड़कर बाहर लौट श्राये । उसके बाद भी किले की सेना श्रंगरेजी सेना पर गोलियों की मार करती रही । श्रङ्गरेजी सेना को हार मानकर पीछे हटना पड़ा श्रौर किले पर श्रधिकार करने का इरादा छोड़कर वह इलाहाबाद की तरफ चली गयी ।

## शुजाउदौला का त्राक्रमण

बक्सर की पराजय के बाद, शुजाउदौला के हृदय में अंगरेजों के विरुद्ध आग जल रही थी। वह किसी प्रकार उनसे बदला लोना चाहता चाहता था। वह इन दिनों में बरेली पहुँच गया था। वहाँ से लौटकर

फार्म २७

उसने कड़ा नामक स्थान पर एकाएक अंगरेजी सेना पर हमला किया । इस समय उसकी सहायता में एक मराठा सेना भी थी। कई दिनों तक दोनों ओर से लड़ाइयाँ हुईं और अन्त में अंगरेजों ने उसके साथ सन्धि कर ली।

#### मीरजाफर का अन्त

स्वेदारी की अभिलाषा अब मीरजाफर की समाप्त हो चुकी थी। मीरकासिम को मिटाकर वह स्वयं मिट चुका था। अब तक के जीवन में अपमान के जो हश्य उसने कभी न देखे थे, उन्हें भी अब वह देख चुका था। वह अब न केवल स्वेदारी से बेजार था, बल्कि वह अपने जीवन से ऊब चुका था। ग्रंगरेजों के अत्याचारों के कारण उसकी अब बाकी जिन्दगी शिकायतों और पार्थनाओं में ही बीत रही थी। लेकिन उनका कोई परिणाम न निकलता था। सन् १७६५ ईसवी के फरवरी महीने में एक दिन मुशिदाबाद के महल में उसकी मृत्यु हो गयी। उस समय उसकी अवस्था ६५ वर्ष की थी।

## छब्बीसवां परिच्छेद

# मैसूर की लड़ाइयाँ

#### [ १७६७ से १७६६ ईसवी तक ]

हैदरत्रज्ञली श्रौर मैसूर की रियासत, लड़ाइयों का प्रारम्भ, विश्वासघात के परिणाम, मराठे श्रौर हैदरश्रली, टीप् श्रौर श्रॅगरेज, श्रॅगरेजी सेना का श्राक्रमण, टीप् का श्रन्त।

## हैदरऋली

किसी समय वलीमोहम्मद नाम का एक साघारण मुसलमान फकीर हजरत बन्दानवाज गेसूदराज की दरगाह में रहा करता था। दरगाह की आमदनी से ही वलीमोहम्मद का खर्च चलता था। उसके एक लड़का था, जिसका नाम शेख मोहम्मदअली था। अपने जीवन काल में उसे बहुत ख्याति मिली थी। उसे लोग शेखअली भी कहते थे। उसके चार लड़के थे। सन् १६६५ ईसवां में शेखअली की मृत्यु हो गयी। उसका बड़ा लड़का शेख इलियास अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। सब से छोटे लड़के का नाम फतह मोहम्मद था। वह अरकाट के नवाब सम्रादतउच्ला खाँ की फौज में भरती हो गया और जमादार के पद पर काम करने लगा। फ़तह मोहम्मद के दो लड़के हुए। एक का नाम शहबाज और दूसरे का हैदरस्त्रली था। हैदरस्रली का जन्म लगभग १७२२ ईसवी में हुआ था।

जिस समय शहबाज श्रीर हैदरश्रली के जन्म न हुए थे, फ़तह मोहम्मद ने श्ररकाट के नवाब की नौकरी छोड़ दी थी श्रीर पहले उसने मैसूर की रियासत में नौकरी की। लेकिन उसके बाद, सीरा प्रान्त के नवाब दरगाह कुली खाँ के यहाँ जाकर उसने नौकरी कर ली थी। वहाँ पर वह बालापुरकलाँ के किले का किलंदार बना दिया गया था। दिच्छा के राजाश्रों की लड़ाइयों में वह मारा गया; उस समय शहबाज की श्रवस्था श्राठ साल की श्रीर हैदरश्रली की तीन साल की थी। उन्हों लड़ाइयों के कारण फ़तह मौहम्मद का सब माल-श्रसबाब भी चला गया श्रीर उसके दोनों लड़के श्रपनी विधवा माता के साथ श्रनाथ होकर रह गये थे।

हैदरश्रली का चचेरा भाई, उसके चाचा शेख इलियास कर लड़का हैदर साहब इन दिनों में मैसूर के राजा के यहाँ फौज में नायक था। हैदरश्रली श्रपने भाई श्रीर माँ के साथ उसके यहाँ चला गया श्रीर बहीं पर रहने लगा। वहीं पर उसने घोड़े की सवारी, निशाने बाजी श्रीर युद्ध करने की सभी बातें सीखीं। बड़े होने पर दोनों भाइयों ने राजा मैसूर की सेना में नौकरी कर ली।

मैसूर की हिन्दू रियासत दिल्ली-सम्राट का श्राधिपत्य मानती थी श्रीर श्रपने बाकी श्रधिकारों में वह स्वतंत्र थी। दिख्णा के सूबेदार निजामुल्मुल्क के साथ उसका बराबरी का सम्बन्ध था। किसी पर किसी का ग्राधिपत्य न था।

मैसूर का राजा शासन में अयोग्य था और अपनी कायरता के ही कारण वह अपने राज्य में नाम के लिए राजा था। राज्य के समस्त अधिकार वहाँ के प्रधान मन्त्री के हाथ में थे। इन दिनों में नन्दीराज वहाँ का प्रधान मन्त्री था और उसने हैदरअली की योग्यता तथा वीरता लड़ाई में देखी थी। इसलिए प्रसन्न होकर उसने हैदरअली को सन् १७५५ ईसवी में डिएडीगल का फौजदार बना दिया था। हैदरअली ने फाँसी-सियों की सैनिक व्यवस्था और उनकी लड़ाई का तरीका देखा था, इस-लिए उसने अपने यहाँ फौज को इन सभी बातों की शिचा देने और युद्ध

करने का तरीका सिखाते के लिए फाँसीसी अफसरों को अपने यहाँ नौकर रखा।

श्रपनी योग्यता और वीरता के कारण कुछ दिनों में हैदरश्रली मैसूर रियासत का प्रधान सेनापित हो गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में उस रियासत के मन्त्रियों में आपसी संघर्ष पैदा हो गये। उस समय हैदरश्रली मैसूर का प्रधान मन्त्री हो गया।

#### बेदनूर की रियासत पर अधिकार

मैसूर के राजा की भ्रयोग्यता और कायरता के कारए। उसके भ्रतेक सामन्त विद्रोही हो रहे थे श्रीर मैसूर के राजा का प्रभाव उन पर कुछ काम न करता था। हैदरश्रली ने प्रधान मन्त्री होने के बाद, उन विद्रोही सामंतों पर नियंत्रए। करने के लिए श्रपनी एक सेना भेजी। उसने सभी विद्रोहियों को परास्त करके श्रधीन बनाया श्रीर उसके बाद राज्य में शान्ति की प्रतिष्ठा हुई।

इन्हों दिनों में बेदनूर का राजा भी मैसूर राज्य के साथ विद्रोही हो गया था। इस रियासत में राजा के साथ प्रजा ने भी बगावत कर रखी थो। हैदरम्रली स्वयं भ्रपनी सेना लेकर वहाँ गया भौर वहाँ के विद्रोहियों का दमन किया। उस रियासत पर श्रिषकार करके उसने राजाराम नामक एक भादमी को वहाँ का श्रिषकारी बना दिया। बेदनूर के किले में हैदरम्रली को नगद रुपये के साथ-साथ सोना चाँदी भौर जवाहिरात मिले, उनकी कीमत सब को मिलाकर बारह करोड़ रुपये से कम न थी। इस सम्पत्ति का उपयोग हैदरम्रली ने मैसूर राज्य के भ्रनेक सुधारों में किया भौर बहुत-सा धन सेना में इनाम के तौर पर बाँटा गया। हैदरम्रली ने बेदनूर का नाम बदलकर हैदरनगर रखा। उसने मैसूर राज्य की सीमा को बढ़ाने और वहाँ की सुव्यवस्था को दृढ़ करने का काम किया।

## मराठीं के साथ युद्ध

इन दिनों में मराठों की शक्तियाँ दिल्ला में बढ़ रही थीं, इसलिए

उसके साथ हैदरग्रली का संघर्ष पैदा होना स्वाभाविक था। मराठों ने चार बार मैसूर पर श्राक्रमण् किया। लेकिन इन हमलों से मैसूर को बड़ी चित नहीं पहुँची। हैदरग्रली ने ग्रपने राज्य का कुछ इलाका देकर शान्त किया। उसके बाद हैदरग्रली ग्रौर मराठों में सन्धि हो गयी।

# मैसर की पहली लड़ाई

मैसूर में हैदरश्रली की बढ़ती हुई शक्तियाँ देख कर कम्पनी के अङ्गरेजों को डाह होने लगी थी। वे किसी स्वतन्त्र भारतीय राजा की उन्नति को देखना नहीं चाहते थे। हैदरश्रली को बरबाद करने के लिए बे अनेक प्रकार के उपाय सोचने लगे।

हैदरग्रली में स्वाभिमान था वह किसी प्रकार ग्रङ्गरेजों का श्राधिपत्य स्वीकार करने के लिए तैयार न था। इसलिए दोनों ग्रोर से संघर्ष बढ़ने लगा। श्रङ्गरेजी सेना ने सन् १७६७ ईसवी में मैसूर के बारामहल के इलाके पर ग्राक्रमण किया। करनाटक का नवाब मोहम्मद ग्रली हैदर-ग्रली से मित्रता रखता था। लेकिन ग्रङ्गरेजों ने उसे फोड़ कर ग्रपने पच में कर लिया ग्रौर उसे यह प्रलोभन दिया कि विजय के बाद, बारामहल का इलाका उसे दे दिया जायगा।

ग्रङ्गरेजों के साथ मोहम्मदग्रली के मिल जाने पर हैदरग्रली ने निजाम के साथ सन्धिकी श्रीर दोनों में यह तय हो गया कि निजाम श्रीर हैदरग्रली की सेनायें करनाटक श्रीर श्रङ्गरेजी इलाकों पर हमला करें श्रीर मोहम्मदग्रली को नवाबी के श्रासन से हटा कर, हैदरग्रली के लड़के टीपूको करनाटक का नवाब बनाया जाय।

युद्ध की तैयारियां शुरू हो गयी। निजाम की तरफ से उसका वजीर रुकनुद्दौला अपने साथ पचास हजार सैनिकों की फौज लेकर रवाना हुआ। इसी बीच में हैदरअली के साथ अङ्गरेजों का पत्र-व्यवहार चल रहा था, फिर भी एक विशाल अङ्गरेजी सेना लेकर जनरल स्मिथ युद्ध के लिए रवाना हुआ और बनियमबाड़ी, कावेरीपट्टम आदि कई एक मैसूर के दुगों पर उसने श्रिविकार कर लिया। यह जानकर हैदरश्रली अपने साथ साठ हजार बहादुर सैनिकों की सेना लेकर श्रङ्गरंजों के साथ युद्ध करने के लिये रवाना हुआ। उसके साथ ही निजाम की फौज भी युद्ध करने के लिए श्रायी।

युद्ध श्रारम्भ होने के पहले ही अङ्गरेज अधिकारियों ने निजाम की फौज को मिला कर अपनी ओर कर लिया और हैदरअलो को इस बात का कुछ भी पता न चला । इसके बाद दोनों ओर से सेनायें युद्ध के लिए बढ़ीं और घमासान मार-काट धारम्भ हो गयी । लड़ाई के कुछ ही समय बाद, हैदरअली को रुकनुद्दौला और उसकी सेना पर सन्देह पैदा हुआ। अङ्गरेजी सेना के साथ छोटी-बड़ी कई एक लड़ाइयाँ हुई अौर उसमें निजाम की फौज के धोखा देने के कारए। हैदरअली की पराजय हुई । अङ्गरेजी सेना ने मैसूर-राज्य का बहुत-सा इलाका अपने अधिकार में कर लिया।

हैदरम्रली को समय की परिस्थितियाँ प्रतिकूल मालूम हुईं। नवाब मोहम्मद मली प्रङ्गरेजों के साथ था भ्रौर निजाम को सेना भी दगा कर रही थी। मराठों के साथ मैसूर की पहले से ही शत्रुता थी। इसलिए अङ्गरेजों के साथ हैदरम्रली ने सुलहनामा की बातचीत शुरू कर दी। उसकी विरोधी परिस्थितियाँ मङ्गरेजों से छिपी न थी। इसलिए श्रङ्गरेजों ने सन्धि करने से इन्कार कर दिया। इस दशा में हैदरम्रली ने अपने भरोसे पर युद्ध करने की तैयारी की भ्रौर मैसूर से अङ्गरेजी सेना को बाहर निकालने के लिए उसने एक जोरदार फौज के साथ अपने सेनापित फ़जलुल्लाह खाँ को रवाना किया और उसके बाद हैदरम्रली स्वयं एक दूसरी सेना के साथ युद्ध के लिए चला।

#### श्रंगरेजों की पराजय

मैसूर के जिन किलों पर अङ्गरेजी सेना ने अधिकार कर लिया था, हैदर श्रलों ने उन पर श्राक्रमण करके उनको अपने अधिकार में लेना धारम्भ कर दिया कवेरीपटम के किले पर ध्राँगरेजी फौजे एकत्रित थीं।
हैदरश्रली ने अपनी सेना के साथ वहाँ जाकर उस किले को घेर लिया
धौर शत्रुग्नों पर उसने गोलें बरसाने शुरू कर दिये। कई घन्टे तक लगातार गोलों की मार से श्राँगरेजी सेना का साहस टूट गया। उसने युद्ध
से पीछे हटकर सन्धि के लिए सफेद भएडा फहराया। हैदरश्रली ने उस किले
पर श्रिथकार कर लिया श्रीर लड़ाई बन्द कर दी। किले के भीतर जो
श्राँगरेजी सेना मौजूद थी, उस पर धाक्रमए। न करके उसे हथियार छोड़कर मद्रास चले जाने की उसने श्राज्ञा दे दी। श्राँगरेजों की इस पराजय
से उनके बहुत से हथियार, गोले-बारूद श्रीर घोड़े हैदरश्रली के श्रिधकार
में श्रा गये श्रीर श्राँगरेजी सेना के सिपाही श्रीर श्रमसर जान बचाकर वहाँ
से भाग गये। कावेरीपटम का किला हैदरश्रली के श्रिधकार में श्रा चुका
था बाकी किलों पर भी उसने श्रपना श्रिधकार कर लिया।

#### मद्रास पर त्राक्रमण

इन दिनों में हैदरम्नली के बड़े लड़के फतहम्रजी की म्रवस्था १६ वर्षं की थी । अपने पिता के साथ वह लड़ाई में मौजूद था। जनरल स्मिथ्य को मैसूर को सीमा से बाहर निकालने के लिए हैदरम्रजी वहीं पर मौजूद रहा ग्रीर टीपू को पाँच हजार सवारों के साथ मद्रास की तरफ भेजा। उसके मद्रास पहुँचते ही वहाँ की ग्रॅंगरेज काउन्सिल के ग्रिथकारी वहाँ से भाग गये। नवाब मोहम्मदम्मजी भी वहाँ मौजूद था, वह ग्रपने घोड़े पर बैठ कर वहाँ से भाग गया। टीपू ने वहाँ पर ग्रॅंगरेजों के कुछ विहस्सों पर ग्रिथकार कर लिया।

त्रितमल्ली नामक स्थान पर हैदरग्रली ने जनरल स्मिथ का सामना किया। निज़ाम की सेना ग्रभी तक हैदरग्रली के साथ थीं। उसने युद्ध में धोखा दिया श्रोर उसके विश्वासघात के कारण, हैददग्रली की सेना को पीछे की श्रोर हटना पड़ा।

त्रिनमल्ली में पराजित होने के बाद हैदरम्मली ने फिर वैयारी की

श्रीर वितयम बाड़ी के किले पर हमला किया। पराजित होने की श्रवस्था में श्रागरेजों ने सफेद ऋएडा दिखाया। हैदरश्रली ने उस किले पर कब्जाः कर लिया श्रीर श्रागरेजों को छोड़ दिया।

# हैदरअली के साथ सन्धि

बम्बई की भगरेजी सेना के साथ मँगलोर में टीपू का एक भयानक संप्राम हुआ। उसमें श्रॅगरेजों की हार हुई भ्रोर भ्रॅगरेज सेनापित के साथ: साथ, उसके ४६ भ्रॅगरेज ध्रफसर, छः सौ अस्सी श्रॅगरेज सेनिक श्रोर छः हजार हिन्दुस्तानी सिपाही कैंद कर लिए गये । श्रॅगरेजों सेना के श्रस्त शस्त्र श्रीर युद्ध की बहुत-सो सामग्री टीपू के श्रधिकार में श्रा गयीं । मँगलोर के किले श्रोर नगर पर हैदरग्रली का कब्जा हो गया । इसके बाद टीपू की सेना बँगलोर की श्रोर रवाना हुई । वहाँ पर जनरल स्मिथ श्रोर करनलः वुड की सेनाश्रों के साथ युद्ध हुआ। अन्त में श्रॅगरेज की यहां पर भी पराजय हुई।

श्रब श्रङ्गरेज सेनापितयों श्रौर नवाब मोहम्मद श्रली में इतनी ताकत न रह गयी थी जो वे हैदरश्रली के साथ श्रागे युद्ध करते। श्रङ्गरेज दूतों ने हैदरश्रली के पास जाकर सुलह की प्रार्थना की। कुछ शर्तों के साथ सिंध हो गयी श्रौर हैदरश्रली ने श्रङ्गरेजों का जीता हुआ हिस्सा उनको लौटा दिया। नवाब मोहम्मदश्रली का एक प्रान्त कारूड़ का सुबा सिन्ध के श्रनुसार श्रङ्गरेजों को दिया गया।

इस सन्धि के साथ ही नवाब मोहम्मदश्रली के साथ भी सन्धि हुई | उसमें निश्चय हुग्ना कि नवाब मोहम्मद श्रली छै लाख रुपये वार्षिकः मैसूर को दिया करेगा।

# मैस्र का द्सरा युद्ध

हैदरग्रली के साथ ग्रगरेजों की सन्धि के ग्रभी बहुत थोड़े दिन बीते थे, मराठों ने मैसूर पर ग्राक्रमग्रा कर दिया। सन्धि के ग्रनुसार हैदरग्रली ने श्रङ्गरेजों से सहायता की माँग की। लेकिन मद्रास की श्रङ्गरेज-काउन्सिल ने सहायता देने से इनकार कर दिया। इस श्रवस्था में हैदर-श्राली ने मैसूर का कुछ इलाका देकर मराठों के साथ सन्धि कर ली। क्लेकिन श्रङ्गरेजों पर उसका सन्देह पैदा हो गया।

सन् १७७८ ईसवी में मराठों के साथ टीपू ने फिर युद्ध किया भीर सन्धि में दिया हुआ मैसूर का इलाका उसने मराठों से जीत लिया। उसके बाद हैदरम्रली भीर मराठों में सन्धि हो गयी।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी श्रीर नवाब मोहम्मद श्रली के साथ हैदरश्रली की जो सिन्ध हुई थी, वह कुछ दिन भी न चल सकी । श्रङ्गरेजों ने एक भी शर्त को पूरा नहीं किया श्रीर नवाब मोहम्मद श्रली श्रङ्गरेजों का अनुयायी था । कुछ ही दिनों में श्रङ्गरेजों ने हैदरश्रली के विरुद्ध विष उगलना श्रारम्भ कर दिया । जो राजा मैसूर के सामन्त थे, वे मैसूर के खिलाफ विद्रोही किये जाने लगे । यह जानकर हैदरश्रली ने श्रङ्गरेजों पर हमला करने का इरादा किया ।

अक्तरेजों की चालों श्रौर साजिशों से मराठे भी ऊब चुके थे। इसिलये नाना फड़नवीस ने अक्तरेजों से उनकी दगाबाजियों का बदला देने के लिए हैदरअली से सिन्ध कर लेना बहुत आवश्यक समभा श्रौर श्रीर अपना दूत गनेशराव को भेजकर उसने हैदरअली से सिन्ध की बातचीत की। सन् १७६० ईसवी में हैदरअली श्रौर मराठों के बीच सिन्ध हो गयी श्रौर उन्होंने मिलकर भारत से अक्तरेजों को निकालने का विचार किया।

नवास मोहम्मदम्रली म्रङ्गरेजों का साथी था हैदरम्रली ग्रपनी सेना के साथ करनाटक की म्रोर चला । वहाँ के किले की रचा में म्रङ्गरेजी सेना थी म्रोर उसका म्रधिकारी सेनापित कास्बी था । शूर-वीर मराठों की सेना को साथ लेकर हैदरम्रली ने करनाटक के किले पर १० जुलाई सन् १७८० ईसवी को हमला किया । उस युद्ध में म्रङ्गरेजों की हार हुई । हैदरम्रली ने करनाटक के किले पर श्रिकार किया और उसकी

समस्त सामग्री ग्रीर सम्पत्ति पर उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद हैदर की सेना की राजधानी ग्ररकाट की तरफ रवाना हुई। नवाब मोहम्मदग्रली वहाँ से भागकर मद्रास चला गया।

#### पूरिमपाक का संग्राम

१० ग्रगस्त १७८० ईसवी को हैदरग्रली की एक सेना मद्रास पहुँच गयो। हैदरग्रली स्वयं ग्रपनी सेना के साथ ग्ररकाट के पास था। १० सितम्बर को ग्रङ्करेजी सेनाग्रों के साथ हैदरग्रली का पूरिमपाक के मैदान में भयानक युद्ध हुग्रा। उस लड़ाई में ग्रङ्करेजों को भयानक हानि उठाकर पराजित होना पड़ा। उसके बाद भी कई एक छोटी बड़ी लड़ाइयाँ ग्रङ्करेजों ने हैदरग्रली के साथ लड़ीं ग्रीर उनमें भी उनकी लगातार हार हुई। उन लड़ाइयों को जीतकर हैदरग्रली ने ग्रपनी विजयी सेना के साथ जाकर ग्रारकाट को घेर लिया ग्रीर तीन महीने तक वहाँ पर बराबर युद्ध हुग्रा। ग्रन्त में विजयी होकर हैदरग्रली ने ग्रारकाट के नगर ग्रीर किले पर ग्रधिकार कर लिया।

ग्रारकाट को विजय करने के पहले ग्रौर पीछे हैदर की सेना ने अपनेक स्थानों पर ग्रङ्करेजी सेनाग्रों को पराजित किया ग्रौर चितोर तथा चन्दरगिरि के किलों को जीतकर नवाब मोहम्मदग्रली के भाई ग्रब्दुल- बहाव खाँ को कैद कर लिया। थोड़े दिनों के युद्ध में ही टीपू ने मही- मएडलगढ़, कैलाशगढ़ ग्रौर सातगढ़ के किलों को विजय कर उन पर ग्रिधकार कर लिया। हैदरग्रली की इस लगातार विजय का ग्रारम्भ उस समय हुग्रा था, जब नाना फड़नवीस के साथ उसने सन्धि कर ली थी ग्रौर सुलह की शर्तों के ग्रनुसार, ग्रंगरेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए मराठों की बहादुर सेनाग्रों ने हैदरग्रली के साथ रहकर ग्रङ्करेजी सेनाग्रों से युद्ध किया था।

६ दिसम्बर सन् १७८२ की रात को ग्रारकाट के दुर्ग में हैदरग्राली की मृत्यु हो गयी। ग्रारनी की विजय के बाद, हैदरग्राली की कमर में फोड़ा पैदा हुआ था श्रीर उसका कष्ट बढ़ जाने के बाद उसे आरकाट के किले में श्रा जाना पड़ा था। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गयी। हैदरअली के मर जाने के बाद, श्रङ्कारेजों को भारत से निकालने के लिए नाना फड़नवीस की जो योजना थी, वह निर्बल पड़ गयी।

# टीपू के साथ युद्ध

सन् १७८६ ईसवी के सितम्बर में कार्नवालिस भारत में तीसरा गवर्नर-जनरल होकर श्राया श्रीर ग्राने के बाद थोड़े ही दिनों में उसने टीपू के साथ युद्ध करने की तैयारी की। वह भारत में श्रङ्गरेजी शासन को मजबूत बनाने के लिए श्राया था। श्रमेरिका की संयुक्त रियासतें श्रभी कुछ वर्ष पहले तक इंगलैंग्ड की श्रधीनता में थीं। उन रियासतों के निवासी योरोप के श्रनेक देशों से श्रमेरिका में जाकर बसे थे श्रीर उनके द्वारा वहाँ की श्रलग-श्रलग बसी हुई रियासतें, श्रमेरिका की संयुक्त रियासतें कहलाती थीं। उन सभी रियासतों ने मिलकर श्रपनी श्राजादी के लिए इंगलैंग्ड के साथ युद्ध किया श्रीर भयंकर रक्तपात के बाद उन रियासतों को सदा के लिए स्वतन्त्रता मिली। ४ जूलाई सन् १७७६ इसवी को उनकी स्वाधीनता की घोषणा की गयी। इन संयुक्त रियासतों के स्वाधीन हो जाने से इंगलैंग्ड की बड़ी हानि हुई थी श्रौर कार्नवालिस भारत को श्रधीन बनाकर इङ्गलैंग्ड के उस हानि की पूर्ति करना चाहता था।

सन् १७८४ में टीपू के साथ कम्पनी की एक सिन्ध हुई थी। उस सिन्ध को ठुकरा कर कम्पनी के अधिकारियों ने उसके साथ युद्ध की तैयारियों कर दीं। युद्ध होने के पहले टीपू से मराठों को फोड़ने और अलग करने की कोशिशों की गयीं। जून सन् १७६० ईसवी में अङ्गरेजों की एक फौज जनरल-मीडोज के सेनापित्व में मद्रास से मैसूर पर हमला करने के लिए रवाना हुई। उसकी सहायता के लिए करनल मेक्सवेल के अधिकार में बंगाल से एक अङ्गरेजी फौज भी आयी थी। अपनी सेना लेकर टीपू मुकाबिले के लिए रवाना हुआ। कई स्थानों प रदोनों थ्रोर की सेनाथ्रों में लड़ाइयाँ हुईं। अङ्गरेजी सेनायें टीपू के मुकाबिले में ठहर न सकीं। उभके बहुत-से आदमी मारे गये और वे युद्ध के मैदान से मद्रास की थ्रोर भागीं। टीपू ने करनाटक के कई प्रदेशों पर भ्रधिकार कर लिया।

## टीपू के साथ सन्धि

श्रुँगरेजी सेनाश्रों की इस पराजय का समाचार सुनकर कार्नवालिस स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ। १२ दिसम्बर सन् १७६० को वह अपने एक शक्तिशाली सेना लेकर कलकत्ते से मद्रास की तरफ चला। निजाम और मराठों के साथ कम्पनी ने सन्धि कर ली थी। इसलिए, मराठों के साथ न देने के कारणा, टीपू की शक्ति कमजोर पड़ गयी। फिर भी उसने साहस नहीं तोड़ा। कार्नवालिस की सेना के साथ टीपू का भयानक युद्ध हुआ। लेकिन बाद में टीपू को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। ग्रुँगरेजी सेना ने बंगलोर पर कब्जा कर लिया।

मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टन में थी। मङ्गरेजी सेना ने वहाँ पर चढ़ाई की। टीपू अपनी कमजोरी को समभता था। उसने मङ्गरेजों के साथ सिन्ध कर लेना चाहा ग्रीर दूत भेजकर उसके लिए उसने कोशिश की। लेकिन कार्नवालिस ने सिन्ध करने से इनकार कर दिया। अब युद्ध के सिवा टीपू के सामने कोई रास्ता न था। जिन मराठों की सहा-यता पर उसने किसी समय मङ्गरेजों के छक्के छुटा दिये थे, वे मराठे आज उसके साथ न थे। निजाम भी मङ्गरेजों का ही साथ दे रहा था।

मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टन को श्रङ्गरेजी सेना ने घेर लिया। उसी मौके पर जनरल मीडोज़ ने श्रपनी सेना लेकर सोमरपीठ के मशाहूर बुर्ज पर ग्राक्रमण किया। उसकी रचा के लिए टीपू की जो सेना वहाँ पर थी, उसने श्रङ्गरेजी सेना के साथ युद्ध किया। दोनों श्रोर के बहुत-से श्रादमी मारे गये। उस बुर्ज में मैसूर की सेना का श्रध्यच सैयद गफ़्फ़ार

था। उसके मुकाबिले में मीडोज पराजित होकर श्रपनी सेना के साथ वहाँ से भागा। वह इस समय बहुत हताश हो चुका था।

कम्पनी के साथ मराठों की सन्धि से टीपू बहुत कमजोर पड़ चुका था। इसलिए उसने मराठों के साथ फिर से सन्धि का प्रस्ताव किया। नाना फड़नवीस के बीच में पड़ने से दोनों दलों में सन्धि की मन्जूरी हुई। टीपू का आधा राज्य अङ्गरेजों, मराठों और निजाम में बाँटा गया। तीन करोड़, तीस हजार रुपये की अदायगी दएड-स्वरूप टीपू पर लादी गयी और इस अदायगी के समय तक के लिए टीपू को अपने दो बेटे, अब्दुल खालिक जिसकी आयु दस वर्ष की थी और मईजुद्दीन जिसकी आयु आठ वर्ष की थी, रेहन करके अङ्गरेजों की सुपुर्दगी में देने पड़े। इस प्रकार मैसूर के दूसरे युद्ध का अन्त हुआ और सन् १७६२ ईसवी में इन शतीं को स्वीकार करके टीपू को श्रीरंगपटून में सन्धि करनी पड़ी।

## मैस्र का तीसरा युद्ध

सन् १७६२ ईसवी में ग्रङ्गरेजों, मराठों श्रौर निजाम के साथ टीपू सुलतान की सन्धि हो चुकी थी श्रौर उस सन्धि की शर्तों को उसे ग्रपनी विवशता श्रौर निर्वलता में मन्जूर करना पड़ा था, उसके सामने दूसरा कोई रास्ता न था। रुपये की ग्रदायगी में टीपू ने एक करोड़ रुपये उसी समय दिये थे श्रौर बाकी रुपयों की ग्रदायगी के लिए, बेटों को रहन पर दे देने के बाद भी, उसे दो साल का समय मिला था। इसके बाद भी कम्पनी के श्रधिकारी टीपू को मिटा देने की कोशिश करते रहे। एक श्रोर शङ्करेज श्रधिकारी टीपू के साथ युद्ध करने के बहाने ढूँढ़ रहे थे, श्रौर दूसरी श्रोर उन्हीं दिनों में उसके पास स्नेह श्रौर सहानुभूति भरे पत्रभेजे जा रहे थे। शत्रु को घोले में रखने के लिए राजनीति की यह एक भयानक चाल थी।

टीपू से युद्ध करने के लिए प्राङ्गरेजों को ग्राभी तक कोई घहाना न मिला था। इसलिए वेल्सली ने उसे लिखा कि 'ग्रापके दरबार में प्रङ्गरेज भ्रफसर मेजर डबटन भेजा जायगा। वह शांति कायम रखने के लिए अपनी भावश्यकतानुसार, आपसे कुछ जिले माँग लेगा।' इसके बाद-वेल्सली कलकत्ते से रवाना हुआ और ३१ दिसम्बर सन् १७६८ ईसवी को वह मद्रास पहुँच गया।

टीपू मजबूर था श्रीर श्रपनी बेबसी में श्रङ्गरेजों की धमिकयाँ सुनकर दर्दभरी श्राहें ले रहा था। वह साफ-साफ कुछ कह न सकता था ह जनवरी सन् १७६६ को टीपू के पास वेल्सली का एक पत्र पहुँचा, उसमें लिखा था—

"ग्राप भ्रपने समुद्र के किनारे के सब नगर भ्रौर बन्दरगाह श्रङ्गरेजों: को सुपुर्द कर दें।"

यह पत्र भेजकर चौबीस घन्टे के भीतर जवाब माँगा गया था। वास्तव में यह माँग न थी, युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना थी। ३ फरवरी १७६६ ईसवी को ग्रङ्गरेजी सेना टीपू के राज्य पर श्राक्रमणः करने के इरादे से रवाना हुई। इस बीच में टीपू श्रङ्गरेजों की माँग को पूरा करने के लिए भी तैयार था ग्रौर किसी प्रकार सिर पर ग्राने वाले संकट को वह बचाना चाहता था। उसकी प्रार्थनाग्रों की वेल्सली ने कुछ परवा न की ग्रौर २२ फरवरी सन् १७६६ ईसवी को टीपू के विरुद्ध पद्ध करने की घोषणा कर दी गयी। मरता क्या न करता! टीपू को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा।

## अङ्गरेजी सेना का आक्रमण

अङ्गरेजों के साथ युद्ध करने के लिए टीपू ने अपनी एक सेना, अपने आह्मण मन्त्री पूर्निया के सेनापितत्व में रवाना की। रायकोट नामक स्थान से कुछ दूरी पर एक मैदान में दोनों सेनाओं का मुकाबिला हुआ। कम्पनी की सेना ने तेजी के साथ आक्रमण किया और उसी मौके पर सेनापित पूर्निया को मिलाने की भी कोशिश की गयी। सेनापित पूर्निया टीपू की निर्वलता को आनता था। अपने प्रासा बचाने के लिए वहः

श्रङ्गरेजों के साथ मिल गया। उसी मौके पर टीपू की एक दूसरी सेना - युद्ध के लिए पहुँच गयी। उसका सञ्चालन स्वयं टीपू कर रहा था।

श्रङ्गरेजी सेना का सेनापित जनरल हेरिस था। वह मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टन की श्रोर बढ़ रहा था। टीपू की सेना के श्रनेक श्रफसर

युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे धोखा देकर टीपू को एक दूसरे
ही रास्ते पर ले गये। लेकिन कुछ समय के बाद ही टीपू को इस दगाबाजी का पता चल गया। वह श्रपनी सेना के साथ बड़ी तेजी में वहाँ
से रवाना हुश्रा श्रौर गुलशनाबाद के पास पहुँच कर उसने श्रङ्गरेजी सेना
को श्रागे बढ़ने से रोका! दोनों श्रोर से युद्ध श्रारम्भ हो गया। उस मारकाट में दोनों सेनाश्रों के बहुत-से सैनिक भौर श्रफसर मारे गये। टीपू ने
श्रपने सेनापित कमरुद्दीन को सेना के साथ श्रागे बढ़ने श्रौर शत्र पर
जोरदार श्राक्रमण करने की श्राज्ञा दी! वह शङ्गरेजों के साथ पहले से
ही मिला हुश्रा था। श्रनेक प्रलोभन देकर शङ्गरेजों ने उसे फोड़ लिया
था। कमरुद्दीन अपनी सेना के साथ श्रागे बढ़ा श्रौर घूमकर उसने टीपू
की सेना पर श्राक्रमण किया। इस समय श्रपने सेनापित के विश्वासघात
के कारण टीपू के श्रचानक बहुत-से श्रादमी मारे गये श्रौर उसे युद्ध में
पराजित होना पड़ा। लेकिन पीछे हटकर टीपू ने युद्ध को जारी रखा।

इसके बाद उसे समाचार मिला कि बम्बई की एक अङ्गरेजी सेना को लेकर जनरल स्टुअर्ट श्रीरंगपट्टन पर आक्रमण करने आ रहा है। -तुरन्त हेरिस के मुकाबिले में अपनी एक फौज छोड़ कर टीपू वहाँ से रवाना हुआ।

बड़ी तेजी से चल कर टीपू ने बम्बई की सेना को मार्ग में ही जाकर रोका और उस पर भयानक हमला किया। बहुत देर तक घमासान युद्ध करने के बाद उसने अङ्गरेजी सेना को पराजित किया और जनरल स्टुअर्ट की सेना को इधर उधर भागने के लिए मजबूर कर दिया। टीपू उसके बाद श्रीरंगपद्धन की तरफ रवाना हुआ।

#### श्रीरङ्गपटन का संग्राम

इस समय तक जनरल हेरिस की सेना श्रीरंगपट्टन के करीब पहुँच चुकी थी। श्रङ्गरेजी सेना ने राजधानी के किले श्रीर नगर पर गोले बरसाने शुरू कर दिये। टीपू के सेनापित श्रीर सरदार युद्ध नहीं करना चाहते थे। उनको श्रपनी विरोधी परिस्थितियों का ज्ञान हो चुका था। उनके दिल टूट चुके थे। उन सब ने टीपू को श्रङ्गरेजों से सन्धि करने की सलाह दी। लेकिन टीपू ने इस सलाह को मंजूर नहीं किया।

बम्बई की श्रङ्गरेजी सेना भी वहाँ पर पहुँच गयी । युद्ध श्रारम्भ हो गया । श्रङ्गरेजों के श्रपमानपूर्ण व्यवहारों से टीपू बहुत ऊब चुका था । वह श्रब लड़ कर मर जाना पसन्द करता था । जीवन की इस निराश श्रवस्था में उसने भयानक संग्राम किया । लेकिन श्रपने विश्वासी शूरमाओं की दगाबाजियों का उसके पास कोई उपाय न था । जिनके बल-भरोसे पर युद्ध करके वह एक बार श्रङ्गरेजों को परास्त करने का हौसला रखता था, वे सब श्रङ्गरेजों के जाल में फँस चुके थे श्रीर उन्हें जो प्रलोभन दिये गये थे, उनको पाने के लिए वे सब के सब टीपू का श्रन्त चाहते थे । इस दशा में युद्ध का जो नतीजा हो सकता था, उसे टीपू खूब समफ रहा था । उसकी सारो शक्तियाँ श्रङ्गरेजों के हाथों में चली गयो थीं । इसलिए जो युद्ध उसने श्रारम्भ किया था, वह युद्ध उसके जीवन का श्रन्तिम युद्ध हो रहा था ।

टीपू ने अन्त में भली प्रकार समक्ष लिया कि मेरे आदमी अब खुल कर मेरे साथ दगा कर रहे हैं। वह निराश हो गया। इसी दशा में उसने देखा कि श्रीरंगपद्भन का मजबूत किला शत्रुओं के हाथों में चला गया। उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की। लेकिन उसको निकल कर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। अङ्गरेजी सेना किले में प्रवेश कर चुकी थी और टीपू के बहुत-से आदमी मारे जा चुके थे। जो बाकी थे, वे अङ्गरेजों के साथ मिले हुए थे।

फामं २८

टीपू ने आखीर समय तक युद्ध किया। उसका शरीर श्रब थक चुका था। उसके हाथ लगातार निकम्मे होते जाते थे। वह अपने मरने का समय निकट समक्त रहा था। फिर भी, उसने अपने सरदारों और शूरों को ललकार कर शत्रुश्रों को मारने का आदेश दिया। इसी समय एक गोली टीपू की छाती में बाई और श्राकर लगी। वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसके बाद दूसरी गोली उसके दाहिनी श्रोर छाती में लगी। टीपू का घोड़ा घायल हो कर जमीन पर गिर गया। टीपू के गिरने में अब देर न थी। इसी समय तीसरी गोली उसके सिर में लगी। टीपू अवेत हो कर जमीन में गिर गया और सदा के लिए इस संसार को छोड़ कर वह चला गया। उसका मृत शरीर लाशों के ढेर में पड़ा आ। लेकिन वीरातमा टीपू अब इस संसार में न था।

# सत्ताईसवां परिच्छेद

# मराठों की लड़ाइयाँ

#### [ १७७४ से १७८१ ईसवी तक ]

मराठों को कमजोर बनाने की कोशिश, श्रापस में श्रङ्गरेजों की हार, सूठी सन्धियाँ, पूना में श्रङ्गरेजों का श्राक्रमण, श्रङ्गरेजों की पराजय।

#### पेशवा के साथ संधि

सन् १७६१ ईसनी में घहमदशाह अन्दाली के मुकाबिले में पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हो चुकी थी। उस समय तक दिच्या में मराठों की शक्तियाँ संगठित और सुदृढ़ थीं। उत युद्ध से मराठों की संयुक्त शक्ति को एक करारा धक्का लगा था। दिल्ली के मुग्ल साम्राज्य से उनका प्रभाव उठ गया था और उसके बाद से गायकवाड़, भोंसला, होलकर और सींधिया के राज्य पेशवा की अधीनता से एक-एक करके अलग होने लगे थे।

पानीपत के युद्ध के बाद कुछ ही दिनों में पेशवा बाला जी बाजीराक की मृत्यु हो गयी थी। उसका नाबालिंग लड़का माधव राव उसके स्थान पर ग्रिधिकारी हुग्रा। उसके नाबालिंग होने के कारण, उसका चाचा रघुनाथ राव उसका सिरचक बनाया गया। रघुनाथ राव बहादुर था, लेकिन दूरदर्शी न था।

श्रङ्गरेजों का फायदा इसमें था कि इस देश में कोई दूसरा राज्य शक्तिशाली न रहे । इसीलिए उन्होंने मराठों को निर्धल बनाने की कोशिश की और इस उद्श्य में उन्होंने रघुनाय राव को मिला कर लाभ उठाया। साष्टी का टापू और बसईं का किला मराठों के अधिकार में था। अङ्गरेज उनको अपने अधिकार में लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तरह-तरह के जाल फैलाने आरम्भ कर दिये। दिचए। में मराठों का शासन या और निजाम की हुकूमत भी चल रही थी। अंगरेजों ने दोनों के बीच शत्रुता का भाव पैदा करने की चेष्टा की और भूठी अफवाह फैला कर उन्होंने माधव राव के साथ एक सन्धि कर ली। उसमें निश्चय हो गया। कि निजाम के साथ संघर्ष पैदा होने में अंगरेज माधवराव की सहायता करेंगे और माधवराव पेशवा इसके बदले में साष्टी का टापू और बसईं का किला अंगरेजों को दे देगा।

#### मराठों को लड़ाने की चेष्टा

सन् १७७२ ईसवी में इङ्गलैग्ड का चतुर राजनीतिज्ञ मास्टिन भारत में भाया। उसने बम्बई से भ्रपना एक प्रतिनिधि पेशवा-दरबार में भेजा। उसका यह काम था कि वह पेशवा माधवराव के साथ सहानु-भूति प्रकट करे भौर उस दरबार में रहकर वह पेशवा-दरबार की भीतरी भौर बाहरी कमजोरियों को जानने की कोशिश करे। वह इस बात की भी कोशिश करे कि मराठों में भ्रापस में फूट पैदा हो, वे एक-दूसरे के साथ लड़ें भौर हैदरभली तथा निज़ाम के साथ भी मराठों की शत्रुता पैदा हो। भपने इस उद्देश्य को लेकर वह भौगरेज पेशवा-दरबार में

कुछ समय के बाद माधवराव बालिंग हो गया। उसके दरबार में उस समय दूरदर्शी नाना फड़नवीस मौजूद था। वह अंगरेजों की वालों को सममता था। माधवराव के बालिंग होने पर नाना ने उसके नेत्रों को खोलने की चेष्टा की। अंगरेजों ने रघुनाथ राव की बेवकूफ बना रखा था और इसके लिए उन्होंने उसे बहुत महत्व दिया था। उस समय अङ्गरेजों के सामने एक ही आसान रास्ता था कि वे रघुनाथ राव को अपने ऋषिकार में रखकर पेशवा के दरबार में मनमानी करें। नाना फड़नवीस इसका विरोधी था। माधवराव भी बालिग़ हो चुका था। इसलिए पेशवा और रघुनाथ के बीच तनातनी बढ़ गयी और एक बार रघुनाथ राव कैंद्र भी हो गया। लेकिन फिर छोड़ दिया गया।

श्रचानक पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गयी। उसके स्थान पर उसका भाई नारायए। राव गद्दी पर बैठा श्रीर रघुनाथ राव उसका भी संरचक माना गया। श्रङ्गरेजों की फिर बन श्रायी। रघुनाथ राव के नारायए। राव को ३० श्रगस्त सन् १७७३ ईसवी में मरवा डाला। श्रङ्गरेजों से परामर्श लेकर रघुनाथ राव श्रब स्वयं पेशवा की गद्दी पर बैठा। श्रङ्गरेज पहले से ही एक मौका चाहते थे। मास्टिन ने निज़ाम श्रौर हैदरश्रली के साथ रघुनाथ राव की लड़ाई करवा दी। श्रंगरेजों के इशारे पर चलने के सिवा उसके सामने श्रौर कोई रास्ता न था। उस लड़ाई का इतना ही नतीजा निकला कि हैदरश्रली के साथ पेशवा की एक शत्रुता पैदा हो गयी। माँस्टिन यही चाहता था।

### पेशवा-दरबार का विद्रोह

मास्टिन के कहने पर रघुनाथ राव ने ग्रपने ग्रापको पेशवा बनकर घोषणा की थी। उसके दरबार के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। नाना फड़नवीस स्वयं उसका विरोधी था। वह जानता था कि रघुनाथ राव श्रङ्गरेजों की मर्जी पर चलकर पेशवा-राज्य की जड़ को कमजोर बना रहा है। हैदरग्रली श्रीर निजाम के साथ युद्ध करने के पन्न में पेशवा-दरबार के मन्त्री न थे। इसलिए ग्रपनी सेना लेकर, केवल ग्रंगरेजों के कहने पर, पूना से रघुनाथ राव के रवाना हो जाने पर दरबार के सभी लोगों ने नाना के साथ परामर्श किया श्रीर सभी ने एक मत होकर नारायण्या के पुत्र को गद्दी पर बिठाकर उसके पेशवा होने की घोषणा कर दो। यह घटना १८ श्रप्रैल सन् १७७४ ईसवी की है। नाना फड़नवीस और दूसरे लोगों का उद्देश्य मास्टिन से छिपा न रहा। वह किसी प्रकार इसे बरदाशत नहीं करना चाहता था। भारत में भाकर भ्रपने उद्देश्य में वह भ्रभी तक सफल न हुआ था। उसका उद्देश्य था कि दिचिए। का शक्तिशाली पेशवा-राज्य नष्ट हो जाय। इसके लिए उसने दो रास्ते पैदा किये। एक रास्ता तो यह था कि वह हैदरअली तथा निजाम से लड़ाकर पेशवा को उनका शत्रु बनाना चाहता था। इसमें वह सफल हो चुका था। दूसरा रास्ता यह था कि पेशवा-दरबार में वह फूट पैदा करना चाहता था। वह बात भी उसकी पूरी हो गयी। अब अङ्गरेजों के लिए रघुनाथ राव का पच लेकर लड़ने श्रीर पेशवा राज्य को बरबाद करने का सीधा रास्ता खुल गया।

मास्टिन ने रघुनाथ राव को सूरत में बुलाया । दोनों में बहुत समय तक परामशं हुआ । ६ मार्च सन् १७७५ ईसवी को रबुनाथ राव और कम्पनी के बीच एक सन्धि हुई । उसमें तय हुआ कि कम्पनी अङ्गरेजी फौज की सहायता से रघुनाथ राव को फिर से पेशवा की गद्दी पर बिठावे और रघुनाथ राव इसके बदले में साष्टी, बसईं और सूरत के कुछ प्रदेश कम्पनी को दे दें।

## पेशवा की विजय

हैदरम्नली से युद्ध करने के लिए भ्रपनी सेना लेकर जिस समय रघुनायराव पूना से निकला था, भभी तक वह लौट कर पूना न पहुँचा था। सन्धि के बाद पूना पर भाक्रमण करने भौर रघुनाथ को पेशवा बनाने के लिए करनल कीटिंग के नेतृत्व में भ्रङ्गरेजों की एक फौज तैयार हुई | रघुनाथ राव के साथ एक सेना थी ही | दोनों सेनायें पूना की उस्फ़ रवाना हो गयीं।

इस माक्रमण का समाचार पूना पहुँचा । उन सेनाम्रों के साथ युद्ध करने के लिए सेनापित हरिपंत फड़के के साथ पेशवा की एक सेना पूना से निकली । १८ मई सन् १७७५ ईसवी को मारस नामक स्थान पर दीनों सेनाम्रों का सामना हुआ। युद्ध आरम्भ हो गया।

रघुनाथ राव के साथ जो पूना की सेना थी, वह ग्राँगरेजों की चालों को समक्तती थी । वह पेशवा-राज्य की एक सेना थी श्रौर ग्रॅंगरेजों की चालों से वह पूना की सेना के साथ युद्ध करने के लिए मजबूर की गयी थी। युद्ध श्रारम्भ हुआ श्रीर कुछ समय तक भयानक संग्राम हुआ। लेकिन ग्रॅंगरेजों ने जो अनुमान लगाया था, वह पलटा खाता हुन्ना दिखायी देने लगा। रघुनाथ राव के साथ की सेना ने युद्ध में जोर नहीं पकड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि सारा बोक ग्रुगरेजी सेना पर श्राता हुआ दिखायी देने लगा। करनल कीटिंग के बहुत जोर मारने पर भी श्रङ्गरेजी सेना आगे बढ़ न सकी। दोनों आरे से अब तक जो लोग मारे गये. उनमें ग्रेंगरेजों की संख्या ग्रधिक थी। कई एक श्रङ्गरेज श्रफसर भी उस युद्ध में काम श्राये। सेनापति फड़के की सेना ने जोर पकड़ा। वह श्रागे बढ़ने लगी स्प्रौर रघुनाथ राव के पत्त की दोनों सेना स्प्रों को पीछे हटना पड़ा। रघुनाथ राव के बहुत चाहने पर भी उनको सफलतान मिली। पूना की सेना बराबर आगे बढ़ती हुई आ रही थी। अन्त में अङ्गरेजी सेना ने साहस तोड़ दिया ग्रीर करनल कीटिंग पराजित होकर युद्ध-चेत्र से हट गया।

### युद्ध के लिए अङ्गरेजों की तैयारी

सूरत में रघुनाथ राव के साथ सिन्ध होने के बाद, ग्रॅंगरेजों ने साष्टी ग्रीर बसई पर ग्रिथिकार कर लिया था। लेकिन इस सिन्ध को पेशवा-सरकार ने मारने से इनकार कर दिया था। इसिलए मास्टिन की कूटनीति ग्रिसफल हो गयी थी। वारन हेस्टिंग्स इन दिनों में कलकत्ता में था। उसने एक नया रास्ता निकाला। कलकत्ता से करनक ग्रिपटन को पूना भेजकर उसने उस लड़ाई पर ग्रफ्सोस जाहिर किया जो रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए की गयी थी। उसने पूना में जाकर यह जाहिर किया कि बम्बई-काउन्सिल की ग्राह्मा के बिना यह सब किया

गया है। काउन्सिल न तो रघुनाथ राव का साथ देना चाहती है श्रीर न पेशवा-सरकार से लड़ना चाहती है।

करनल अपटन को अपने कार्य में सफलता न मिली। पेशवा राज्य के प्रधान मन्त्री सखाराम बापू ने करनल अपटन को आदेश दिया कि साष्टी और बसईं अङ्गरेजों को तुरन्त खाली कर देना चाहिए। वारन हेस्टिंग्स को जब अपनी चालों में सफलता न मिली तो उनने एक बड़े युद्ध की तैयारी की। कलकत्ता और मद्रास में ग्रॅंगरेजों की फौजी तैयारी आरम्भ हो गयी। भोंसले, सींधिया और होलकर मराठों की तीन शक्तियाँ मराठा मएडल से अलग हो चुकी थीं और उनसे ग्रॅंगरेज कुछ अधिक आशायें रखते थे। इसलिए उनको मिलाने के लिए ग्रॅंगरेज कोशिश करने लगे। रघुनाथ राव हैदरअली के साथ युद्ध करके पूना के साथ उसको शत्रु बना चुका था, इसलिए कम्पनी के अधिकारियों ने पूना के विरुद्ध युद्ध करने में हैदरअली और निजाम से सहायता माँगी।

ग्रँगरेज युद्ध की तैयारी भी कर रहे थे श्रौर पेशवा-सरकार के साथ सिंध भी चाहते थे। युद्ध को बचाने के श्रभिप्राय से प्रधान मन्त्री सखाराम बापू और नाना फड़नवीस सिंध के लिए तैयार हो गये। ३ जून सन् १७७६ ईसवी को कम्पनी और पूना-सरकार के बीच पुरन्धर में एक सिंध हुई। उसमें सूरत की सिंध को नामन्जूर किया गया। कम्पनी ने स्वीकार किया कि वह रघुनाथ राव की सहायता न करेगी, बसई का किला छोड़ देगी और पूना-सरकार के साथ सदा मित्रता रखेगी। इस सिंध के श्रनुसार पेशवा-सरकार ने साध्टी का टापू, भड़ोच की माल गुजारी और ग्रपने कुछ प्रदेश कम्पनी को दे दिये। इसके साथ-साथ रघुनाथ राव की गुजर के लिए भी प्रबन्ध कर दिया गया।

#### सन्धि का जाल

कम्पनी श्रौर पेशवा सरकार के बीच पुरन्धर की सन्धि हो चुकी थी श्रौर पेशवा सरकार ने सन्धि के बाद, संतोष के साथ कुछ दिन बिताने का अनुमान किया था। लेकिन अँगरेजों की सन्धियाँ एक जाल का काम करती थीं और भारत में राजाओं के साथ उन्होंने जो अब तक सन्धियाँ की थीं, वे सब इसका प्रमाण देती थीं। पुरन्धर की सन्धि में भी यही हुआ। अँगरेजों ने न तो रघुनाथ राव का साथ छोड़ा और न बसई के किले को ही खाली किया। उस सन्धि में एक अँगरेजी दूत के पूना-दरबार में रखने का निर्णय हुआ था, इसलिए मास्टिन को दूत बनाकर बम्बई से पूना भेज दिया गया। मास्टिन की चालों से पेशवा दरबार परिचित था, इसलिए दरबार ने उसका विरोध किया। लेकिन उस विरोध का अँगरेजों पर कोई प्रभाव न पड़ा और दरबार के मन्त्री लोग मास्टिन को अपने यहाँ रखने के लिए मजबूर किये गये।

मास्टिन पूना दरबार में पहुँच गया । फूट डालने, आपस में लड़ाने और शत्रुता पैदा करा देने में वह एक सफल राजनीतिज्ञ माना जाता था। पूना पहुँचने के बाद उसने यही किया और वह सफल हुआ। दरबार के एक मन्त्री मोराबा को उसने अपने पच में मिला लिया। नाना फड़नवीस और मोराबा के बीच उसने शत्रुता पैदा कर दी और सखाराम बापू तथा नाना के बीच भी उसने कलह के बीज बो दिये। इन फगड़ों के कारण ही नाना पूना से पुरन्धर चला गया। उसके न रहने पर मास्टिन का षड़यन्त्र पेशवा दरबार में काम करने लगा। मोराबा उसके साथ मिल चुका था। मास्टिन ने मोराबा से बम्बई काउन्सिल के नाम एक पत्र भेजवा दिया कि रघुनाथ राव को पूना की गही पर बिठाने के लिए तैयारी कीजिए।

बम्बई की काउन्सिल भ्रवसर की ताक में थी। पुरन्धर की सन्धि को ठुकरा कर उसने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी और इस कार्य की सहायता के लिए बङ्गाल से एक बड़ी भ्रॅगरेजी सेना मँगायी गयी।

# पेशवा-दरबार में परिवर्तन

मास्टिन ने पूना पहुँच कर पेशवा-दरबार में फूट डालकर धौर उसके अधिकारियों को आपस में लड़ाकर जो छिन्न-भिन्न कर दिया था, वह अवस्था बहुत दिनों तक न चली | पुराने मिन्त्र-मण्डल को बदलकर नया मिन्त्र-मण्डल बनाया गया । बम्बई काउन्सिल के नाम मन्त्री मोराबा ने जो पत्र भेजा था, उस अपराध के कारण वह कैंद करके अहमदनगर के किले में बन्द कर दिया गया । सखाराम बापू और नाना फड़नवीस में फिर से मेल हो गया । सखाराम के वृद्ध होने के कारण नाना फड़न-वीस पेशवा का प्रधान मन्त्री बनाया गया । इस नये मिन्त्र-मण्डल में रघुनाथ राव के पत्त में कोई न था । पूना में अब भी अँगरेजों की क्रूटनीति चल रही थी और मास्टिन पेशवा- दरबार को बराबर विश्वास दिला रहा था कि पुरन्धर में होने बाली सन्धि की एक-एक बात को पूरा करने के लिए कम्पनी पूरे तौर पर तैयार है; जब कि उस सन्धि के जिलाफ कम्पनी के अधिकारी अँगरेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगाकर कोशिश कर रहे थे ।

## अङ्गरेजों की पराजय

रघुनाथ राव को पेशवा और पूना की सेनाओं को परास्त करने के लिए इस बार ग्रेंगरेज ग्राधकारियों ने बड़ी मजबूती के साथ इन्तजाम किया। बंगाल, मद्रास और बम्बई की ग्रेंगरेजी सेनायें युद्ध के लिए तैयार हो चुकी थीं। भोंलले, सींधिया और होलकर को किसी प्रकार ग्रेंगरेजों ने अपने साथ कर लिया था। ग्रापस के फगड़ों में कई एक राजाओं की सहायता करके पेशवा के साथ युद्ध करने में उनसे सहायता गाँगी थी। इस प्रकार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर चुकने के बाद कम्पनी ने रघुनाथ राव से एक पट्टा लिखा लिया और २२ नवम्बर सन् १७७८ इसवी को रघुनाथ राव ग्रीर करनल इजटाँन के साथ देकर बम्बई से

उनको पूना के लिए खाना कर दिया। मास्टिन स्रभी तक पूना में ही था, वह अचानक बीमार पड़ा शौर बम्बई में जाकर १ जनवरी सन् १७७६ ईसवी को उसकी मृत्यु हो गयी।

नाना फड़नवीस एक ग्रसाधारण राजनीतिज्ञ था। उसने सींधिया श्रीर होलकर को ग्रपने पक्ष में कर लिया। ग्रॅंगरेजों की युद्ध सम्बन्धी तैयारी की सब बातों का उसे पता था। वह चुप न था श्रीर युद्ध के लिए वह ग्रपनी तैयारी कर रहा था। ग्रॅंगरेजी सेनाग्रों के श्रागमन का समा-चार जानकर उसने ग्रपने यहाँ तैयारी की श्रीर सींधिया तथा होलकर के सेनापतित्व में उसने सेनायें देकर युद्ध के लिए रवाना कर दिया।

पूना से आगे बढ़कर दोनों तरफ की सेनाओं का मुकाबिला हुआ। अँगरेजी फौजों ने बड़े जोर का आक्रमरा किया और कुछ समय तक युद्ध करके पूना की सेनायें पीछे की ओर हटने लगीं। यह देखकर अँगरेजी सेना का उत्साह बढ़ गया। उसने अब की बार और भी जोर के साथ पूना की सेनाओं पर प्रहार किया और उनको बहुत दूरी तक पीछे की ओर हटा दिया।

विजय के उल्लास में ग्रॅगरेजी फौजें बराबर ग्रागे की ग्रोर बढ़ती गयीं ग्रौर पूना की सेनाग्रों को सेनाग्रों को पीछे की ग्रोर हटाकर वे ताले गाँव के विस्तृत मैदान तक ले गयीं। उस स्थान से पूना की दूरी १८ मील से ग्रिथक न थी। उस मैदान में पहुँचकर पूना की जोरदार सेनाग्रों ने ६ जनवरी सन् १७७६ ईसवी को ग्रॅगरेजी सेनाग्रों के साथ इतना भयानक युद्ध किया कि ग्रॅगरेजी फौजों के बहुत-से सिपाही ग्रौर प्रफसर काट-काटकर फेंक दिये गये। उस दिन पूना के बहादुर सैनिकों ग्रौर सरदारों ने जिस भीषण रूप से नर-संहार किया, उसे देखकर ग्रॅगरेज सेनापित का साहस टूट गया। उसकी फौजों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद पूना की विशाल सेनाग्रों ने ग्रॅगरेजी फौजों को तीन ग्रोर से घेर लिया ग्रौर भयानक मार शुरू कर दी।

श्रुंगरेजी सेना के सैनिक ग्रधिक संख्या में मारे गये ग्रीर उनके ग्रस्त्र-

शस्त्र छीन लिए गये । श्रॅंगरेज सेनापित ने घबराकर सिन्ध के लिए प्रार्थना की । उसी समय पूना की सेनाओं ने युद्ध बन्द कर दिया । १३ जनवरी को सिन्ध की बातचीत हुई श्रौर कुछ शर्तों के साथ दोनों पद्धों ने उसे मन्जूर कर लिया ।

## भोरघाट में अङ्गरेजों की हार

ताले गाँव में पराजित होने और सन्धि करने के बाद ग्रॅंगरेज ग्रपनी चालों से बाज न ग्राये। सन्धि के विरुद्ध उनकी हरकतें बराबर जारी रहीं। वारन हेस्टिंग्स इस कोशिश में था कि हिन्दू नरेश पेशवा के साथ युद्ध करें और बरबाद हों। वह ग्रॅंगरेजों का इसी में लाभ सम-भता था।

मराठा-मएडल में पाँच मराठा नरेश शामिल थे, उनमें महाराज गायकवाड़ को कम्पनी ने फोड़कर अपने पच में कर लिया था। बरार के महाराजा भोंसले पर ग्रेंगरेजों का कोई प्रभाव न पड़ा था। नेकिन वह पेशवा की सहायता से भी अलग हो गया था। श्रब होलकर और सींधिया को छोड़कर पेशवा की सहायता में श्रोर कोई राजा न था उसके साथ जो सेनापित थे, उनमें माधव जी सींधिया योग्य और शूर-वीर था। लेकिन वारन हेस्टिग्स ने अनेक तरह के प्रलोभन देकर उसे अपनी श्रोर मिला लिया।

श्राँगरेजों ने माधव जी सींधिया के साथ एक गुप्त बैठक की। उस बैठक में तय हुआ कि माधव राव नारायण जो इस समय पेशवा है श्रोर जिसकी श्रवस्था इस समय पाँच वर्ष से श्रधिक नहीं है, पेशवा बना रहे, लेकिन रेघुनाथ राव का लडका, बाजीराव जिसकी श्रायु लगभग चार वर्ष की है, पेशवा का दीवान बना दिया जाय। इस। नाबालिंग दीवान संरक्षक माधव जो सींधिया रहे श्रोर रघुनाथ राव को बारह लाख वार्षिक की पेन्शन देकर माँसी भेजा दिया जाय। इसके साथ ही श्राँगरेजों ने माधव जी को भड़ोच का इलाका श्रीर एकतालीस हजार रुपये नकद देना स्वीकार किया । इन शर्तों के साथ माधव जी सींधिया, रघुनाथ राव श्रौर श्रौंगरेजों में सन्धि हो गयी ।

जब माधव जी सींधिया के साथ भ्राँगरेजों ने ऊपर की संन्धि कर ली तो उन्होंने रघुनाथ राव श्रीर दोनों भ्राँगरेज भ्रफसरों को पेशवा की कैंद से छुड़ा लिया। इसी बीच में नाना फड़नवीस को मालूम हुआ कि भ्राँगरेज सेनापित करनल गाडडें भ्रपनी सेना लेकर भ्राक्रमण करने के लिए गुजरात पहुँच गया है, इसलिए उसने तुरन्त माध्य जी सींधिया को एक सेना देकर उसके साथ युद्ध करने को भेजा भीर एक दूसरी सेना मूदा जी भोंसला को देकर बगाल पर भ्राक्रमण करने से लिए रवाना किया।

नाना फड़नवीस को जब मालूम हुआ कि माध्यव जो सींधिया कम्पनी के साथ मिल गया है तो उसने महाराज होलकर को अपनी एक सेना देकर गुजरात भेजा। लेकिन उसे सफलता न मिली। अगरेजी सेना ने गुजरात का विध्वंस किया और पूना पर चढ़ाई करने का इरादा किया। नाना फड़नवीस साधारण आदमी न था। उसने भारत के सभी राजाओं और बादशाहों को मिलाकर और एक संयुक्त मोर्चा बनाकर अगरेजो को भारत से निकलने का प्रतस्न किया।

गुजरात को बरबाद करके भीर वहां पर भ्रपना भ्रातञ्क जमाकर करनल गाडडं भ्रपनी विशाल सेना के साथ पूना की भीर रवाना हुआ। उसका मुकाबिला करने के लिए हरिपन्त फड़के, परशुराम भाऊ भीर होलकर के नेतृत्व में पूना से सेनायें रवाना हुई। भीरघाट के पास इन सेनाओं ने जाकर भैगरेजी सेना को भागे बढ़ने से रोका। उसी समय दोनों भीर से विकट संग्राम भारम्भ हो गया। बहुत समय तक दोनों भीर से भयंकर मार काट हुई भीर हजारों सैनिक भीर सवार मारे गये।

भगरेजी सेना ने इन दिनों में जिस प्रकार भ्रत्याचार किये थे, पूना के वीर सैनिको ने उनकी सुब बदला उनको दिया। कई एक भगरेज ग्रफसर ग्रीर उनके बहुत से ग्रादमी उस गुद्ध में काम आये। ग्रन्त में ग्रॉगरेजी सेना कमजोर पड़ने लगी। यह देखकर पूना की सेनाओं ने एक बार भयानक मार काट की। कनरल गाडर्ड की हिम्मत टूट गई ग्रौर ग्रॉगरेजी सेना वहाँ से भागकर बम्बई की तरफ चली गयी। श्रन्त में पूना की सेनायें पूना लौट गयीं।

# अद्वाईसवां परिच्छेद

# स्वाधीनता का संग्राम

#### [ १८४७ ईसवी ]

श्रङ्गरेजी राज्य का विस्तार, देशकी राजनीतिक दशा, क्रान्ति की स्राग, शुरुत्रात श्रौर विस्तार, रक्तपात श्रौर श्रत्याचार, देशद्रोही राजा, क्रान्ति का स्रन्त ।

## ईस्ट इिएडया कम्पनी का शासन

सन् १८५६ ईसवी के मार्च महीने तक लार्ड डलहों जी भारत का गर्वनर-जनरल रहा था। उस समय तक ग्रेंगरे जों का भारतीय साम्राज्य पूरे तौर पर विस्तार पा चुका था। आसी के युद्ध के पहले से हो ग्रेंगरे जों ने जिस प्रकार के षड़यं तों से काम लिया था, उनके फल-स्वरूप इस देश के निवासियों-हिन्दु श्रों भीर मुसलमानों के हुदयों में भसंतोष भीर क्रोध की भावनायें उत्पन्न हुई थीं। क्राइव के समय से लेकर लार्ड डलहों जी के समय तक कम्पनी के श्रधकारियों ने जिस कूटनीति का सहारा लिया था, उसने भारतीयों के मनोभावों में उनके प्रति घृणा उत्पन्न कर दी थी। जो वादे कम्पनी की तरफ से किये जाते थे, के भूठे होते थे। जो संघियां होती थी, उनका कोई भी श्रस्तित्व न होता था। भारत के राज-परिवारों का विनाश किया गया था, भयानक पड़यंत्रों श्रीर लज्जापूर्ण उपायों के द्वारा उनकी रियासतें लेकर भागरे जी राज्य में शामिल की गयी थीं। देश के प्राचीन व्यवसायों को नष्ट करके

करके उसके निवासियों की जीविका नष्ट की गयी थी। राजमहलों में आफ्रमण करके रानियों और बेगमों को लूटा गया था। जमीदारियों को नष्ट करके जमीदारों को बरबाद किया गया था। किसानों के अधिकारों को छीनकर उनको मिटाया गया था। इन सभी बातों ने मिलकर भारतीयों के दिलों में ग्रंगरेजों के प्रति ग्राग उत्पन्न कर दी थी।

इसके बाद डलहौजी का शासन ग्रारम्भ हुआ। महाराजा रहाजीतसिंह के साथ बेईमानी करके उसने पंजाब को मिट्टी में मिलाया। लाहौर
के ग्रिधिकारियों में उसने फूट पैदा की। दलीपसिंह ग्रौर उसकी विधवा
माता को उसने देश से निकाल दिया ग्रौर पंजाब का उपजाऊ प्रान्त
उसने ग्रूँगरेजी राज्य में मिला लिया। बिना किसी कारए। के उसने
बंरमा पर श्राक्रमण किया। भारत के राजाओं में गोद लेने की प्रथा
को नष्ट करके उसने सतारा, फाँसी, नागपुर के राज्यों को ग्रपने ग्रिधकार
में कर लिया। ग्रवध के नवाब को ग्रयोग्य कहकर उसने उसके राज्य
पर कब्जा किया। नवाब वाजिदम्रली शाह को कैंद करके कलकत्ता
भेज दिया। इस प्रकार एक एक करके उसने भारत की समस्त रियासतों
को लेकर ग्रूँगरेजी राज्य का विस्तार किया।

साधारण प्रजा के साथ भी जो म्रत्याचार किये गये, वे भयानक कर्ता और निर्देयता से भरे हुए थे। तरह-तरह के भ्रन्यायों से देश तबाह भौर बरबाद किया गया। प्रत्येक मनुष्य ग्रसंतोष की भ्राहें ले रहा था। प्रजा से लेकर राजाभों भौर नवाबों तक-सब के सब ग्रसंतुष्ट भौर दुखी थे। इस ग्रवस्था में कम्पनी का शासन देश में चल रहा था।

## देश में युद्ध की शक्तियां

संगठन और सहानुभूति की बुद्धि इस देश के निवासियों को कदा-चित् भगवान ने न दी थी। ग्रत्यन्त प्राचीन काल से इस देश के निवासी सभी प्रकार समर्थ और मुखी थे, लेकिन विपदाओं में एक-दूसरे के साथ मिलकर श्रौर एकता की शक्ति को मजबूत बनाकर वे विपदाश्चों का सामना करना न जानते थे। इसका लाभ विदेशियों ने सदा उठाया श्रौर श्रङ्गरेजों ने उसी का लाभ उठाकर इस देश में श्रपना साम्राज्य कायम किया।

देश में युद्ध करने की शक्तियाँ न थीं। जो थीं, उनको अङ्करेजों ने अपनी भीषए। कूटनीति के द्वारा नष्ट कर दिया । राजाओं की शक्तियाँ इस देश में अलग-अलग काम करतीं थीं। कोई एक बड़ी शक्ति न थी। बाबर ने आकर मुग़ल राज्य की स्थापना की थी और अकबर ने उसे सुदृढ़ तथा अजेय बनाया था। लेकिन ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के आने के समय उस साम्राज्य की इमारत पुरानी और धीरे-धीरे निर्बल होती जा रही थी। उसकी निर्बलता के दिनों में बहुत-से राजा और नवाब स्वतंत्र हो गये थे और देश की एक शक्ति सैकड़ों भागों में फिर विभाजित हो चुकी थी। इस प्रकार उत्तर से दिचाए। तक और पूर्व से पश्चिम तक देश में जो छोटे और बड़े राज्य थे, वे आपस में खूब लड़ रहे थे और एक दूसरे को मिटाने में लगे थे। देश के इन्हीं दुदिनों में विदेशी व्यापारियों ने इस देश में प्रवेश किया था और उनमें इङ्गलैंड की ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी ने अवसर का लाभ उठाकर अपनी दूषित कूटनीति के बल पर उसने अपना राज्य कायम किया था।

प्रजा से लेकर राजाओं और नवाबों तक—सब-के-सब निबंल, ध्रनाथ और असहाय हो चुके थे। कम्पनी के अत्याचारों की भयानक ध्रांधियों के कारण किसी को कुछ दिखायी न पड़ता था। युद्ध की शक्तियाँ नष्ट-म्रष्ट हो चुकी थीं। उस असहाय अवस्था में कम्पनी के भ्रधिकारी जैसा चाहते थे, देश के हिन्दुओं और मुसलमानों को वही करना पड़ता था। वे सभी मिलकर एक अट्टट शक्ति का निर्माण न कर सकते थे। अपनी-अपनी शक्तियों को एक, दूसरे से अलग रखकर वं अपना जीवन बिता रहे थे। देश में युद्ध करने की कोई शक्ति न रह गयी थी।

फार्म २६

## युद्ध के रूप में क्रान्ति

कम्पनी के श्रिषिकारियों ने देश में जो श्रन्याय श्रौर श्रत्याचार किये, उनके कारण श्रशान्ति श्रौर श्रसन्तोष की उत्पत्ति हुई। यह श्रसंतोष चिनगारियों के रूप में बदला श्रौर कुछ समय के बाद उसने घुश्रां देना श्रारम्भ किया। उस घुश्रां से कान्ति की लपटें उठती हुई दिखायी देने लगीं। जिन लोगों कीं रियासतें जब्त हुई थीं श्रौर जिनके श्रिषकार छीने गये थे, उनके दिलों में क्रान्ति की श्राग सुलगने लगी श्रौर उन्हीं में से कुछ लोग होने वाली क्रान्ति के सञ्चालक बन गये।

कम्पनी ने सम्पूर्णं देश का विनाश किया था। एक सौ वर्ष तक अङ्गरेंजी आधिपत्य में रहने के कारण बंगाल अपनी जीवन शक्ति को खो चुका था। मद्रास और बम्बई की भी कुछ यही अवस्था हो गयी थी। लेकिन पूर्वी प्रान्तों में जीवन बाकी था। इसलिए क्रान्ति की आग वहीं पर सुलगी और प्रज्वलित हुई। कम्पनी के शासन में मराठा-शक्तियों का विनाश अन्त में हुआ था। पेशवा का राज्य छीना गया था। उसका दत्तक, पुत्र नाना साहब अपने न्यायपूर्ण अधिकारों से विचत किया गया था। सतारा, नागपुर और भाँसी की रियासतें अंगरेजी राज्य में मिला ली गयी, थीं। संयुक्त प्रान्त—आगरा और अवध के मुसलमानों ने दिल्ली और लखनऊ के शाही खान्दानों को लुटने, मिटते और विष्वंस होते हुए अपने नेत्रों से देखा था। इसलिए उनके दिलों में जो आग लगी हुई थी, उसने सन् १०५७ ईसवी का भयानक विष्लव उत्पन्न किया।

देश में युद्ध की शक्तियाँ मिट चुकी थीं, फिर भी देश की स्वाधीनता के लिए युद्ध का स्नाविर्भाव हुस्रा । उसने कान्ति के रूप में युद्ध का काम किया। इसीलिए सन् १८५७ ईसवी के स्वाधीनता के युद्ध को क्रान्ति का नाम दिया गया।

### क्रान्ति की तैयारियां

देश में श्रङ्गरेजों के प्रति राजनीतिक श्रसन्तोष था। लेकिन राजनीति के स्थान पर धार्मिक भावना ने श्रधिकार कर रखा था। इस धार्मिकता के प्रवाह की दिशा कोई एक न थी। हिन्दू, सिख श्रौर मुसलमान—तीनों धर्म के नाम पर एक दूसरे के विपरीत मार्गों पर चलते थे। हिन्दुओं और सिखों के मतभेद का कारण यह हुझा कि इस क्रान्ति में हिन्दू श्रौर मुसलमान एक साथ एक होकर चले और सिख, मुसलमानों के साथ एक मार्ग पर चलना नहीं चाहते थे। इसलिए वे इस क्रान्ति में शामिल न हो सके श्रौर कम्पनीं के श्रंगरेजों ने इसका तुरन्त लाभ उठाया।

प्रत्येक ग्रवस्था में देश में क्रान्ति की ग्राग सुलग रही थी। लेकिन किसी एक शक्ति की ग्रावश्यकता थी, जो इस सुलगती हुई ग्राग को प्रज्वलित कर सके। समय ग्रा जाने पर ग्रावश्वकता की पूर्ति होती है। सन् १८५१ ईसवी में ग्रन्तिम पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु के पहले ही, सन् १८२७ ईसवी में पेशवा वाजीराव ने नाना धुन्धपन्त को गोद लिया था। नाना की ग्रवस्था उस समय तीन वर्ष का थी। सन् १८१८ ईसवी में राज्य के छीने जाने पर वाजीराव कानपुर के निकट विठ्ठर में चला गया था ग्रीर वहीं पर वह रहा करता था। पेशवा के साथ उस समय लगभग ग्राठ हजार स्त्री, पुरुष ग्रीर बच्चे थे, जो उसके साथ रहते थे। बाजीराव के राज्य के बदले में कम्पनी ने उसको ग्रीर उसके उत्तराधिकारियों को पेन्शन में ग्राठ लाख रुपये वार्षिक देते रहने का लिखकर वादा किया था।

बाजीराव के मरते ही लार्ड डलहौजी ने इस पेन्शन को बन्द कर दिया था और इस पेन्शन के सिलसिले में ही बाजीराव के जो ६२ हजार रुपये बाकी थे, उनके अदा करने से भी डलहौजी ने इनकार कर दिया। इसके साथ-साथ नाना साहब को नोटिस दे दिया कि बाजीराव

की जागोर विदूर पर तुम्हारा कोई भ्रधिकार नहीं है। वह तुमसे छीन ली जायगी।

नाना साहब स्वयं अङ्गरेजों का शुभिन्तक था। विठ्ठर में आने वाले अङ्गरेजों और उनके परिवार के लोगों के आतित्थ्य-सत्कार में वह जिस प्रकार सम्पत्ति को पानी की तरह बहाता था, उससे कोई भी अङ्गरेज अपिरिन्तित न था। इतना सब होने पर भी लार्ड डलहोंजी ने उसके साथ जिस प्रकार का अन्याय आरम्भ किया, उस पर नान साहब ने डलहोंजी से बहुत-कुछ पत्र व्यवहार किया और किसी प्रकार की सफलता न मिलने पर उसने अपनी अपील के लिए अजीमुल्ला खाँ को इङ्गलैंड भेजा। लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई सफलता न मिली। अजीमुल्ला खाँ इंगलैंड से लौटकर आ गया और नाना साहब के साथ वैठकर उसने परामर्श किया। उसी समय से क्रान्ति की रूप-रेखा और होने लगी।

क्रान्ति की जो योजना तैयार की गयी, उसका एक साधारए। रूप यह था कि देश के समस्त हिन्दू और मुसलमान वृद्ध मुग़ल-सम्नाट बहादुर शाह को भपना नेता रवीकार करें और एक होकर मुल्क से श्रङ्गरेजों को निकाल कर बाहर करने का सफल विद्रोह करें। इसके संगठन और प्रचार के लिए नाना साहब ने श्रजीमुल्ला खाँ और दूसरे सहयोगियों के साथ देश का भ्रमण किया और बड़े-बड़े स्थानों की यात्रा करके उसने समस्त भारत में क्रान्ति की लहर पैदा की। इसके साथ-साथ समस्त देश में विष्लव करने के लिए ३१ मई, सन् १८५७ का दिन निर्धारित किया गया।

#### प्रराम्भ और विस्तार

सन् १८५३ ईसवी में कारतूस तैयार करने के लिए भारत में कारखाने खोले गये थे। इन दिनों में जो कारतूस यहाँ तैयार होते थे, वे पहले के कारतूसों से कुछ भिन्न थे। पहले जो कारतूस चलते थे,वे हाथों से तोड़े जाते थे। लेकिन नये कारतूसों को दाँतों से काटना पड़ता था।

बैरकपुर के कारतूसों के कारखाने से एकाएक अप्रवाह उड़ी कि इन नये कारतूसों में गाय और सुअर की चरबी डाली जाती।है। इस अप्रवाह ने हिन्दू-मुस्लिम सिपाहियों में एक सनसनी पैदा कर दी। अधिकारियों ने इस सनसनी को दूर करने की कोशिश की और बताया कि यह अप्रवाह बिल्कुल क्रूठी है, लेकिन लोगों ने अधिकारियों का विश्वास न किया।

भारत के हिन्दू-मुस्लिम सिपाहियों में चर्बी के कारण पैदा होने वाली सनसनी बढ़ती गयी । विद्रोह का प्रचार भारतीय पलटनों में पहले से ही चल रहा था । उसके लिए यह एक ग्रच्छा ग्रवसर मिला । विद्रोह के लिए ३१ मार्च पहले से निश्चित थी । लेकिन चर्बी के कारण विद्रोह की ग्राग भड़कती हुई मालूम हुई । क्रान्ति के ग्रिधकारियों ने निश्चित तारीख तक विद्रोह को रोकने की कोशिश की । लेकिन परिस्थितियाँ रोजाना बदलने लगीं । बैरकपुर की छावनी में १६ नम्बर की पलटन को नये कारतूस प्रयोग करने के लिए दिये गये । पलटन ने कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया इस पर उस पलटन के हथियार रखा लेने के लिए ग्रॅगरेजी पलटन बुलायों गयी ग्रीर २६ मार्च सन् १८५७ ईसवी को परेड करने के लिये उस पलटन को ग्राज्ञा दी गयी ।

परेड के समय एक भारतीय सिपाही ने कारतूसों को धर्म-विरोधी कहकर नारा लगाया। श्रॅंगरेज ग्रिधिकारी ने उसको कैद करने का ग्रादेश दिया। लेकिन किसी भारतीय सिपाही ने उसको कैद नहीं किया। उस समय उस ग्रॅंगरेज श्रिधिकारी पर गोली चलायी गयी वह तुरन्त मर गया। यहीं से ग्रॅंगरेज ग्रिधिकारियों ग्रौर भारतीय सिपाहियों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुमा। विरोधी नारा लगाने वाले भारतीय सिपाही को फाँसी दी गयी

मई महीने के आरम्भ में दूसरी पटलनों को भी नये कारतूस दिये गये । उन्होंने भी उसके प्रयोग से इनकार किया । इनकार करने वालों को लंबी सजायें दी गयीं । भारतीय सिपाही बड़े धैर्य के साथ ३१ मईका रास्ता देखते रहे । छावनी के बाहर गावों में क्रान्ति की पूरी तैयारियाँ थीं । १० मई के दिन मेरठ में विद्रोह की आग भड़क उठी | जेलखानों की दीवारें गिरायी गयीं | कैदी निकाले गये । मेरठ में रहने वाले अँगरेजों का सर्वनाश किया । छावनी के भीतर से लेकर बाहर गावों तक विद्राह आरंभ हो गया | हिन्दू और मुसलमान अँगरेजों का विनाश करने में जुट गये । क्रान्ति की जो योजना तैयार की गयी थी, विद्रोह उसी के आधार पर आरम्भ हुआ। | विद्रोही हिन्दू-मुसलमान ३१ मई का इन्तजार न कर सके ।

#### दिल्ली में क्रान्तिकारी

मेरठ से दो हजार सिपाही ग्रपने हथियारों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए । ११मई को वे सवेरे वहाँ पहुँच गये दिल्ली की छावनी में जितने ग्रेंगरेज ग्रफसर थे, मार डाले गये ग्रीर वहाँ के किले पर क्रान्ति-कारियों ने कब्जा कर विद्रोही सिपाहियों ने लाल किले में प्रवेश करके सम्राट वहादुर शाह को तोपों की सलामी दी। दिल्ली शहर के निवासियों ने क्रान्तिकारियों का स्वागत किया श्रीर ये श्रीधक संख्या में उन्हीं के साथ मिल गये। ग्रेंगरेजों का विष्वंस ग्रीर विनाश जारी हो गया।

दिल्ली के बाद विद्रोह की आग चारों थोर फैलने लगी। ३१ मई तक उत्तरी भारत में सर्वत्र कान्ति की आग फैल गयी। विद्रोही सिपाहियों के गिरोह अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा और बुलन्द शहर तक पहुँच गये। अजमेर के निकट नसीराबाद की छावनी में भारतीय और अँगरेजी—दोनों फौजें रहा करती थीं। २८ मई को गोरी फौज के साथ हिन्दुस्तानी फौज की लड़ाई हुई। अँगरेजों की पराजय हुई। छहेल खएड की राजधानी बरेली में ३१ मई के दिन विद्रोह शुरू हो गया। अँगरेज मारे गये, उनके बँगलों में भाग लगायी गयी। शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूँ, आजमगढ़ और गोरखपुर में भी क्रान्ति शुरू हो गयी। ३१ मई को बनारस में भीषण रूप से विद्रोह आरम्भ हुआ। अँगरेजों की एक विशाल सेना जनरल नील के साथ बनारस भेजी गयी। उसने वहाँ जाकर विद्रोहियों का सामना किया। बनारस के निवासी विद्रोहियों का साथ दे रहे थे। लेकिन

वहाँ के राजा चेतिसह भ्रोर उसके साथियों ने भ्राँगरेजों का साथ दिया ।

वनारस, इलाहाबाद श्रोर कानपुर

जनरल नील के साथ एक ग्रँगरेजों की सेना बनारस भेजी गयी थी। उसने रास्ते में मिलने वाले गावों, कस्बों ग्रौर नगरों का विनाश किया भ्रौर बनारस पहुँच कर ग्रँगरेजी सेना ने वहाँ के निवासियों पर भयानक गोलियों की वर्षा की। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कैद किया गया भौर उन कैदियों को पेड़ों पर लटका कर उनका कल्ल किया गया। उसके बाद जनरल नील श्रपनी सेना के साथ इलाहाबाद की भ्रोर चला।

इलाहाबाद पहुँच कर ग्रॅंगरेजी सेना ने भीषण ग्रत्याचार किये। १८ जून को उस सेना ने नगर में प्रवेश किया ग्रौर जो लोग मिले, उनको गोलियों से उड़ा दिया । छोटे-छोटे लड़कों को पकड़कर फाँसियाँ दी गयी। बनारस की तरह जनरल नील ने इलाहाबाद में भी कई दिनों तक भयानक मार-काट की ग्रौर स्त्रो, बच्चों तथा पुरुषों का संहार किया। इलाहाबाद के खुशरोबाग में ग्रॅंगरेजी सेना के साथ भारतीय बिद्रोही सैनिकों ने जमकर युद्ध किया ग्रौर उसके बाद वे ग्रपने साथ तीस लाख रूपये का खजाना लेकर कानपुर की तरफ चले गये।

नाना साहब, उसके दो भाई बाला साहब ग्रौर बाबा साहब, भतीजा राव साहब ग्रौर ग्रजीमुल्ला खाँ कानपुर-क्रान्ति के नेता थे। मराठा सेनापित तात्या टोपे कानपुर में नाना साहब का मददगार हो गया था। उन दिनों में वह विठ्ठर में रहा करता था।

कानपुर की छावनी में ४ जून की रात के १२ बजे तीन फायरें हुई । विद्रोह ग्रारम्भ कारने की यह सूचना थी । इसके साथ ही कानपुर में क्रान्ति शुरू हो गयी । ग्राँगरेजों के बाँगलों पर ग्राक्रमण किये गये ग्रीर उनको मारा गया । ५ जून को कानपुर का खजाना ग्रीर भेगजीन वहाँ के क्रान्तिकारियों के हाथों में ग्रा गया ।

कानपुर के किले में शहर के ग्रँगरेजों ग्रौर उनके परिवार के लोग बन्द थे। ६ जून को वहाँ के क्रान्तिकारियों ने किले को घेर लिया ग्रौर उनकी तोपें उस किले पर गोलों की वर्षा करने लगीं। १८ जून ग्रौर २३ जून को कानपुर के क्रान्तिकारियों ने ग्रँगरेजी सेना के साथ युद्ध किया। भ्रन्त में युद्ध को रोक कर नाना साहब ने ,ग्रँगरेजों श्रौर उनके परिवारों को कानपुर छोड़ कर इलाहाबाद चले जाने का मौका दे दिया।

#### कांसी में क्रान्ति

भाँसी का राज्य छीन कर ग्रेंगरेजों ने ग्रपने राज्य में मिला लिया था। वहाँ की विधवा रानी लच्मीबाई की ग्रवस्था उस समय बीस वर्ष की थी। कम्पनी ने रानी को राज्य के बदले में पाँच हजार रुपये वार्षिक देने का वादा किया था। लेकिन रानी ने नामन्जूर कर दिया था।

४ जून को भांसा में क्रान्ति आरम्भ हुई। वहाँ के मेगर्जान श्रौर खजाने पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। लच्मी बाई के नेतृत्व में क्रान्तिकारियों ने भाँसी के किले पर आक्रमण किया। उसके भीतर जो ऋँगरेज थे वे सब मारे गये।

#### क्रान्ति को दबाने की चेष्टा

सन् १८५७ की इस महान क्रान्ति में बहादुर शाह को सम्राट माना गया था और उसी के नाम पर इस क्रान्ति का संगठन श्रौर श्रारंभ हुआ था। इसीलिए विद्रोहियों की श्रधिक संख्या, दिल्ली में श्राकर एकत्रित हुई थी।

इस क्रान्ति को दबाने के लिए गवर्नर-जनरल लार्ड केनिंग ने बड़ी राजनीति से काम लिया था। उसने मद्रास, रंगून श्रीर बंगाल की सेनाश्रों को मिलाकर एक विशाल सेना का श्रायोजन किया था। जनरल नील की सेना श्रागरा श्रीर श्रवध के सूबे में क्रान्ति को दबाने का काम कर रही थी। दिल्ली के विद्रोहियों को परास्त करने के लिए लार्ड केनिंग ने एक दूसरी सेना रवाना की।

कान्तिकारियों को मिटाने श्रीर उनका संहार करने के लिए कैनिंग ने दो प्रकार की नीति से काम लिया था। एक झोर वह अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बना कर विद्रोहियों को परास्त करने 'का काम कर रहा था और दूसरी ओर वह भारतीयों के साथ साजिश करके उनको फोडने त्रौर अपने साथ मिलाने में लगा हुआ था। फूट डालने और मिलाने की नीति में अँगरेज सदा सफल होते रहे थे। क्रान्ति में भी उनके इसी अस्त्र से अधिक सफलता मिली। उनकी इस नीति का प्रमाव जादू की तरह पंजाबी फौजों पर पड़ा और उन्होंने अँगरेजों का पच लेकर अन्त तक विद्रोहियों के साथ युद्ध किया।

श्रॅगरंजों को अपनी तोड़-फोड़ वाली कूटनीति का बहुत बड़ा विश्वास था। भारतमें श्राकर उन्होंने अपने इसी अस्त्र का आश्रय लिया था और सफलता पाली थी। विद्रोह को मिटाने के लिए भो उन्होंने उसी का उपयोग किया। हिन्दू और मुसलमान एक होकर न रह सके, इसके लिए बड़-बढ़े उपायों के श्राविष्कार किये गये। जो उपाय काम में लाये गये, उनका प्रभाव सब से पहले सिखों और पंजाबियों पर पड़ा। सिखों और पंजाबी रियासतों ने श्रॅगरेजों के जादू में श्राकर क्रान्तिकारियों के विरुद्ध उनका साथ दिया और देश में बढ़ते हुए विद्रोह को छिन्न-भिन्न किया। कम्पनी की श्रोर से पिएडतों और मौलवियों को लम्बी-लम्बी तनस्वाहें: देकर हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध करने का प्रयत्न किया गया। सम्पत्ति के नाम पर बिके हुए; इन लोगों ने श्रॅगरेजों के पन्न में प्रचार का भी काम किया।

#### श्रंगरेजी सेनाश्रों के श्रत्याचार

एक घ्रोर ग्रॅंगरेजों को कूटनीति चल रही थी ग्रौर दूसरी घ्रोर ग्रॅंग-रेजी फीजें क्रान्तिकारियों पर ब्राक्रमण कर रही थीं। कुछ भारतीय पलटनें ऐसी भी थीं, जो ग्रभी तक दुविधा में थीं। उनको मिला लेने के लिए श्रङ्गरेंजों को मौका मिला। जो सिपाही न मिल सके, उनको कैंद कर लिया गया घ्रोर उनको तोप के सामने लाकर उड़ा दिया गया। कुछ पंजाबी पलटनें ऐसी भी थीं, जो विद्रोह करना चाहती थीं। उनको परास्त करने के लिए श्रङ्गरेजी सेना के साथ सिखों की सेना ग्रौर नामा नरेश की फीज भेजी गयी। उन फीजों ने सतलज नदी पर जाकर विद्रोही

सिपाहियों पर गोलों की वर्षा की । दोनों भ्रोर से डटकर युद्ध हुआ । विद्रोही सैनिकों की संख्या बहुत थोड़ी थी, उनके पास तोपें न थीं। युद्ध की सामग्री भी काफी न थी। फिर भी वे भ्रन्त तक लड़े श्रौर श्रङ्ग-रेजों तथा सिखों की सेना को पराजित होकर भागना पड़ा।

श्रुँगरेजी सेनाओं के साथ पंजाब में विद्रोही सेनाओं ने अनेक स्थानों पर युद्ध किये श्रौर जनकी जीत हुई। लेकिन पंजाब की देशी रियासतों ने श्रुँगरेजों का ही साथ दिया। पिटयाला, नाभा श्रौर भींद के राजाओं ने श्रुँगरेजों की सहायता के लिए धन के साथ श्रपने सैनिक भी भेजे थे। इसलिए पंजाब में श्रुँगरेजों की ताकत बढ़ गथी श्रौर उसकी एक विशाल सेना दिल्ली की श्रोर रवाना। हुई। १२ जून को दिल्ली में श्रूँगरेजों सेनाश्रों के साथ कान्तिकारियों का घमासान युद्ध हुश्रा। उसके बाद दिल्ली के कई स्थानों पर लड़ाइयाँ हुईं। लेकिन उनमें १७, २० श्रौर ३० जून के युद्ध श्रधिक भयानक थे। दिल्ली में गोरला पलटन भी श्रूङ्गरेजों के पच में श्रा गयी थी।

# दिल्ली का सर्वनाश

दिल्ली में इस क्रान्ति का केन्द्र था । इसीलिए ग्रॅंगरेजी सेनाग्रों ने उस केन्द्र को मिटाने में कुछ उठा न रखा । भीतर से बाहर तक दोनों भ्रोर से खूब मार-काट हुई ग्रौर क्रान्तिकारियों ने ग्रॅंगरेजी सेनाग्रों के छक्के छुड़ा दिये । सम्राट बहादुर शाह क्रान्ति का सब से बड़ा नेता माना गया था ग्रौर वह बूढ़ा था । दिल्ली में क्रान्तिकारियों की शक्तियाँ निर्बल न थीं, लेकिन कोई नेता ग्रथवा ग्रधिकारी उनको ब्यवस्था देने वाला न था ।

लार्ड केनिंग ने क्रान्ति का नाश करने के लिए अपनी कूट-नीति, बहकाने, फोड़ने और मिलाने को अधिक महत्व दिया था और इस कार्य के लिए उसने धन को पानी को तरह बहाया था। उसने हिन्दुओं और मुसलमानों को गुप्तचर बनाकर उनकी संख्या बहुत बढ़ा दी थी और उसका नतीजा यह हुआ था कि सम्राट बहादुर शाह की कोई बात—महलों से लेकर शहर तक अङ्गरेजों से छिपी न थी।

दिल्लो में मार-काट के साथ-साथ ग्रङ्गरेजों ने कोई ग्रत्याचार बाकी नहीं रखा। बूढ़ा सम्राट बहादुर शाह कैद किया गया भौर उसके तीनों शाहजादों को कत्ल करके भौर उनके सिर काटकर ग्रङ्गरेजों के गुप्त विभाग के प्रधान ग्रधिकारी हडसन ने लाल किले में सम्राट भौर उसकी बेगम के सामने—जहाँ वे दोनों कैद थे—रखते हुए कहा।—

"कम्पनी ने बहुत दिनों से प्रापका नजराना नहीं दिया था। उसी को ग्रदा करने के लिए मैं नजराने में इनको लाया हूँ।"

यह कहकर हडसन ने शाहजादों के कटे हुए सिरों को बादशाह के सामने रख दिया । बादशाह ने उन कटे हुए सिरों की तरफ देखा और कहा :—

"ग्रलहम्दोलिल्लाह, तैमूर की ग्रौलाद इसी खूबी के साथ हमेशा अपने मुल्क पर कुर्बान होकर ग्रपने बुजुर्गों के सामने ग्रावे।"

दिल्ली शहर को उजाड़ कर बाहशाह बहादुर शाह श्रोर उसकी बेग़म जीनत महल को कैदी हालत में दिल्ली के लाल किले से निकालकर रंगून भेजा गया और वहाँ पर सन् १८६३ ईसवी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गयो।

लखनऊ में क्रान्ति

लखनऊ में विद्रोहियों ने २० जूलाई सन् १८५७ से रेजीडेन्सी पर आक्रमण आरम्भ कर दिये थे। वहाँ का चीफ किमश्नर हेनरी लारेन्स मारा गया था। उसके स्थान पर मेजर बैंक्स वहाँ पहुँचा, लेकिन वह भी मार दिया गया। यह सुनकर सेनापित हैवलाक कानपुर से २६ जुलाई को लखनऊ के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे अनेक स्थानों पर कान्ति कारियों के साथ युद्ध करने पड़े।

लखनऊ पहुँच कर ग्रङ्गरेजी सेना ने कई स्थानों पर विद्रोहियों के साथ युद्ध किया। जनरल नील भी कानपुर से ग्रपनी सेना के साथ लखनऊ ग्रा गया था। सेनापित नील युद्ध करते हुए मारा गया। लखनऊ की हालत लगातार भयानक होती जा रही थी। इसलिए ग्रङ्गरेजी सेनाग्रों का कमाएडर-इन-चीफ सर कालिन कैम्पवेल कलकत्ते से ग्रपनी एक बड़ी ग्रंगरेजी सेना से साथ लखनऊ में पहुँच गया। लखनऊ में

इस समय अनेक अङ्गरेज सेनापित अपनी-अपनी सेनाओं के साथ मौजूद थे और उनके साथ ने पंजाबी और सिखों की पलटनें भी थीं।

लखनऊ के सिकन्दर बाग, दिखखुश बाग, भ्रालम बाग, शाहनफज भौर मोतीमहल में भ्राङ्गरेजी सेनाभ्रों के साथ विद्रोही सैंनिकों के भयानक युद्ध हुए। उसके बाद सर कालिन कैम्पवेल कानपुर श्रपनी सेना के साथ चला गया। वहाँ पर मराठा सेनापित तात्या टोपे ने भ्रपनी क्रान्तिकारी सेना साथ उसका मुकाबिला किया। इन दोनों में इटावा, फरुखाबाद श्रोर फतहगढ़ में भी विद्रोहियों के युद्ध हो रहे थे।

कानपुर से कैम्पवेल की सेना फिर से लखनऊ पहुँच गयी। उसके साथ सत्रह हजार पैदल और पाँच हजार सवार थे और १३५ तोपें थीं। लखनऊ के विद्रोहियों को परास्त करने के लिए अनेक अङ्गरेजी सेनाओं के साथ एक गोरखा पलटन भी पहुँच गयी थी। लखनऊ में अङ्गरेजी सेनाओं के साथ लगातार क्रान्तिकारियों की भयानक मार-काट हुई। सम्राट बहादुर शाह को कैद करने वाला और उसके शहजादों को करल करने वाला हडसन युद्ध करते हुए यहाँ पर मारा गया।

## बिहार में विद्रोह की आग

दिल्ली में क्रान्तिकारियों के शिकस्त हो जाने पर लखनऊ में विद्रोही कई महीने तक श्रॅंगरेजी सेनाश्रों के साथ युद्ध करते रहे श्रीर लखनऊ में क्रान्ति के कमजीर पड़ जाने के बाद बिहार स्वाधीनता का युद्ध करता रहा।

बिहार के करीब-करीब सभी बड़े नगरों में स्वाधीनता के युद्ध हो रहे थे। रे जूलाई का पटना में विद्रोह आरम्भ हुआ। था। दानापुर की छावनी में गोरी और देशी पलटनें थीं। भारतीय सैनिकों ने विद्रोह की घोषणा कर दी थी। बिहार के कई एक नेताओं में कुँवरसिंह ने अंगरेजों के साथ भयानक युद्ध किये थे और कई स्थानों पर उसने अंगरेजी सेना को परास्त किया। उसके बाद उसने आरा शहर में कब्जा कर लिया।

उसके पश्चात् बीबीगंज में दोनों ब्रोर की सेनाक्यों का भयानक युद्ध हुआ। अतरौलिया के मैदान में कुँबर्रासह ने ब्रॉगरेजी सेना को भीषए। रूप में पराजित किया ब्रौर ब्राजमगढ़ के पास उसने फिर ब्रगरेजी सेना को परास्त किया।

बिहार के अनेक स्थानों में अङ्गरेजी सेनाओं के साथ कुँवरसिंह ने युद्ध किये और अधिकाँश युद्धों में अङ्गरेजी सेनाओं की पराजय हुई। उसके कटे हुए दाहिने हाथ के सेहत न हो सकने पर २६ अप्रैल सन् १८५८ ईसवी को कुँवरसिंह की मृत्यु हो गयी।

शाहजहाँपुर श्रौर बरेली में भी क्रान्तिकारियों के साथ श्रङ्गरेजीं सेना के युद्ध हुए थे। लेकिन वहाँ पर विद्रोहियों की हार हुई ।

## स्वाधीनता के युद्ध में लच्मीवाई

श्रङ्गरेजी सेनापित सर ह्यूरोज अपनी एक विशाल सेना को लेकर श्रश्ंसे से क्रान्ति को दबाने श्रौर निर्मूल करने के लिए घूम रहा था। उसके अधिकार में अङ्गरेजी सेना के साथ हैदराबाद, भोपाल और दूसरी रियासतों की सेनायें भी थीं। रायगढ़, सागर, चन्देरी श्रौर बानापुर भादि शहरों में विद्रोहियों को परास्त करते हुए सर ह्यूरोज २० मार्च सन् १८५० को भाँसी के निकट पहुँचा। अपने श्रास-पास के इलाकों में भाँसी का शहर विद्रोहियों का एक केन्द्र था। वहाँ की क्रान्ति का महारानी लच्मी बाई के हाथ में था श्रौर बानापुर के राजा मरदान सिंह तथा दूसरे नरेश भी वहाँ की क्रान्ति में शामिल थे।

२४ मार्च को ग्रॅरेगजी सेना के साथ वहाँ के विद्रोहियों का सामना हुआ। कान्तिकारियों का युद्ध लच्मी बाई के नेतृत्व में आरम्भ हुआ और एक सप्ताह चलता रहा। इन्हीं दिनों में वात्या टोपे चरखारी के राजा को शिकस्व देकर वहाँ से विजयी होकर लौटा था लच्मी बाई के सहायवा माँगने पर टोपे अपनी सेना के साथ कालपी से माँसी के लिए रवाना हुआ। वहाँ पहुँचने पर ग्रॅंगरेजी सेना के मुकाबिले में टोपे को सफलता न मिली ग्रौर वह कालपी लौट गया।

भाँसी के युद्ध में अँगरेजी सेनाश्रों का जोर बढ़ता जा रहा था। ३ अप्रैल से वहाँ पर भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ। कई दिनों के युद्ध में लक्षी बाई ने जिस प्रकार युद्ध किया, वह आश्चर्य-जनक था। अँगरेजी सेनाश्रों के मुकाबिले में वहाँ पर क्रान्तिकारी सेना बहुत कम थी और युद्ध के साधनों का भी उसके पास अभाव। था इसलिए विद्रोहियों की अन्त में वहाँ पराजय हुई।

लद्मी बाई भाँसी से कालपी चली गयी। वहाँ पर तात्या टोपे, राक्ष साहब, बाँदा का नवाब, शाहगढ़ श्रीर बानापुर के राजा उपस्थित थे। भाँसी पर श्रिथिकार करके श्रङ्गरेजी सेना कालपी पहुँची। कालपी की विद्रोंही सेना लेकर लद्मी बाई ने कञ्च गाँव में सर ह्यूरोज की सेना का मुकाबिला किया। कालपी की सेना की हार हुई।

# ग्वालियर में युद्ध

क्रान्तिकारियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही थी। युद्ध के हिथियारों और उनकी सामग्री का बिलकुल ग्रभाव हो गया था। इस निबंलता और निराशा को देखकर तात्या टोपे कालपी छोड़कर खालियर की तरफ चला गया। खालियर-रियासत की पलटनों और विद्रोहियों ने टोपे का साथ दिया। वहाँ पहुँच कर भरब, रहेला, राजपूत और मराठा पलटनों को मिलाकर तात्या टोपे ने एक बड़ी सेना तैयार की।

सर ह्यूरोज यह सुनकर अपनी सेनाओं के साथ ग्वालियर की तरफ चला और वहाँ पर उसने त्राक्रमण किया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ ग्वालियर के युद्ध में कई दिनों तक लच्मों बाई ने भयानक मार-काट की और अङ्गरेज सेनापित स्मिथ लच्मी बाई के मुकाबिले में एक बार हार कर लौट गया। उसके बाद अङ्गरेजों की समस्त सेनायें लच्मी बाई के मुकाबिले में पहुँच गयीं और सभी ने मिलकर लच्मी बाई को परास्त करने का प्रयत्न किया। उस दिन की भयंकर मार-काट में क्रान्ति-कारियों का संहार हुआ और उनकी संख्या बहुत कम रह गयी। अन्त में युद्ध करते हुए लच्मी बाई मारी गयी। कोल्हापुर श्रीर बेल गाँव में भी क्रान्ति श्रारम्भ हुई। लेकिन श्रङ्गरेजों के भयंकर दमन के कारए। कुछ ही समय के बाद वह दब गयी। बम्बई: श्रीर नागपुर की क्रान्ति भी भयंकर दमन के कारए। श्रिष्ठक समय तक ठहर न सकी। जबलपुर में भी क्रान्ति का उभार हुआ। वहाँ की एक: देशी पलटन विद्रोही हो गयी श्रीर क्रान्तिकारियों में जाकर मिल गयी। हैदराबाद में भी विद्रोह शुरू हुआ। था। लेकिन वहाँ के निजाम श्रीर वजीरों ने श्रङ्गरेजों का साथ दिया। बहुत-से श्रादमी कैंद किये गये श्रीर उन्हें फाँसियाँ दी गयीं।

#### विक्टोरिया की घोषणा

त्रठारह महीने तक देश में क्रान्ति घराबर चलती रही। ग्रॅंगरेजों के दमन, ग्रत्याचार ग्रौर युद्ध से उसका ग्रन्त नहीं हुआ यह देखकर इंग-लैएड की महारानी विकटोरिया ने भारतीय राजाओं ग्रौर देश की प्रजाः के नाम एक घोषगा प्रकाशित की ग्रौर उसके श्रनुसार, उसने भारत में कम्पनी का राज्य समाप्त कर दिया। जिन ग्रान्यायों ग्रौर ग्रत्याचारों के कारण भारत में विलाव हुग्रा था; उनको मिटाकर घोषणा में विश्वास दिलाया गया कि भविष्य में सरकार ऐसा ग्रवसर न देगी जिससे ग्रसन्तोषः पैदा हो सके।

उस घोषणा के बाद भी अवध में विद्रोह चलता रहा और शंकरपुर, ढुँढ़ियाखेरा रायबरेती भौर सीतापुर में क्रान्तिकारी घटनायें होती रहीं। घोषणा के बाद छ: महीने भीर बीत गये।

## क्रान्ति के अन्तिम दिन

विद्रोह के ग्रन्तिम दिनों में केवल एक तात्या टोपे दिखायी देता था। उसके दो सहायक थे, लच्मी बाई ग्रौर नाना साहब । लच्मी बाई मारी गयी थी ग्रौर नाना साहब नैपाल के भयानक जंगलों में पहुँच कर विलीन हो गया था।

तात्या टोपे के साथ विद्रोहियों की एक सेना थी। उसको साथ में

-लेकर उसने नर्मदा की तरफ | का रास्ता पकड़ा। एक स्थान पर भ्रँगरेजी सेना ने उसको घेरना चाहा । लेकिन वह निकल गया। भ्रँगरेजी सेनाग्रों ने उसका पीछा किया । वह जहाँ कहीं भी जाता प्रत्येक, रास्ते में उसे ग्रॅंगरेजी सेना का सामना करना पड़ता। तात्या टोपे को कैद करने के लिए ग्राँगरेजी सेनाग्रों का श्रद्भुत जाल बिछा दिया गया था। भ्राँगरेज उसको कैंद्र करने की कोशिश में थे। लेकिन उसका कोई एक स्थान न था। भरतपुर, जयपुर, बूँदी, नीमच, नसीराबाद, भीलबाडा. उदयपूर, कोटरा, भालरापटन,नागपुर प्रतापगढ़, बाँसबाड़ा भ्रौर म्रलवर के रास्ते में चक्कर मारता हुन्ना, श्रन्त तक सुरचित बना रहा। श्रनेक -स्थानों पर भ्राँगरेजी सेनाभ्रों ने उसे घेर लिया; लेकिन युद्ध करता हम्रा वह भ्रपने विद्रोही सैनिकों के साथ निकल कर चला गया। भ्राँगरेजी -सेनायें उसको रोक न सकीं। श्राँगरेजों का जब कोई बस न चला तो उन्होंने हिन्दुस्तानियों को मिलाने की कोशिश की । इसमे उनको सफलता मिली और मानसिंह के विश्वासघात करने पर १७ अप्रैल सन् १८५६ ईसवी की रात की तात्ता टोपे भ्राँगरेंजों के हाथ में कैद हो गया भ्रौर १८ श्रिप्रेल सन् १८५६ ईसवी को उसे फाँसी दी गयी।

सन् १८५७ की भारतीय क्रान्ति का यह ग्रन्तिम द्र्य था। इसके साथ-साथ क्रान्ति का ग्रन्त हो गया ग्रीर भयानक रक्त पात एवम् नर संहार के बाद देश की स्वाधीनता के लिए होने वाली एक महान् ग्रीर व्यापक क्रान्ति देश के शत्रुग्नों के द्वारा, ग्रसफल क्रान्ति के नाम से पुकारी गयी।



• . 4 . .